

# आदिपुराणमें प्रतिपादित भारत

लेखक

डॉ॰ नेमिचन्द्र सास्त्री ज्योतियाचार्य, एम॰ ए॰ ( संस्कृत, हिन्दो तथा प्राकृत एवं कैनोलीजी ), पी-एम॰ डी॰, छी॰ लिट्ट अध्यक्त-संस्कृत-प्राकृत-विभाग, एम॰ डी॰ कैन कालेज, जारा ( मण विस्वविद्यालय )

श्रीगणेश्चाप्रसाद तर्णी ग्रन्थमाला असी, वाराणसी

### श्रीगणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला

सम्मादक और नियामक पं० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री डॉ॰ दरबारीलाल कोठिया, एम॰ ए॰ आचार्ष, पी-एच॰ डी॰ प्राच्यापक, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

प्रकाशक मंत्री, श्री गणेशप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला १/१२≂, डुमराववाग, अस्सी, वाराणसी–४

प्रथम संस्करण १९६८ विजयादशमी २०२५

मूल्य बारह रुपये

मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस बी० २०/४४ भेलूपुर, वाराणसी~१



स्नेहमयी पूज्या जननी जावित्रीबाईको

सर्विनय और सभिक्त सर्मापत

नेमिचन्द्र शास्त्री

## प्रकाशकीय

स्वनामधन्य राष्ट्रीय सन्त पूज्य श्री गणेशप्रसाद वर्णीका नाम शिक्षा और बाइन्य प्रचारमे दुग-युगान्य तक असर रहेगा। उन जैसा मनस्त्री, समसामानी, बिद्धानोंक किये कत्त्ववृक्ष और जनसाधारणके लिए पयप्रदर्शक सन्त द सान्त्र असे हुकंग है। उनके मामपर उनकी उदान्य भावनानुदार आध्यात्मिक, दार्थ-निक एवं तरवज्ञान विषयक मौलिक अप्रकाशित तथा अनुवलस्य प्रकाशित और नवनिमित प्रत्योक प्रकाशनके लिए आजने २१ वर्ष पूर्व आंधनेश्वप्रसाद वर्णी प्रस्वसाक्षाको स्वाराना की गयी थी। इस प्रत्यमालाक्षे अब तक १० महत्त्ववृज्ञ

प्रसन्नता है कि प्रन्यमाला अपने उद्देश्यानुसार आज एक ऐसी क्रतिका प्रकाषित्र कर रही है जो उक्त क्रममें सर्वया मीलिक, अभिनय और शोधारमक है तथा प्रत्यमालाकी एक अणुपम देन कही जायगी। वह कृति है 'आंद्रियावर्से प्रतियावत मास्त !

आचार्य जिनवेनके आदिपुराणको प्रतिष्ठा जैन परम्परा और वाह्मयमे सबो-परि है। वह आप-प्रचोम अभिवित हैं और आवाक-गोपाल उपके स्वाध्यापते अपनेको कुलार्य करते हैं। इसके कितने ही संकरण निकल पुके हैं। पर इस महायन्यके जल सापरंग अन्तिहित बहुमून्य रत्त-सम्पदा, जो सास्कृतिक, सामा-जिक, मोगोलिक, आधिक और राजनीतिक रूप है, प्रशासने नहीं आ सकी। प्रस्तुत कृतिमे ऐसी हो नयो सामग्रीका उद्घाटन किया गया है। सात अध्याओ और उसके विभिन्न परिच्छेटी लेखकाने आदिपुराणमं विण्व भारत और भार-तीय औवनका स्वीण्य एवं विस्तुत पित्रकालम्, जो राष्ट्रमूटिका काल या, सांस्कृत तक और राजनीतिक दृष्टित कितना समुद्र और दिवाल या। किसी मी देशकी समृद्ध उसके आधिक साधनों—कृति, उद्योग, स्थवसाय आदिके आतिरिक जलत वर्म, नीति, प्रशासन और संगीत, वाद, पित्रकला वादिते आत को जा सकती है। सुयोग्य विदान द्वारा साद्रप्राणका समृद्ध भारत और उन्नत सारतीय जोवन केवल अद्भित हो हो किया गया, किन्तु उनके विविच रूपों कीर सुरूप एवं अनुसम्तित उपयोक्ति विस्तारके साद्य प्रकाशमं भी ज्ञाया गया है।

इस महत्त्वको कृतिके उपस्थापक हैं भाई डा॰ नेमिचन्द्रजी शास्त्री, एम. ए., पी-एच. डी., डी. लिट्, अध्यक्ष—संस्कृत-प्राकृत विभाग एच. डी. जैन काकेज आरा । आप मेशाबी, प्रतिभाषाको और प्रत्युत्तनमति मनीयी होते हुए सुकेक्क, क्षित्तक और प्रकार हैं। प्रकृत, संक्त, हिन्दी और वंधेग्री भागाओं पर समान अधिकार है। जैन वाहुमचकी आधारपृत निम्न प्रकृत का अच्यन नायाविज्ञासकी हृष्टिसे सर्वातिकों से सुग एवं उपेक्षित रहा और जो अपने विद्युक साहित्यते समुद्ध है, उसके क्षमब्द अध्यत-अच्यापनका सर्वाधिक प्रवास आपके हारा हो रहा है। प्राकृतके समान संस्कृत और हिन्दीके प्रसार एवं सुजनमें भी आप संक्रण है। आपके दो दशक्त अध्यत-अच्यापनका स्विधिक प्रवास प्रविच्छा हो स्वच्य क्षमा संस्कृत और हिन्दीके प्रसार एवं सुजनमें भी अपन संक्रण ते आप संद्यापन क्षमा क्

पूज्या मा श्री इ० चन्दाबाई जो अधिष्ठाची जैन बाला-विश्वाम आरा और श्रीमती मुच्याओं लक्ष्मीवेंची मुचीलो स्टेट (Mudholi State) दिश्या मारत (हाल बाराचासी) को नहीं मुलाया जा सकता, किन्होंने इस वन्यके प्रकाशनमं आर्थिक सङ्कारता प्रदानकर स्तुत्य साहित्य-प्रेम और उदारताका परिच्या दिया है।

प्रिय बाबूलालजी फाग्स्ल संचालक महावीर प्रेस वारागसीने ग्रम्थक शीघ्र मुद्रण और सौन्दर्यम सहजभावसे योगदान किया, उसके लिए उन्हें हृदयसे धन्यवाद है।

```
बाधिन शुक्ता १५,
बोर निर्वाण सं० २४९४
६ अन्द्रव १९६८ ई० श्रीगणेशप्रसाद वर्णो प्रन्यसाला
```

### PREFACE

The Adi-Purāna of Acharya Jinasena (900 A. D.) is an encyclopaedia of India and Indian life. Spread over forty-seven Parvans, it deals with Jain Metaphysics, religion and ethics as it throws comprehensive light on social, geographical, cultural and economic conditions of contemporary India—all on the pivot of the first Tirthankara, Rsabhadeva and his worthy son Bharata.

Dr. Nemichandra Sastii, Jyotsächarya, Nyaya-Känya-Jyotsa-tirtha, Sähitya-ratina, M. A. i Sanskiit, Prakrit and Hindii), Ph. D. D. Litt., Head of the Department of Sanskiit and Prakrit, H. D. Jun College, Arrah, has handlid this important work in Lucid and persusive Hindi. He has brought to the fore the diverse aspects of the Mahāpurāna with emphasis on cultural materials. He has brought his extensive study, sympaths the understanding and critical exposition to bear upon the subject.

I am sure such a comprehensive approach will not only give a filth to Jain studies but also evoke sincere approciation from the scholarly world. 3, 10, 68.

Dr. S, Bhattacharya

Director of Sanshrit Studies and Research, Mayurbhanj Professor of Sanshrit,

> Head of the Deptt of Sanskrit & Pali, BANARAS HINDU UNIVERSITY. VARANASI-5

#### [हिन्दी-रूपान्तर]

आवार्य जिनसेन (९०० ई०) का आदिपुराण भारत तथा भारतीय जीव-नका एक विश्वकोश है। इसके ४७ पर्वोम जैनसमें के प्रथम तीर्थ क्ट्रूर भगवान ऋष्यदेव और उनके मुघोप्प पुत्र भरतको आधार बनाकर तत्कालीन भारतकी सामाजिक, सौक्तालिक, सात्कृतिक और आधिक स्थितियर विस्तृत प्रकाश डाला पा है तथा जैनममें, जैनाचार और जैन तत्त्वज्ञानका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किसा है।

डां ने निवन्द्र सास्त्री, एम० ए, पी-एव० डीं ०, डीं ०, लिट्, अध्यक्ष-संस्कृत-प्राकृत विभाग, हरप्रसाददास जैन कालेज आराने इस महत्वपूर्ण प्रत्यपर हृदयमाही एवं सुम्पः हिन्दी-भागाम प्रस्तुत कृति उपस्थित को है और उसकी सांस्कृतिक सामग्रीपर विशेष यक देते हुए महाप्रपाणके विशिष समीके प्रकाशमं लाता है। इससे उनकी प्रकृत विषयपर गम्भीर अध्ययन, सुर्विपूर्ण मेपा-शक्ति एवं आलोजनारमक अनुनतीलमें सुदश्ता स्वष्ट परिलक्षित होती है।

मुझे दृढ विश्वास है कि इस प्रकारके विस्तृत मुस्याङ्कनधे न केवल जैन शास्त्रोके अध्ययनको प्रोत्साहन ही मिलेगा, अपितु विद्वत्संसारसे यथार्थ प्रशंसा भी प्राप्त हो सकेगी।

**١-**٩٥-६८ }

डा० सिद्धेरुवर भट्टाचार्यं निर्वेशक—संस्कृत-अध्ययन और शोध संस्कृतके मयूरभञ्ज-प्रोफेसर अध्यक्ष—संस्कृत-पाली विभाग काशो हिन्द्र विश्वविद्यालय, वाराणसी

## पुरोवाक्

कोकस्य कुशकाधाने निरूष्टं यस्य कौशलम्-आदि० ३१।१००

आविषुराणका आजते कई वर्ष पूर्व स्वाध्याय किया था। इस गन्यकी सांस्कृतिक सामयोने मुझे उसी समय अपनी जोर आइष्ट किया जोर इच्छा उत्यक्ष हुई कि इस महनीय प्रस्के आस्प्रत्यत्य छिपे हुए रलोको प्रकाश ने लाग को कि इस प्राप्त के स्वाध्यत्यत्य छिपे हुए रलोको प्रकाश ने लाग को कि सिर्म इसिर इस्टिंग आविष्य प्रस्के वास्प्रत्या कि स्वर्ण उसमें विवेचित लोकजीवनका यापार्व विवयण हुई । इस प्रत्यमें मुझ एवं मुझोसरकाल ९ वी शताब्यो तककी सम्मता और संस्कृतिका जीवन्त विवयण किया गया है। भारतीय समाजके घटना-संघातीक अंकनके साथ आधिक और आध्यातिक जीवनका सम्मान्यत्रस्था प्रत्यक्ष साथा है। विवन्तेनने मानवको केन्द्र मानवकर उत्तवके समय विकासके लिए आदि-तीर्थक्टर इस्प्रस्वेच और भरत चक्रवर्ती जैसे समाजशास्त्रीय नेताओका चरित निवद्ध किया है। इस परितवर्णन-क्रममे भीगोलिक, आधिक, सामाजिक, राजनितिक, काल और साहरत सम्बन्धी एवं लग्य सास्कृतिक उपकरणोका विवेचक की होता गया है। अवन्ता तीर एलोराकी मृत्यो एवं विवास के लिक किस किस का इसे होता है उत्तका सम्बन्धित आदियां संविक है।

सत्ता, संपत्ति और प्रतिष्ठाकी आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगितापर प्रकाश हालते हुए भी उक्त तीनोका अहिसारमक वर्णन कर युगोसर युगके स्वस्य सम्मृष्य, दबस्य समाण और लक्ष्य प्राप्तिक स्वस्य साधनोका वर्णन आया है। जिन क्षमा है। जिन सम्मृष्य, व्यस्य समाण और लक्ष्य प्राप्तिक स्वर्षित होता है, उन गुणोका सामाणी-करणकर आवर्षो समाजका रूप प्रयित किया है। आदिपुराणमें चित्रत समाजका प्रत्येक स्वस्य अपने स्वर्षात समाजको प्रत्येक स्वस्य क्षमा सहयोग और सहकारिताका जीवय-यापन करनेका अम्यासी है तथा प्रत्येक सदस्य अम-संपादन डारा कर्मभूमिका यथार्थ करिकारी वन आल्क्स्य एवं शोषणका सरित्याग करता है।

आदिपुराणके समाजका विकास परिवारके मध्यसे होता है। जनसंख्या और आवस्यकताओं की वृद्धि होनेपर अनेक जिटल समस्याएँ उत्पन्न होती हैं; जिनका समाघन आदिपुराणमे अम एवं उत्पादनके सिद्धान्त द्वारा किया गया है। वस्तुतः आदिपुराणकी दृष्टिमें अम मनुष्यकी वांस्कृतिक आवस्यक्ता है और यह हैं सम्यताका मृलकोत । कर्ममुमिके संवास्कृतिक मुलमे दो हो तत्व है—(१) अम एयं (२) उत्पादन । अतः उपयोगी वस्तुलोंकी प्रवृत्ता समाज-प्रतिष्ठाका सामव-नहीं है, प्रतिष्ठाका सावव है सांस्कृतिक जीवन । व्यक्ति और समाजके कुछ मूच्य होते हैं। इन मूस्योंको प्राप्ति ही सामाजिकता है। जो मनीधी, समाजवास्त्री जीवनमूल्योंके प्रतिपादनमे जितना सजग रहता है वह समाज-संगठनके सिद्धान्तों का उतनी ही जागरूकताके साथ वर्णन करता है।

आविषुराणमं जिस भारतका विजय किया गया है वह भारत भौतिक और आम्यारिसक दोनों ही दृष्धिसे समुद्ध था। कला एवं कला-गोछियोंके प्रति समाव-के सभी वर्गोंके व्यक्तियोंकी आस्था थी। सामाजिक मान्यताएँ, आवर्श एवं विस्वास कलांके माध्यमसे व्यक्त हुए थे। मूर्ति, चित्र, संगीत एवं नृत्यकलाका सागोपाग विवेचन इस बातका प्रमाण है कि आदिषुराणका भारत आधिक दृष्टि-से समुद्ध था। भौतिक आवर्यक्ताओंको पृतिके लिए विशेष प्रयासकी आवर्षिक कता नहीं थी। संवेदनवीलता, मान्यिक डड एवं मनीविकार सामाजिक वास-प्रतिपातीका जंकन करनेंसे सदाम थे। इसी कारण व्यक्तिरव निर्माण और सामा-जिक विकासके हेतु वर्ण-व्यवस्था, सस्कार, दिव्य भोजनायान, सुन्दर बस्त्रामुचण, निद्यान्यताको तृत्तिके लिए कलाओंक प्रति अनुराग एवं व्यक्तित-उत्थानके लिए शिका-सहित्यका प्रवार विध्यान था।

आदिपुराणकी दृष्टिम केवल गर्भसे मरणपर्यस्त हो सास्कृतिक जीवन-यापन करना उपादेय नहीं है, अपितु अनेक जीवनोकी परम्पराको परिस्कृत करना और मोसलामपर्यस्त आप्याध्यिक जीवन-यापन करना उपादेय हैं। गर्भाषान, नाम-करण, उपनयन आदि सस्कार व्यक्तिक एक जीवनको ही महनीय बनाते है, पर दीसान्यस बीर क्रियाल्य-क्रियाएँ जन्म-बन्मान्तरोंको शुद्धिकर निर्वाण प्राप्तिका साथन बनती है।

आदिपुराणके अनुसार व्यक्ति समाजसे अलग नही रह सकता है। अत: सामाजिकताका निर्वाह करनेके लिए आधिक संतुलन, श्रम, उत्पादन एव उच्च आचार-विचारण पालन करना आनिवार्थ कर्मव्य है। जीवनकी अहाँ और भूषणभूत चेटाओंकी प्राप्ति धर्म, दर्शन और कलाके द्वारा ही होती है।

र्श्यारके प्रसापन, मनोविनोद, क्रीडा-उत्सव आदि भी सामाजिक विकासके जिए आवर्यक है। जीवनकी अवधारणाएँ और सामाजिक मृत्योको प्राप्तिका साधन सर्वागिण सास्कृतिक जीवन ही होता है। अतः आदिपुराणमे विवेचित भारतीय सस्कृतिको प्रस्तुत खन्यमे सा परिवर्तोमे विभक्त कर विवेचित किया है। ये यस्त परिवर्त निमन प्रकार है—

- आदिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व एवं उसका पुराण और काव्यशास्त्रीय स्वरूप-निर्घारण।
  - २. भौगोलिक ग्राम, नगर, वन, पर्वत, जीव-जन्तु आदिका निरूपण ।
  - ३. समाजगठन एवं सामाजिक संस्थाएँ ।
  - ४. सांस्कृतिक जीवनके उपकरण, भोजनपान, वस्त्राभूषण, प्रृंगारिक प्रसाधन

पुरोबाक ११

एवं मनोविनोद-क्रीडा-उत्सवादि ।

५ शिक्षा, साहित्य, बाङमय एवं कला-कौशल ।

६. आर्थिक विचार, अर्थ-समृद्धि एवं राजनैतिक सिद्धान्त ।

७. धर्म और दर्शन भावना ।

आदिपुराणमे वर्णित समाजका क्षेत्र परिवार, गोत्र, वर्ण, जाति, आश्रम आमितो तक ही सीमित नही है अपितु जनपरिविधेषके समुदास तक ग्यान्त है। यही कारण है कि आदिपुराणमें विभिन्न जनपरके नर-नारियोको सामुतायिक आमितीवका निक्पण ने उपलब्ध होता है। यथा—कणटिकवासियोको हरिया, ताम्बुल और अंजनिप्रय करिनासीस्योको कला-कोशलकी अमितिविखाला, पाण्डपोंको यह प्रिव एवं वोलोको मधरगोष्टिप्रय कहा है।

प्रथम परिवर्तमे आबिपुराणका सास्कृतिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है जीर बुहतराभारतकी सोमा भी वर्णित है। सास्कृतिक ज्यादानी, संस्थाओं, राप्पराजों, मृत्यो एवं व्यवस्थाओंका सुम्पष्ट विवेचन भी सास्कृतिक जीवनके अन्तर्गत निकरित है। मानवजीवनके निवहिंदी मानिक स्वभाव, सदाचारपृष्ति एवं अभ्यस्त सस्कारोका बढा महत्त्व है। जिनसेनका दृष्टिविन्दु है कि समाजको सस्कृत करनेमें व्यवस्थित स्थान और क्षियोका अध्ययन किया जाय। उनके मतानुमार साचार निर्माणने सीन वार्त प्रधान होती है—

- १. स्वभाव
- २. संस्कार
- 3. सनोभाव

सास्कृतिक दृष्टिसं सामाजिकताके विकास-हेतु सेवा, वास्सरय, अम, उत्पा-दन, सहयोग और पारस्परिक आस्था अपेक्षित है। वैयक्तिक दृष्टिमे प्रेम, संयम और सहानुमूतिकी जितनी आवश्यकता है उससे कही अधिक सामाजिकताके विकासकी दृष्टिसे समुदायको गठिन करनेमे वैयक्तिक वृत्तियोका परिस्करण अपेन्नित होता है। अदा प्रथम अध्यायमे आदिगुराणकी वाष्ट्रमय विधाका निर्यारण कर उसके सास्कृतिक महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है।

हितीय काष्यायमे जनपद, नगर, प्राम, मटस्ब, खेट, नदियाँ, वन, पर्वत एवं जीव-जन्तुको आदिका निकरण किया है। भौगोलिक प्रतिपादममे यह दृष्टि-कोण रहा है कि प्राचीन स्थागेंकी पहिचान कापुनिक स्थागोसे को जावते हैं। डौठ डौठ सीठ सरकारने 'studies in the geography of ancient and medieval India' प्रत्यमे पौराणिक जनपदींका विश्लेषण किया है। इसी प्रत्यका अनुकरण कर आदिपुराणके भौगोलिक स्थलोंकी निष्पांत्रयाँ अंकित की गई है।

आदिप्रराणमें मास्त

तृतीय परिवर्तनमे समाजगठन और सामाजिक संस्थाओंका वर्णन किया गया है। आदिपुराणकी सामाजिक संस्थाओंके अध्ययनसे कई निव्मत्तियाँ प्रस्तुत होती है—

१. आविपुराणका समाज कुल और परिवारोंकी सीमासे लागे बढकर पामिक और जनपरीय प्रवेशो तक विस्तृत हुआ। फलतः बैत्यालयोंने एक ऐसी संस्थाका रूप अहण किया, जिन्हें एक ताब विज्ञालय, न्यायालय एवं मनोरंज-नालयका मिश्रतकप कहा जा सकता है।

२. आदिपुराणके समाजमे नारोकी स्वतन्त्र स्थिति थी और कन्या परिवार-के किए अभिशाप नही मानी जाती थी। उसका मृत्य भी परिवार और समाज-मे पुत्रके समान ही था।

ै वर्णाश्रम-व्यवस्था गुण-कर्मानुसार प्रतिष्ठित की गई, जो आगे वलकर जन्मनाके रूपको प्राप्त हुई।

४. सामाजिक संस्थाओका महत्त्व संगठन, सहयोग एवं सामाजिकताके विकास-की दृष्टिसे आंधक था । इन सस्थाओमे एक साथ अनेक व्यक्ति मिलकर अपने बारोंक्तिक, मानसिक और आत्मोत्थान सम्बन्धी समस्याओका समाघान ढुँढते थे ।

चतुर्च परिवर्तमे आहारपान, वस्त्राभूषण, क्रीडाविनोद, गोष्टियौ एवं इतोस्तव आदिरूप सास्कृतिक जीवनका विक्लेषण किया है। नि.संदेह गुप्तकालके पहचात् भी कई शताश्वरयो तक भारतकी आर्थिक और सास्कृतिक समृद्धि तववस्य स्त्री रही। इस पंच्यतके अध्ययनंत्र सहस्यहरः जाना जा सकेगा कि आदि-पराणके भारतमे सास्कृतिक जीवन कितना समृद्ध था।

पंचम पांग्वतंम शिक्षा-साहित्य और कलाका प्रतिपादन किया गया है। जिमतेमने काध्यक स्वष्टप-क्ष्मिय कई नवीमताएँ और मीजिकताएँ अंकित की है। उनका काध्य-प्यानतम्य विशेषकरले अध्ययनीय है। कलाओं में पत्र, संगीत , तृत्य और मूर्गिनकलाका अच्छा विवेषन किया है। विष्ठकलामें रेखा तथा रंगों हारा भावनाओं का प्रमारण किया गया है। रेखाओं से भावों के संवारमें विशेष सहायता मिन्ती है। यथा — खड़ी रेखा आधा, जीवन-उत्साह आदिका एवं पड़ी संखा मृत्य, नदवरता, स्थिरता आदिका बोध कराती है। रेखाले क्या में प्रवित्ति क्रिये गए हैं, नथा इससे क्या या आकृतिकी भी रचना हुई हैं। जिनसेन द्वारा प्रतिपादित चित्रकी रेखाएँ मनपर प्रभाव ओड़ती है। रंखाले क्या सौक्यां स्वेष्ट - उत्परिस्त क्या गया है। कीन-सा रंग किस पुष्टामिस किस संवेदनोंको उत्पन्न कर सकता है, इसका आदिवराणकारने सुक्टर वित्रण क्या है।

चित्रकालोके बाद संगीतका द्वितीय स्थान है। संगीत वह लिल्त कला है जिसके द्वारा संगीतक अपने हृदयगत सुरुम भावोंको स्वर तथा लयको सहायतासे प्रकट करता है। संगीत द्वारा मानवमात्रके हृदयका रंजन होता है। भारतीय इसेवार्क् १३

दृष्टिसे संगीत सम्पूर्ण वारीर है; जिखमें शब्द मस्तिप्क है, स्वर हृदय तथा स्वय एक है। इस प्रकार जाविषुराणमें संगोदका स्वरूप उपस्थित किया गया है। बताया गया है कि मन्दसनक हृदयदे गाया जाता है, मन्यसनक कंटले तथा तारसाक सन्तित्कले गाया जाता है। प्राचीन वाख एयं स्वरोके आरोह-अवरो-हुका जिवन भी जाया है।

प्रकृतिको समस्त कियाओं—संहार तथा संचारका प्रतीकीकरण नृत्यको अव-धारणामें निहित है। नृत्यहारा अनेक प्रकारके मार्थोका सम्प्रेण किया गया है। सामाजिक नृत्योके समय संवेगो, रिकारों, भावों आदिको जब समूहके सभी लोग साथ-साथ सहण करते हैं तब सामृहिक एकताका भाव जायत होता है। नृत्य हारा घृणा, देण, कोच, दु:ख, आनन्द, हास्य, विस्मय आदि भावोका प्रदर्शन किया जाता है।

आदिपुराणमे धार्मिक विश्वासों और रीतियोक्ती अभिव्यञ्जना वास्तुकलामें हुई हैं भ समवरारणकी रचनामे सौन्दर्य-बोधके साथ घार्मिक भावना भी प्रस्कृटित हुई है। इस प्रकार कलाओंका अंकन अपने पीछे परंपराजोका इतिहास छिपाये हुए है।

षष्ठ परिवर्तमे आधिक और राजनैतिक विचारोको अभिव्यक्ति को गई है। आधिक दृष्टिसे भारत आदिपुराणके समयमे आजने कही अधिक सम्पन्त था। अत. अवके समर्त अंगोंका अतिपादन किया गया है। आदिपुराणकारका यह मत है कि दंडयरके अपावमें प्रजाम तस्य-न्या किया जाती है। दंडके अस से ही समाजकी दुष्प्रवृत्तियोंका नियम्बण किया जाता है। अत. दंडयरकी आय-स्याकताका वर्णन करते हर जिल्हा है—

दण्ड-भीस्या हि कीकोऽयमपथं नानुधावति । युक्तदण्डं भरस्तस्मात् पार्थिवः पृथिवीं जयेत् ॥

—आदि० १६।२५३

अंतिम परिवर्तमे दर्शन और वर्ष भावनाका सर्वेक्षण किया गया है। इस प्रकार इस प्रत्यमें बाहिपुराणमे प्रतिपादित तथ्योंके बाधारपर गुप्तोत्तर-कालके भारतकी सांस्कृतिक समिद्धका लेखा-जोखा प्रस्तुन करनेका प्रयास किया है।

इस रचनाके निर्माण और प्रकाशनमें मुझे अनेक सहयोगी मित्रो और गुरू-अनोंसे प्रेरणा प्राप्त हुने में सर्वप्रथम एक बण्यकों सोग्न हो प्रकाशमें आने वाले मोगनेशप्रशाद वर्णी ग्रन्थमालाके विद्वान मन्त्री वार ओ वरवाराशिका कोठिया एसं ए०, पी-एचं डी०, त्यायाचार्य, शास्त्राचार्यका हृदयसे आभार स्वीकार करता है। उनकी अनेक इत्याओंमेंसे यह यी एक इत्या है कि जिसके कारण इस सम्बद्धी पाल्डुलिपि योरी अलमारीमें बन्द न रहकर प्रेसको मुद्रणार्थ सीग्न हो प्राप्त हो गई और जन्मीने स्वयं ही पूक्तसंशीयनमें भीर अमकर मेरी प्रकाशन-सावन्त्री रण्डाको पूर्ण किया । मैं सामुबार देकर उनके इस उपकारका महत्त्व कम नहीं करना वाहता । मुहणसे सहयोग देने बाले और मीठी बाद पिलाकर तृत करने बाले मुहणकलाके दिवा भी भाई बाबूजाल जी कागुल्लको भी मैं साधुवार समिपत करता हैं। स्वन्ध-सिम्मिल और उसकी पाण्डुलिए तैयार करनेमें सहयोग देनेबालों में सर्वप्रक्षम में साध्यी तपस्विनो मीकी चन्दावाईजी का आभार स्वीकार करता हैं कितका, पुत्रवत् वास्तव्य मुझे भास है। में अपनी पत्नी भी मुडोलोडोबीओं को भी नही भूल तकता हैं, जिसको मुज्यबस्या और सेवाकं फल्टबल्य मुझे स्वाध्या करनेके लिए पूर्ण मुविषा और समय भास होता है। पाण्डुलिपिके तैयार करनेने मैं अपने प्रिय डिप्य डॉ॰ इल्लामोहन ब्रवबाल एम॰ ए०, पी-एवल डी॰ को हुदस्य आशीर्वाद देता हुआ उनको मंगलकामना करता है जिस्होन अपने बहुमूब्य समयमेसे एक सप्ताहका समय गुव-दिलामें समिप्त किया और अह-निषा को समक-सेरी सरीहे और बाह्मीकं मागरीका रूप सिंग करने हम प्रारं जिस का और अह-

चित्रोक्की साज-सज्जाके जिए पटना कलाके अन्तिम चित्रकार श्री महाबीर प्रसाद बर्मी चित्रकला-स्व्यापक श्री जैन बाला-विश्राम आराका आमारी हैं। जिन्होंने आदिपुराणके आमूषणी एवं तीर्थकरके पंचकत्याणकोंके चित्र शंकित किये हैं। आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतके राष्ट्रोका मानचित्र मगयविद्वविद्या-स्वर्क्ष कोंग्रेमुत एवं श्री श्री कालिय आप मानचित्र मगयविद्वविद्या-स्वर्क्ष कोंग्रेमुत एवं श्री श्री कालिय आप मानचित्र मानचित्र मानचित्र श्री श्री श्री श्री स्वर्क्ष कोंग्रेमुत एवं श्री श्री कालिय आप स्वीकार करता हैं।

मेरे नम्न अनुरोपको स्वीकार कर औ डॉ॰ प्रो॰ सिढेस्वर भट्टाचार्च एम० ए०, पी-एव॰ डो॰, डॉ॰ लिट्ट, न्यायाचार्य, अध्यक्ष —संस्कृत-पालि विभाग, काग्री हिन्दू विस्वरिद्यालयने प्रस्तावना लिखनेकी क्रुपा की। में डॉ॰ भट्टाचार्यजीके इस अनुस्रहका आमारी हूँ।

सहयोगियोमे डॉ० प्रो० राजाराम जैनको भी साधुवाद देता हूँ, जिनसे समय-समयपर सहयोग मिलता रहता है। सब्दानुक्रमणिका तैयार करनेमे प्रिय श्रीसुरेन्द्रकुमार एम० ए० से सहयोग प्राप्त हुआ है। अत. उन्हें भी में आधी-विदे देता हूँ। अन्तर्भ इस अन्यके प्रकाशनका सारा श्रेय श्रीगणेशाशसाद वर्षी सन्यमाला वाराणसीको प्राप्त है।

भोलाभवन, १ महाजनटोली, आरा

विजया दशमी वीर निर्वाण २४९४

नेमिचन्द्र शास्त्री

# ऋादिपुराणमें प्रतिपादित भारत

## विषय-सूची

| थम अध्याय                                            |      | 8-34   |
|------------------------------------------------------|------|--------|
| वादिपुराणका सांस्कृतिक महत्त्व                       |      | ٤      |
| बादिपुराणका बृहत्तर भारत : विस्तार-सीमा              |      | 2      |
| आदिपुराण और इतिहास-सिद्धसेन, समन्तभट्ट,              |      |        |
| यशोभद्र आदिका सक्षिप्त परिचय                         |      | Ę      |
| आदिपुराण और काव्यतत्त्वः समीक्षात्मक विश्लेषण        |      | 20-85  |
| . प्रवन्धकाव्यके गुण                                 |      | १७     |
| वाङ्मयम्यनको शैलियाँ                                 |      | १७     |
| पुराणतस्व                                            |      | १८     |
| पुराणका वर्ण्यविषय                                   |      | 88     |
| आदिपुराणका वर्ण्यविषय                                |      | २०     |
| आदिपुराणके अध्ययनसे निष्यन्त पुराणतत्त्व             |      | २२     |
| आदिपुराणकी संक्षिप्त कथावस्तु                        |      | २२-२७  |
| आदिपुराणके रचियता : जिनसेन और गुणभद्र                |      | २८     |
| जिनसेन परिचय                                         | **** | २८     |
| जिनसेनका समय                                         |      | 30     |
| जिनसेनकी रचनाएँ                                      |      | 3.8    |
| पादविस्युदय                                          |      | 32     |
| गुणभद्राचार्यकी रचनाएँ                               | **** | 33     |
| जयभवला टीका                                          |      | 3.3    |
| आत्मानुशासन                                          |      | 33     |
| जिनदत्तचरित                                          |      | \$¥    |
| तीय-अध्याय                                           |      | ३६-१२४ |
| आदिपुराणमे प्रतिपादित भूगोल                          |      | 3 €    |
| वैदिकपुराणोंमें वर्णित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा |      | 38     |
| जम्बूदीप : तुलनात्मक विवेचन                          |      | 88     |
| भरत क्षेत्र                                          |      | 83     |
|                                                      | **** | ~ 1    |

| अंग, अपारान्तक, अभिसार, अवन्ती, अस्मक,                |      |            |
|-------------------------------------------------------|------|------------|
| आनर्त आदि जनपद                                        | •••• | 80-08      |
| ग्राम                                                 |      | <b>৬</b> १ |
| नगर                                                   | •••• | ७२         |
| स्रेट                                                 |      | હલ         |
| सर्वट                                                 | **** | ७६         |
| भडम्ब                                                 |      | 99         |
| पत्तन                                                 |      | 99         |
| द्रोणमुख                                              |      | ७८         |
| संबाह                                                 | •••• | 90         |
| संग्रह                                                | **** | ७९         |
| घोष                                                   |      | 60         |
| आकर                                                   | •••• | 68         |
| राजधानी                                               | **** | 68         |
| अपराजित, आम्बरतिलक, अमरावती, अयोध्या,                 |      |            |
| अरजस्का आदि नगर                                       |      | <5-68      |
| नदियाँ, पर्वत और वनप्रदेशका सामान्य स्वरूप            | •••• | 84         |
| अम्बर्णा, अरुणा, इक्षुमती, कपीवती, कालतीया,           |      |            |
| कालमही आदि नदियाँ                                     |      | 94-804     |
| ऋक्षवान्, ऋष्यमूक, कनकाद्रि, कम्बलाद्रि प्रभृति पर्वत | •••• | १०५-१११    |
| वनप्रदेश-माल्यवतीतीरवन, सिन्धुतटवन, दक्षिण            |      |            |
| समुद्रतटवन आदि                                        | •••• | ११२-११७    |
| वृक्ष-सम्पत्ति—फलवृक्ष, शोभावृक्ष—                    |      | ११८        |
| पुष्प-पादप और लताएँ                                   | **** | ११९        |
| जीवजन्तु<br>जीवजन्तु                                  |      | १२०        |
| पासत् पशु, वन पशु आदि                                 | •••• | ११०-१२४    |
| त्तीय अध्याय                                          |      | १२५-१९०    |
| समाजगठन, सिद्धान्तोंका निरूपण                         |      | १२५-१३०    |
| सामाजिक संस्था : स्वरूप निर्घारण                      |      | 830-835    |
| आदिपुराणको सामाजिक संस्थाएँ                           | **** | १३२        |
| कुलकर-संस्था                                          |      | 838        |
| कुलकर और मन्वन्तर संस्थाका तुलनात्मक विवेचन           |      | १३६-१४०    |
| समवशरण-संस्था                                         | •••• | १४०        |
|                                                       |      |            |

विषय-सूची

|   | समवशरणसंस्थाके समाजशास्त्रीय गुण                   | . १४२         |
|---|----------------------------------------------------|---------------|
|   | चतुर्विध संघ-संस्था                                | . १४३         |
|   | साधु-संस्था                                        | 888           |
|   | गृहस्य-संस्था                                      | . <b>१</b> ४६ |
|   | वर्णं और जाति-संस्था                               | . १४७         |
|   | आदिपुराणमे प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार         | . १४९         |
|   | आदिपुराणमें वर्णित जातियाँकुलाल, कुविन्द, नैगम आदि | १५३-१७        |
|   | आश्रमसंस्था                                        | १५७           |
|   | आश्रम-संस्थाका समाजशास्त्रीय आघार                  | १६०           |
|   | विवाह-संस्था और विवाहके उद्देश्य                   | १६०           |
|   | वरणयोग्यता                                         | 8 & 8         |
|   | विवाह-विधि                                         | <b>१</b> ६२   |
| ٠ | संस्कारसंस्था                                      | १६४           |
|   |                                                    | १६५           |
|   |                                                    | १६७           |
|   |                                                    | १६८           |
|   | संस्कारविधानका समाजशास्त्रीय विश्लेषण              | १६९           |
|   | कुल-संस्था                                         | . १७०         |
|   | कुलसंस्थाका महत्त्व                                | १७१           |
|   | परिवार-संस्था                                      | १७१           |
|   | परिवारसंस्थाके कार्य                               | १७१-१७२       |
|   | उत्तराधिकार                                        | १७५           |
|   |                                                    | १७६           |
|   | कन्याकी स्थिति                                     | १७६           |
|   | गृहिणोकी स्थिति                                    | १७८-१८२       |
|   | विषवाकी स्थिति                                     | १८२           |
|   | वारागनाकी स्थिति                                   | १८३           |
|   | षात्रीकी स्थिति                                    | १८४           |
|   | पुरुषार्थ-संस्था                                   | १८६           |
|   | चैत्यालय-संस्था                                    | १८८-१९०       |
| Ţ | र्थं अध्याय                                        | १९१-२५७       |
|   | संस्कृतिका स्वरूप                                  | १९१           |
|   | alas ma                                            | १९२           |

| अञ्चभोजन – –साठी, शालि, कलम, ब्रीहि, सामा, नीवार    | मादि | १९३-१९६     |
|-----------------------------------------------------|------|-------------|
| पक्वान्त-महाकल्याण, अमृतगर्भमोदक, अमृतकल्प, अपूर    | आदि  | १९६-१९७     |
| फलआम्र, जम्बू, पनस, लकुच, केला दाडिम, मातुलिंग      | आदि  | १९७-१९८     |
| पेयपदार्थ-सुरा, मैरेय, क्षीर, जल, सीघु आदि          |      | १९९-२००     |
| अन्य उपभोग्य पदार्थ                                 |      | 200         |
| भोजनशालामे प्रयुक्त पात्र                           |      | 200         |
| वस्त्र                                              |      | २०१         |
| वस्त्रोके प्रकार—क्षीम, दुकूल, अंशुक, शुकच्छायांशुक |      | २०२-२०६     |
| उपानत्क - जूतो और पादुकाओंका निरूपण                 |      | २०६         |
| आभूषण                                               | •••• | २०८         |
| मणियाँ                                              |      | 206         |
| सिरके आभूषण—चूडामणि, किरोट, मुकुट, मोलि, उत्तंस     | आदि  | २०९-२१०     |
| कण्डाभूषण–अपवर्त्तिका, अवघाटक, इन्द्रच्छन्दहार,     |      |             |
| उपशीर्षक आदि                                        | •••• | 280-284     |
| हारोंके पत्रवन भेदोंका निर्देश                      |      | २१६         |
| कर्णाम् वण-कुण्डल, मणिकुण्डल, रत्नकुण्डल, आदि       |      | २१७-२१८     |
| कराभूषण-अंगद, केयूर,कटक, मुद्रिका आदि               | ***  | २१८-२१९     |
| कटि आभूषण-मेखला, रशना, काञ्ची, मेखलादाम आवि         |      | २२०         |
| पादाभूषण-नृपुर, तुलाकोटिक, गोमुखमणि                 |      | २२१-२२२     |
| प्रसाधन सामग्री                                     |      | 222         |
| केशरचनासम्बन्धो सामग्री—कवरी, धम्मिल आदि            |      | 222         |
| मुखसौन्दर्य प्रसाधन सामग्री-ललाट तिलक, पत्ररचना आरि | ŧ    | २२५         |
| अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री-कर्पूर, चन्दन,      |      |             |
| बालक्तक बादि                                        |      | २२६-२२८     |
| उपयोगमे बानेवाली पुष्पनामावली                       |      | २२९         |
| वाहन                                                |      | २३१         |
| अध्व और उनकी गतियाँ                                 |      | २३२         |
| गजवाहन, गजोंके भेद                                  |      | <b>₹</b> ₹₹ |
| शिविका, रथ, विमान आदि                               |      | 285-38      |
| क्रीडा-विनोदोंका औचित्य                             |      | 2\$6        |
| कन्दुकक्रीडा                                        |      | 239         |
| सहकारवनक्रीडा                                       |      | 280         |
| an awalem                                           |      |             |

विषय-सूची

| lada-dal                                         |                                         | 19             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| दण्ड-दोला-ऋतु-क्रीडाएँ                           |                                         | २४२            |
| नाटकक्रीडा                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 2 \$ 3         |
| प्रहेलिका-अनु रञ्जन                              |                                         | २४३            |
| बाह्याली क्रीडा                                  |                                         | <b>२४४-२४५</b> |
| मृगया-विनोद                                      | •                                       | २४६            |
| गीत-गोष्ठी                                       |                                         | २४६            |
| वाद्य-गोधी                                       |                                         | २४७            |
| कथा-गोधी                                         |                                         | २४७            |
| जल्प-गोष्ठी                                      | •••                                     | २४८            |
| काव्य-गोष्टी                                     | ••••                                    | २४८            |
| पद-गोष्ठी                                        | ••••                                    | 586            |
| कला-गोष्ठी                                       | ••••                                    | 586            |
| <sup>५</sup> .वेद्यासंवाद-गोष्ठी                 |                                         | <b>२५</b> 0    |
| नृत्य-गोष्ठी                                     | ••••                                    | २५०            |
| प्रे <mark>क्ष</mark> ण-गोष्ठी                   |                                         | 748            |
| वीणागोष्ठो                                       |                                         | २५१            |
| चित्रणगोष्ठी                                     | ••••                                    | २५१            |
| उत्सव एवं व्रतोपवास                              |                                         | २५२-२५७        |
| जन्मोत्सव                                        |                                         | २५३            |
| विवाहोत्सव                                       |                                         | २५४            |
| वर्षवृद्धिदिनोत्सव                               |                                         | २५६            |
| जन्माभिषेकोत्सव                                  |                                         | २५६            |
| व्रतोपवास                                        |                                         | २५७            |
| पञ्चम अध्याय                                     |                                         | २५८-३२४        |
| शिक्षाः स्वरूप                                   |                                         | २५८            |
| शिक्षाके उद्देश्य                                | •••                                     | २५९            |
| शिक्षा प्राप्त करनेकी आयु और तत्सम्बन्धी संस्कार |                                         | २६०            |
| लिपि-संस्कार                                     | ••••                                    | 740            |
| उपनीति क्रिया                                    |                                         | 758            |
| अध्येता ब्रह्मचारीके लिए वर्ज्य और विधेय         |                                         | २६२-२६₹        |
| वतचर्या                                          |                                         | 243            |
| शिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध              |                                         | २६४            |
| शिक्षक गोग्यताएँ और अयोग्यताएँ                   | ****                                    | २६५-२६६        |
|                                                  |                                         |                |

| शिक्षा-विधियाँ                                   | २६६       |
|--------------------------------------------------|-----------|
| पाठ-बिधि                                         | २६७       |
| प्रश्नोत्तर-विधि                                 | २६७       |
| शास्त्रार्थ-विधि                                 | २६८       |
| उपदेश-उपोद्घात विधियाँ                           | २६९       |
| पञ्चाग-विधि                                      | २७०       |
| अध्ययनीय ग्रन्थ और पाठच ग्रन्थ                   | २७१-२७२   |
| काव्य-प्रयोजन                                    | २७३       |
| काव्यरचनाकेहेतु काव्य-लक्षण, काव्य-भेद           | २७५-२८२   |
| पुराण, कथा-काव्य, कथा-भेद                        | २८२-२८४   |
| व्याकरण, छन्दशास्त्र, अलंकारशास्त्र              | . २८४-२८५ |
| सामुद्रिकशास्त्र                                 | २८६       |
| स्वप्न और निमित्तशास्त्र                         | २८७       |
| ज्योतिषशास्त्र और आयुर्वेद                       | २८९       |
| अनुयोग-साहित्य                                   | २९०       |
| ल लित-कला                                        | २९१-३२४   |
| बास्तु-कला                                       | २९२-३०६   |
| नगर, प्राकार, समवशरण, गन्धकुटी                   | २९२-३००   |
| माला-वस्त्र-मयूर-कमल-हंस-गरुड-सिंह-वृषभ-गज-चक्र- |           |
| चिह्नाद्भित व्यजाएँ                              | ३००-३०३   |
| कृटागार–हर्म्य-सौध–भवन–मृह–वेश्म–आगार            | ३०३       |
| सर्वतोभद्र-वैजयन्त-गिरिकूटक-पुष्करावर्त-         |           |
| भाण्डागार-स्वानागार                              | . ३०५-३०६ |
| सभावनि–आस्थायिका–दीविका–धारागृह <b>–प्रमदवन</b>  | . ः ७६    |
| चित्र-कला                                        | ३०९-३१४   |
| चित्रनिर्माणके उपकरण                             | ₹१०       |
| भित्तिचित्र                                      | ₹११       |
| বিস্ <b>হা</b> লা                                | ३११       |
| चित्रपट, पत्ररचना                                | ३१२-३१३   |
| चित्रसफलताके साधन                                | ₹१४       |
| संगीतकला                                         | ३१४-३२४   |
| वाद्य                                            | ३१५-३२०   |
| वीणा-मुरज-पुष्कर-पणव-पटह-बानक-                   | 201. 22   |
| दुन्दुभि–काहला–घण्टा–सिंहनाद आदि                 | ३१५-३२०   |

|   | गायन                                                     | •••• | ₹₹₹             |
|---|----------------------------------------------------------|------|-----------------|
|   | नृत्य                                                    |      | 358             |
|   | नृत्य-मृद्राएँ                                           |      | 323             |
|   | ताण्डवनृत्य-अलातचक्र-इन्द्रजाल-चक्र-सूची                 |      |                 |
|   | कटाक्ष-लास्य-बहुरूपिणीनृत्य                              |      | <b>₹</b> २२-₹२४ |
| ì | अध्याय                                                   |      | ३२५-३८०         |
|   | आधिक विचार                                               |      | ३२५             |
|   | ग्रामोकी आवश्यकताएँ एवं ग्रामञ्यवस्था                    | •••• | ₹₹              |
|   | आर्थिक समृद्धि                                           |      | 222             |
|   | उपभोक्ताओं के भेद                                        | •••• | ३३५             |
|   | आजीविकाके साधनअसि, मिष, कृषि, तथा                        |      |                 |
|   | ्कविके अन्य अंग                                          | •••• | 9 ३ ७           |
|   | शिल्पक <b>र्म</b>                                        |      | 384             |
|   | राजनैतिक विचार                                           |      | 388             |
|   | राजाका महत्त्व और कर्त्तब्य                              |      | ३४७             |
|   | राजधर्मके भेद और विश्लेषण                                |      | ₹80             |
|   | राजाके गुण                                               | •••• | ३५०             |
|   | राज्यके अंगपुरीहित, सेनाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष,              |      |                 |
|   | दण्डाधिक।री                                              |      | 348             |
|   | तन्त्र और अत्राय                                         |      | 344             |
|   | षाड्गुण्य सिद्धान्तसन्धि, विग्रह, आसन,                   |      |                 |
|   | यान, संश्रय. हैंभीभाव                                    | •••• | ३५५             |
|   | शासनपद्धति                                               |      | ₹६0             |
|   | दूत और गुप्तचर-व्यवस्था                                  |      | ३६०             |
|   | पुलिस-व्यवस्था                                           |      | ३६२             |
|   | आर्थिक आयके साधन                                         | •••• | <b>३</b> ६२     |
|   | उत्तराधिकार और राज्याभिषेक                               | •••• | ३६३             |
|   | राजाके भेद - चक्रवर्ती, अर्धचक्रवर्ती, मण्डलेख्वर, अर्ध- |      |                 |
|   | मण्डलेश्वर, महामाण्डलिक, अधिराज, राजा-नृपति, भूपाल       |      | 368             |
|   | सेनाकी परिभाषा और पदाति, हस्तिसेना, अश्वसेना, रथसेन      | ग    | ३६७             |
|   | अस्त्र-शस्त्र-नामावली                                    |      | ३७१             |
|   |                                                          |      | ₹ <i>७</i> ४    |
|   | युद्धकी आचार-संहिता                                      | •••• | ३७५             |
|   |                                                          |      |                 |

युक्ती तैयारियाँ .... **३७**५ सेनापति, सैनिक प्रयाण, सैनिक उत्साह मांगलिक-उत्साह,

सैन्यशिवर, रणभूमि --- ३७€ व्यहरचना, यद्धके परिणाम .... 369-360

सप्रम अध्याय

.... \$28-320 धर्म-दर्शन-भावना--आत्माका अस्तित्व, भतवाद-निरसन, जीव-विज्ञानवाद, जीव-नैरातम्यवाद, क्षणिकवाद, न्याय-दर्शन, योगवाद, अहैतवाद-हैतवाद, तत्त्व--जीवोके भेद, पदगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, स्कन्धके भेद, परमाण,

बंध-व्यवस्था. समाजशास्त्रीय धर्म-वान, पूजा, सीछ,

सद्भावना, दत्तिभेद, जीवनोत्वान, सामाजिक जीवन आदि .... ३८१-३८७

ग्रादिपुरागामें प्रतिपादित भारत

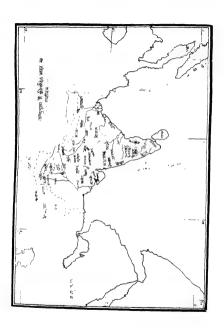



## प्रथम परिच्छेद

## त्र्यादिपुराणका सांस्कृतिक महत्व

आदिपराण संस्कृत बाडमयका एक अनुपम रत्न है। इसमे उत्कृष्ट काव्य-गणोंके अतिरिक्त सांस्कृतिक सामग्री विष्ठ परिमाणमे पायी जाती है। युगादि-परुष भगवान ऋषभदेव और उनके ज्येष्ठपत्र भरतवक्रवर्तीके सरस आक्ष्यानमें अनेक प्रकारके सास्कृतिक उपकरण प्रस्तुत किये गये हैं। इस ग्रन्थमे जीवन-का सभी दक्षिकोणोसे विवेचन किया गया है। जनपद, नगर, गाँव, नदियाँ, पर्वत, वनप्रदेश, विभिन्न प्रकारके पेड़-पौधे; जीव-अन्तु; विभिन्न पेक्षेवर-वर्डा, लुहार, कुम्हार, जुलाहा, किसान, बहेल्या, सेनाध्यक्ष, सैनिक, रंगरेज, आदिका सोपपालक विवेचन उपलब्ध होता है। व्यवसाय-वाणिज्य, यातायातके सामन, जीवनभोगकी विभिन्न सामग्री, वेश-भूषा आहार-विहार, जोवन-संस्कार, ममाजन्यवस्था सामाजिक संस्थाएँ, पारिवारिक घटक एवं कर्ताव्याकर्त्तव्यकी सन्दर मीमांसा की गयी है। धर्म और दर्शनके विभिन्न तस्व और सम्प्रदायों पर भी प्रकाश डाला गया है। निस्सन्देह यह महाग्रन्थ भारतीय जीवनका सांस्कृतिक इतिहास लिखनेके लिए अत्यन्त उपादेय है। इसके अध्ययनसे नौवीं शतीके जीवनमुख्यों और सांस्कृतिक मान्यताओंको सहजमें अवगत किया जा सकता है। जैनधर्म और जैनाख्यानोंको अवगत करनेके लिए इस ग्रन्थका जितना महत्त्व है, उससे कहीं अधिक भारतीय समाज और सांस्कृतिको समझनेके लिए है। इस ग्रन्थमे प्रतिपादित भौगोलिक सामग्री और आर्थिक सिद्धान्त वर्तमान भारतकी अनेक समस्याओंका समाधान प्रस्तुत करनेमें सहायक हैं। भारतके सीमा-विवादका निराकरण आदिपुराणका भूगोल कर सकता है। आदिपुराणके अनुसार काश्मीर<sup>9</sup>, सिंहरू<sup>२</sup> और स्वर्णभूमि भारतकी सीमारेखाके

१. आदिपराण १६।१५३ । २. वही, ६०।२५ ।

अन्तर्गत प्रतिपादित है। स्वर्णभूमिका विस्तार उस क्षेत्र तक वा, जहाँ आज भीनके साम विवाद खडा है। कच्छ भ जनगदका विस्तार पाकिस्तानके विवादको समाप्त कर सकता है। सिहल्से केवल लंकाका ही बोध नहीं होता, अपितु दर्मा, रंगून बादि भी पहचाने का सकते हैं। भरत चक्रवर्तीने जिस प्रदेशको विजय कर अयोध्यामें राजधानी प्रतिष्ठित की थी, उस विजित प्रदेशका अध्ययन वृद्धतरानारका मानवित्र प्रदेशका अध्ययन वृद्धतरानारका मानवित्र प्रदेशका

राजनीति और अर्थनीतिकै सिद्धान्त सायारणतः सामन्तवादी प्रतीत होते हैं, पर तम्मीरताति चिनन करने पर एक ऐसी अर्थक्रान्ति परिक्रांतित होती हैं, विसको अनुसरण करनेपर अम, वस्त्र और आवासकी समस्या मुक्क्षायों जा सकती है। वन्तु आवासकी आव जवन्त्र सामस्या है, पर आदिषुराणकार नीयी सातास्यों से हो आवासके समुक्रनपर विचार कर चुके हैं। युग्लजीवोंकी उत्पांत और उनके मरण करनेपर जत्तराधिकारीके रूपमे पुन नवीन युग्लजी उत्पांति और उनके मरण करनेपर जतारिकारीके रूपमे पुन नवीन युगलजी उत्पांति होत्र आवासको वृद्धिका प्रक्त ही नहीं उठता। आदिपुराणमे आवासको रोकनेकि लिए ब्रह्मवर्थको एकमान सामन माना है। उद्दान जीवनके स्थानपर संप्रीत जीवन यापन करनेपर जोर दिया है। संवेपने हतना ही कहा जा सकता है कि आदिपुराणमे गुमकालीन समन्त्रयवादी सास्कृतिक परम्परा हमिने हैं। कला और विनोदके सामनेकिल समाज कला, साहित्य और दर्शनका प्रिमी है। कला और विनोदके सामनोंका उपयोग संप्रमकी चाहारदीवारीके मीतर ही करना हितकर वतलावा गया है। व्यक्तिको जपनी स्वाभाविक समसावों, सोग्यताओ और प्रवृत्तिसौंक विकासके लिए पूर्ण अवसर प्रवान किया गया है। आपिपुराणमे कला और सास्कृतिक तक्योका पूर्ण अवसर प्रवान किया गया है। आपिपुराणमे कला और सास्कृतिक तक्योका पूर्ण समय वर्तमान है।

आदिपुराणमं जिस भारतका प्रतिपादन हुआ है, वह आधुनिक भारतसे भिन्न है। यह भारत मध्य एशियाके कम्बोज जनपदसे लेकर कामरूप तक व्यास या। इसकी सीमाका विस्तार पूर्वमे लोग, वेगा, कामरूप, भाषण, विदेह "तक, रिशियमं लान्त्र, "केरल," कोकन,"। वनवास, "के क्याटिक," वोल, "४ लोद, "४ मैसूर, "ई और सिंहल" के तक, पश्चिममं सीराष्ट्र, "सिंग्चू, "भी सीवीर, "व जुर्जर, "। तक एवं उत्तरसं कुरू "र-पांचाल, गाम्बार, "काश्मीर आदि जनपदों तक

२. नदी, रचरपरा ४. आरियुराण रदारप्रथा ४. नदी, रदारप्रया ६. नदी, रदारप्रया ७ नदी, रदरप्रया ८. नदी, रदारप्रधा ५. नदी, रदारप्रधा ४. नदी, रदारप्रधा ४. १८. नदी, देदार्थ्या २२. नदी रदारप्रधा १२. नदी रदारप्रधा १४. नदी, रदारप्रधा ४४. नदी, २६.४५ १. २०. नदी रदारप्रधा १ ७. नदी रचारप्रधा ४८. नदी रदारप्रधा १ ५. नदी दारप्रधा २०. नदी रदारप्रधा

बतकाया गया है। मध्यदेशमें काथी, "४ कुत, कीशल, "४ वरस, "६ व्यवनी, "७ विदि" आदि जनपद विद्यमान थे, दिश्यमें गोवास्ती उटवर्ती खरमक" जनपदल नामोरुलेख लाया है। इस जनपदकी राजधानी प्रतिद्यान के त्यों कार्यों करात है। कि लाय क्या है। इस जनपदकी गोवास्तों क्या है कार्यों करात देव सम्बद्ध और व्रदायकों गोवास्तों के लाय है। कि लाय क्या है। व्यवस्थित व्यवस्था है। व्यवस्था के जनस्य दिश्यम् वर्षा मान्य कार्या है। अलाय एवं से लाय है। व्यवस्था वर्षा मान्य कार्य हो। वर्षा इसके दिश्यमें उद्योग्तर वाल्डीक जनपदका भी जल्लेख आया है, यह कम्योजके परिचम, बीच गान्यारते मिठा हुआ इसके परिचममं करिया है। वाल्डीक "और गान्यारते बीच गान्यारते मिठा हुआ इसके परिचममं करिया है। जनपद था। मध्यदेगमें केकय "४ जनपदकी स्थिति मानों गयी है, जो लेलम, वाल्डुए और गुजरातका पूराता नाम है। पाणिनिने भी केकय "४ जनपदकी उक्त सीमा गियारित औ है।

्वादिपुराणके अध्ययनते यह सिद्ध होता है कि विवयार्थ, जिसका अपरामम वैतास्य है, बृहत्तर भारतको दिलाण और उत्तर मारतके कपने विभक्त करते है। वर्णन सन्दर्भों से पौराणिक अंशको पृषक् कर देनेपर इस पर्वतको स्वित उत्तरभारतके दिलाणे होता हो। यह पूर्व-गिर्चिम वायत और उत्तर-दिलाणे विस्ती समुद्रके पूर्व में घटित होतो है। यह पूर्व-गिर्चिम सायत और उत्तर-दिलाणे विस्ती विस्ती है। सारतकी उत्तर-दिलाणे विस्ती हो। सारतकी उत्तर-दिलाणे विस्ती स्वति प्रति प्रति क्षिणे स्वति प्रति क्षिणे स्वति क्षणे स्वति स्वापिष्ट स्वति स्वति

आविपुराणमे इस बृहत्तर भारतमे एक सुन्नी और समृद्ध समाजका ढाँचा खड़ा किया गया है। पौराणिक आच्छादनको हटा देनेपर इस समाजकी रूपरेसा निम्न प्रकार घटित होती है—

> यव्सुवां न जरातक्का न वियोगो न कोचनम्। नानिष्टसम्प्रयोगक्च न चिन्ता दैन्यभेव च॥

रप्र. नहीं देव देवरे। नर्र. नहीं, देशदेष्टरा २व. नहीं, देशदेष्टरा २०. नहीं, देशदेष्टरा २०. नहीं, न्दश्वरा नर्द. नहीं, रेप्परेष्टरा २०. नहीं, देशदेषदा २१. पाणिने सारुनेन मारत, पुण्येन १२. आखिपुराण रहायेच्या १३. आखाष्यांची आहेश्या १४. आखिपुराण देशदेष्टरा १४. नहीं, देशदेष्टरा १४. नहीं, देशदेष्टरा १४. नहीं, देशदेखा ३०. नहीं देशदेष्टरा १३. नहीं, देशदेष्टरा ४०. नहीं, १०.४०।

न निद्धाः नारितन्द्वाचां नारयुःमेवनिमेवनव् । न शारीरमर्कः चन्न न काकास्वेदसम्भवः ॥ न यत्र विश्वोत्त्मादो न चन्न मदनज्वाः । न यत्र व्यवका आगे सुक्तं चन्न निरम्तरम् ॥ न स्वायक्तां अयं कानिनीर्विः कुपितं च । न कार्यक्यसमावागे न वको यत्र नावकः ॥

— आदि॰ ९।७३-७६

× × × × मर्वेषि समसंभोगाः सर्वे समसुखोदवाः।

सर्वे सर्वर्तजान भोगान यत्र विस्त्रस्यनामयाः ॥--वही ९।८० जिनसेन दारा कल्पित समाजमें सदाचार, सन्तोष, सत्य और ईमानदारीकी प्रवित्त रहनेके कारण वियोग शोक, रोग और वद्धत्वजन्य कष्ट नहीं होता। यह सत्य है कि अनाचारके सेवनसे रोग उत्पन्न होता है, रोगकी उत्पत्ति होनेसे असमयमे बद्धत्व आता है. जिससे अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं। जब संग्रह और लोभकी विस बढती है, तो संघर्षकी उत्पत्ति होती है और यह संघर्ष ही चिन्ता एवं दीनताका कारण बनता है। जब समाजमें सभी व्यक्ति शक्तिके अनुसार कार्य और आवश्यकतानुसार पुरस्कार प्राप्त करते है, तो संघर्ष नहीं होता और न संचयकी प्रवृत्ति ही उत्पन्न होती है। जब समाजके किसी भी सदस्यके पास आवश्यकतासे अधिक संचय हो जाता है, तो वह उसका सन-माना अनियन्त्रितरूपमे उपभोग करता है, जिससे आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदिकी उत्पत्ति होती है। प्रमादी व्यक्ति सदा ऊँघता रहता है, उसके मखसे लार बहती रहती है तथा स्थल शरीर होनेसे पसीना निकलता रहता है। जो निरन्तर श्रम करता है. संयम पर्वक जीवनयापन करता है और स्वार्थका त्यागकर सहयोग-सहकारिताकी प्रवृत्तिको अपनाता है, वह सर्वदा स्वस्य और प्रसन्न रहता है। शारीरिक दोषका कारण असंयम और अनियन्त्रित प्रवृत्तियाँ ही हैं।

विरहजन्य उन्माद वही उत्पन्न होता है, जहाँ व्यभिचार और अधन्तोष रहते हैं। दोनों बोर सत्तोष रहते पर तथा समाजमें इसी प्रकारको प्रवृक्तिका ध्यापक प्रचार होने पर विरहजन्य उन्मादको उत्तरिका प्रकाही हो हो बाता है। जब अधिकारी की विषय-क्यायजन्य प्रवृक्तियों उत्तरीत्तर बढ़ती वाती हैं, तो समाजमें स्वामित्का जन्म होता है। यह अधानि दीनता और विरहणन्य उन्मादका कारण है। पामस्थम और उन्मादका कारण है। पामस्थम और उन्मादका मगोवैज्ञानिक कारण आन्तरिक सदन्तीय साना जाता है। जब स्थानिका साना जाता है। जिस्से स्थानिका साना जाता है। जस स्थानिका साना जस स्थानिका साना जस स्थानिका स्थान

लगता है, तो वह प्रजाप और जन्मादकी व्यवस्थाको प्राप्त होता है। यहां अवस्था वृद्धिगत होने पर गामल्यनका रूप वारण कर लेती है। अत्यस्य विनसेनने भोगभूमिके जिन्न समाजका चित्रण किया है, वह समाज कर्मभूमिको दृष्टिसे वस्तुतः सदाचार और संस्थापर अवलानित है। इस भोगभूमिके समाजको कर्मभूमिका समाज उक्त दोनों साथनीस ही बनाया जा सकता है। जिनसेनके उक्त विणत समाजदे यह व्यवित होता है कि कर्मभूमिमे व्यन, सरा-पार और संस्था—आस्पनियनण द्वारा रोग-योक-विन्ता-खोनाक्षरदिहीन समाजको स्थापना की जा सकती है। जिनसेनके इस समाजवर्णनका यह वर्ष नहीं है कि वेजसनाभोगोंकी उपेशा करते हैं, उनका अभिमत है कि वेयका मार्ग प्रेयके कोगनते होकर हो जाता है। अतः विचार, मय, ग्लानि, पृणा, जर्मिन, कोष, क्ष्मण्यात और अनावारका नियन्त्रण करते ही इस प्राप्त हो सकता है।

मनुष्य समाजक गठनका प्रमुख उद्देश्य सहस्रोग और बहुप्रवृत्तियोंको विकसित करती है। परिवारके हो उक दोनों वृत्तियों उत्तप्त होती है। परिवारके सभी सदस्य परस्र विकारी वृत्तियोंका समन्यय करते हैं, ज्यान सिसी एक सर्व्यक्त उत्तित्व होती है। परिवारके विश्वज्ञ क्षण्णित होते पर अन्य सदस्य भी उत्तिज्ञ हो जायें, तो परिवारके विश्वज्ञमें विकल्प न हो। आश्य यह है कि व्यक्ति परिवारके मध्यमे रहकर अपनेको सहिष्णु बनाता है, जिससे वह हमाजका उपयोगी और सक्रिय सदस्य बनता है। आदिपुराजके समाजका निम्नालिक्षित प्रमुख विशेषताएँ है । यद्यपि समाजका विरुक्षण अपने अध्यायोंने किया जायगा, पर सास्कृतिक विशेषताओंके उपक्रममें उनका निर्देश करना अनुपरोगीन होगा।

- शार्थिक समानता संचयका अभाव, कर्मभूमिमे भी आत्मनियन्त्रण द्वारा भोगभूमीय आर्थिक समानता ।
- २. जनसंख्याका निरोध—संयमकी प्रवृत्ति ।
- ३. श्रम, शिक्षा और सदाचारकी प्रवृत्ति ।
- उन्नति और विकासके लिए सभीको समान अवसरोंकी प्राप्ति ।
- ५. स्वस्य और सवल सहकारी वृत्तियोंका जीवनमें प्रतिष्ठान ।
- ६. आवश्यकताओंकी अल्पता ।
- ७. जीवनोचित भोगोंका समान वितरण।

विशेष जाननेके छिप जारिपुराणका नदम पर्वे, क्टो० ७२ से ८४ तक देखें।
 निस सकार पागठ पुरुषेके काटनेसे अपक दुवा। विश्व समय पर अपना तमान दिखलाता है।
 कसी मकार असंपीमत जोवनका जसस समाज पर पनता है, स्थल, जमा, दया, करणा आदि मानवता पोषक पुरुषे हैं। उत्तर समाजका तमा है। - १०१६, २०१६ - २०।

- ८. संगठन, व्यवस्था, अनुशासन और पारस्परिक सहयोग।
- आन्तरिक और बहिरंग विकारोंका संस्कृतीकरण।

"न तस्युखं वरद्वस्थनश्यक्षपुणायावे" (२३१२०९)की सामाजिक व्याख्या संस्कृतिकी दृष्टिसं महत्त्वपूर्ण है। परद्यव्य आव्यका विस्तृत व्यथं घनादि प्रहणकरते पर स्तेत, परियह वंष्य, व्यभिषात्वाकि स्त्राहिक स्वतः पित्रकरण हो। इसी प्रकार "स्वदु क्षे निर्णेणारमा परदु क्षेष्ठ दुःकिताः। निर्थिष्ठं पराधेषुँ गः (९११६५) और व्यपने दु क्ष और कष्टको हूर करनेका प्रतिकार न कर दुसरेके दु क्षको हूर करनेके लिए प्रयत्वत्वील होना ही सहयोगका सर्वोक्तर उदाहरण है। जिस व्यक्तिमं ति स्वायंभाव और उदारताकी वृक्ति जायत हो जाती है, वह व्यक्ति सामाजका सहयोगी बन जाता है। उत्कृष्ट सदस्य वहा है, जो अपने स्वायंको भूक परस्वायंको महत्व दे। इस प्रकार आदिपुराणका सास्कृतिक और समाजवाहनीय महत्व वस्यिक है।

# द्वितीय परिच्छेद

# आदिपुराण और इतिहास

यो तो पुराणोका ऐतिहासिक दृष्टिसे मृत्य होता है, पर आदिपुराणका इतिहासकी दृष्टिसे विद्येष महत्त्व है। आदिपुराणमे कुळकर, तीर्थंकर और वक्कवर्ती जैसे पुण्यपुरुपोके आह्यानके साथ जिनसेन अपनेस पूर्वतर्गी विद्वामों और आवार्योका नामोल्लेख किया है, जिससे उन आवार्योक समय-निर्धारणके साथ जनके पाण्टित्यपर भी प्रकाश पडता है। आदिपुराणमें निम्मलिखित विद्वानों के नाम उपलब्ध होते हैं:—

(१) चिडसेन, (२) समन्तमह, (३) बीहल, (४) मशोभद्र, (५) प्रमापन्द्र, (६) चिडसेनीट, (७) जटासिहलप्दी, (८) नगामिन्द्र, (१) देवनप्दी, (१०) प्रहाककंड, (११) श्रीपाल, (१२) जक्तिस्ते, (१२) बीहिस्स, (१२) जिसेन्द्र, (१२) जिसेन्द्र, (१२) जिसेन्द्र, (१२) जिसेन्द्र, (१२) जिसेन्द्र, (१२) क्रियन्त्रमेद्रम, ।

सिद्धसेन-इस नामके अनेक विदान् हो गये है। आदिपुराणमें कवि ४९

४१. कतयः सिद्धसेनाया वर्थ च कवनो मताः। मणयः पयरागाया नतु काचोऽपि मेचकः ॥ ---आदिपुराण १।३९।

और नैयायिकके<sup>४२</sup> रूपमें सिद्धकेनका नाम आया है। कहें प्रवादीक्षी हाथियोंके समूहको त्रस्त करनेके लिए केसरी कहा गमा है। सिद्धक्षेत्र सम्प्रतिप्रकरणके रचिंदा माने जाते हैं, हनका समय वि॰ सं॰ ६-७ वी शतों है।

समन्तभद्र—जिनसेनने समन्तभद्रको काज्य-प्रतिभा और तार्किक शक्ति की बढी प्रशंसा की है <sup>84</sup>। वादी, वाग्यी और किंच ये तीन विशेषण इनके लिए प्रयुक्त किये हैं <sup>84</sup>। कात्प्य स्थष्ट है कि समन्तमद्र बाखस्तुतिकार ही हैं। ये दर्शन-सास्त्रके प्रकाण्य पिष्टत और तिरुक्षण प्रतिमा सम्पन्न थे। इनका जननाम सान्तिवर्मी था, पर बादमे समन्तभद्र इस नामस्त्रे प्रसिद्ध हुए। ये अत्रिय राज-कुमार थे। इनका समय वि० सं० २-३ खती है। (१) बुहरस्वयम्भूस्तोत्र, (२) युक्ष्यनुशासन, (३) आसमोमासा, (४) स्तुतिविधा और (५) रपनकप्रश्यकाचार, ये रचनाएँ समर्वभद्रकी मानी जाती है।

्श्वीदत्त—जगस्थी और प्रवादियोके विजेताके रूपमे इनका उल्लेख किया गया हुँ<sup>88</sup>। ये वादो और दार्शनिक विद्वान् हे। आत्मार्थ विद्यान्दने इनको ६३ वादियोको पराजित करनेवाला लिखा है। विक्रमकी ६ वी शतीके विद्वान् देवनग्वीन जैनेन्द्रव्याकरणमें "गुणे श्रीतत्त्वरा लियाम्" (१।४।३४) सुत्रमे श्रीदत्तका उल्लेख किया है। १नका समय वि० स० की ३-४ शती होगा। 'जस्वीनग्य' नामके एक व्यक्त उल्लेख मिल्ला है।

यद्योभद्र—प्रसर ताकिकके रूपमे जिनसेनने इनका स्मरण किया है "र इनके सभामे पहुँचते हो बावियोका गर्व सर्व हो जाता था। जैनेन्द्रध्याकरण-मे— "वब द्विष्ट्रस्या यभोभद्रस्य (२११९९) सूत्र आया है। जतः जिनसेन द्वारा उच्लिजित यसोभद्र और देवनन्दीके जैनेन्द्रध्याकरणमें निर्देष्ट स्वाभद्र एक हो है, सो इनका समय बिठ संठ की छठी सतीके पूर्व होना चाहिए।

प्रभाचन्द्र—ये प्रमेयकमलमार्ताण्ड एवं न्यायकुमुदचन्द्रके कलांति भिन्न है। ये कुमारसेनके शिष्य थे <sup>प</sup>े। वीरसेन स्वामीकी जयभवला टीकामे नयलक्षण-के प्रसंगमे प्रभाचन्द्रका उल्लेख उपलब्ध होता है। सम्भवत. जिनसेन द्वारा

४२. मशादिकरियुवाना केशारी नवकेसरः। विद्यसेनकाविनीवाद विकारनस्वराहुरः॥ —वादी १४४२ । ४१. तमः समन्त्राहाल महत्वे काविषेत्रोः। यदनीकवारीन निर्मिक्षः कर्णादादाः । महत्वे काविषेत्रोः। यदनीकवारीन निर्मिक्षः कर्णादादाः। —वदि ११४४ । ४४. करीना प्रकारा च वादिना वाधिनावारि। वदा सम्पन्नद्ररिध मूर्णि चूढानयोवते॥ —वदी ११४५ । ४६. मोदपाल नामस्वर्तते वदानीदोत्राहरे । कप्लेर-वाधिन वेन वदारीप्रमेदने ॥ —वही ११४६ । ४६. सद्विष्योष्ठ सवस्त्र वप्ल नामांव कोतिवर्षः। निर्मार्थ विद्यान व्याप्ति । वदानीवार व पातु नः॥ —वही ११४६ । ४७. वन्द्राञ्चक्क्ष्रभवसद्य मानवन्द्र-किंदि स्त्री । —व्यादिवराण ११४७ ।

निर्दिष्ट प्रभाचन्द्र और बवला टीकामें उल्लिखित प्रभाचन्द्र एक ही हैं। अतएव इनका समय जिनसेनके पर्व वि॰ सं॰ की ७ वीं शती होना चाहिए।

शिवकोटि—जिनसेनने इनको सम्बन्धांन, सम्बन्धान, सम्बन्धांन और सम्बन्धांन सापनार्वाको सापनार्वाको स्वारको धौतीभृत-चुन्नी करनेवाळा बतळाया है<sup>50</sup>। जिनसेनाच्यों के सामक्ष्यक्रिय है कि ये विवकीटि ही भगवती-आराधनाके रुविता है। अन्यत्र इनको धिवार्य कहा नया है पर यह नाम अपूर्ण प्रतीत होता है। पुरा नाम धिवकोटि ही होना चाहिए। धिवकोटि को समन्तमद्रका शिव्य बतळाया जाता है, पर मगवतीआराधनामें जो गुरु-परस्परा दी है, उनसे समन्तमद्रका नाम नहीं आया है। यह भी सम्भव है कि समन्तमद्रका अपनाम जिननची रहा हो। यदि यह अनुमान सत्य है तो धिवकोटिका समय समन्तमद्रके समयके आस-पास होना चाहिए।

जटासिहनन्दी—जटावार्यके नामसे भी इनका उल्लेख मिलता है। ये तपस्त्री और कि बे<sup>पर</sup>। इनका समाधिमरण कोप्यणमे हुआ था। कोप्यणके समीप 'पल्लककीगुण्डु' नामको पहाडीपर इनके चरणियह्न अंकित है और नीचे दो पीनर्सोका पुरानी कलड आयाका एक अभिलेख उल्लीण है। इनका समय वि० सं० की ७ वीं शती है। इनकी एक ही रचना 'वरागंचरित' नामक उपलब्ध है।

काणभिक्षु—जावार्य जिनतेनने काणभिक्षुका कथाप्रत्यरविद्याके रूपमे उनलेज किया है<sup>10</sup>। जतएव स्पष्ट है कि इनका कोई प्रयमानुयोग सम्बन्धी प्रत्य रहा है। जिनतेन द्यारा उन्लिखत होनेके कारण इनका समय वि० सं० की तथीं स्वाकै पर्व है।

बेख—गह देहनन्दीका संक्षिप्त नाम है<sup>48</sup>। वादिराजपूरिने भी अपने पार्श्व-चरितमें हती संक्षित नामका उल्लेख किया है। अवपायेल्याकेके शिलालेख नंत १० (६४) के उल्लेखनुसार देवनन्दी, जिनेन्द्रबृद्धि और पृत्यपाद ये तीन नाम इनके प्रसिद्ध है। ये लाचार्य अपने तमयके बहुन्यूत विदान वैद्याकरण, नांद और दार्श-निक थे। इनका समय वि० संत ५२६ के पूर्व है। इनको (१) जैनेन्द्रव्याकरण, (२) सर्वाधिद्धि, (३) समाधितन्त्र, (४) हरोपदेख और (५) दशक्ति (संक्लुत) ये पीच रचनाएँ उपन्तक्ष्म है। इन प्रत्नीके अदिरिक्त 'शब्दावतारन्यास' और 'जैनेन्द्रत्यास' अपनोके नाम भी इनके साथ निष्टिष्ट मिलते हैं।

४८. बीतीमून जगवस्य वाचाराच्यवनुष्यस्य । मोतमार्गं स वावान्तः सिवकोटियुं चीत्यरः ॥ वही १४४६ । ४६. काव्यानुचिन्तने सस्य बदाः म्वरुष्टत्तरः । अर्थान् सम्मृतवरत्तीव बदाचारैः स नीडवतारः ॥-वही १४४० । ४०. धर्मस् त्रानुमा इचा वस्य बास्त्रमण्योऽमराः । क्यारंकारती मेतुः काणामिक्षयेववासी ॥—वही, १४१ । ४१. क्वीनां नीयेक्ट्रेवः कि तरां तत्र वण्येत । —वही १४४१

खकर्लक अहु " - जैन न्यायमे पुनर्सस्वापक के रूपमे अकर्लकका नाम लिया जाता है। इनका जैवा अवरु-तरुस्पी गण्डिय कम ही विद्वानोको प्राप्त होता है। ये 'लजुहरू' नृपतिक पुत्र और भट्ट ज्यापियारी वे। इनके सम्योक्ते वैजे अव्यक्त पुत्र, संविद्यते, जर्थबहुरू एयं सुनास्मक है। इनका समय विश्व संव ७-८वी वाती है। इनकी क्रतियाँ — (१) ल्यायस्त्रम (२) न्यायवित्रिय्यय (३) शिद्धि-वित्रस्य (४) ब्रष्टावती (५) तत्यायं राजर्यास्मक् (३) स्वय्यवित्रस्य के शिक्ष अभ्यव्यवित्रस्य (३) स्वय्यवित्रस्य (४) अप्राप्त शहित्स नामी जाती है।

श्रीपाल —ये वीरतेन स्वामीके शिष्य और जिनसेनके सधर्मा समकालीन विद्यान् है<sup>४3</sup>। जिनसेनने जयववलाको इनके द्वारा सम्पादित बताया है। इनका समय वि॰ सं॰ ९ वी शती है।

पात्रकैसरी\*'— इनका जन्म बाह्याणकुलमें हुआ था। समलमध्ये देवा-गमस्तोनको सुनतेसे इनको अद्वा जैनमधार हुई थी। पात्रकैलरी स्वायशास्त्रके गार्रारत और 'शिक्साणकर्यक' में सेत सर्कथनके रचिवाता थे। इस समय सह प्रत्य अनुपल्ल्य है, पर तत्त्वसंग्रहकार और उनके टीकाकार कारलीलने इतके इस प्रत्यके वाययोका उल्लेख किया है। इनकी दूसरी रचना 'जिनेह्युणहसुति' है, जो 'पात्रकैसरीस्तोत्र' के नामसे असिद्ध है। यह स्तोत वर्षानिक है और इस्त

बाबिसिंह" — ये जुल्बकोटिक कवि और वादिक्यों गजोको परास्त करनेवाले ये। यदि ये व्यक्तिंसह वादीर्भिंसक्ष्ये अभिन्न हों तो इनका समय बिक्कम  $\Delta^{\text{si}}$  बताव्यति हैं। इनकी सीन रचारे उपलब्ध हैं — (१) अनबूहामणि (२) गांबिब्लामणि और (३) स्यादादिशिंद्य।

बीरसेन <sup>86</sup>— ये मुलसंघ पंचस्तुपान्यमके आचार्य थे, इनका संघ सेनसंघके नामचे कोकविव्रत या। ये आचार्य चन्दरेनके प्रशिष्य और आयंत्रनार्वेक विद्यास्त्र के विद्यास्त्र के स्वाप्य के विद्यास्त्र के स्वाप्य के विद्यास्त्र के स्वाप्य के विद्यास्त्र के स्वाप्य के विद्यास्त्र के किया किया का प्रशिक्ष किया या। यद्वाण्डामम्पर ७२ हजार कोक प्रमाण 'यवलाटीका' तथा क्यायप्रास्त्र पर २० हजार कोक प्रमाण 'ववलाटीका' तथा क्यायप्रास्त्र पर २० हजार कोक प्रमाण 'ववलाटीका' तथा क्यायप्रास्त्र पर २० हजार कोक कर हजार कोक माण स्वाप्य क्यायप्रास्त्र के विद्यास्त्र के विद्यास्त के विद्यास्त्र के विद्यास्त्र के विद्यास्त के विद्यास्त्र के विद्य के विद्यास्त्र के विद्यास्त के विद्य के विद्यास्त के विद्यास्त के विद्यास के विद्यास के विद्यास के विद्यास के विद्यास के विद्य के विद्यास के विद्य के विद्य

४२. महाकटक्कु—नही १/४३ । ४२. लीपालः ा वही. १/४३ । ४४. पाणकेतरिकाः । वही १/४३ । ४४. करिकस्य परा सीमा जांग्यतस्य पर पदम् । यसकारस्य परेन्द्रो वाहि-सिहोऽच्येत न के ॥ —-वही १/४४ । ४६. लीपोरीन स्वाचनहान्वसुम्पयः । होकावलं कवितं च स्वस्तं महारक्षेद्रस्य । —वही १/४४-४६।

चार्यद्वारा 'सिद्धभूपदृष्ति' नामक ग्रन्थकी टीका भी लिखी गयी थी। इनका समय वि० सं० ९वी शती है।

आयसेम<sup>™</sup>ं—ये उधतपस्त्री, प्रशानतमृति, शास्त्रज्ञ और पण्डितजनीमें अप्रणी थे। हरिबंधपुराणके कत्ती जिलसेनने अमितसेनके गुरू जयसेनका उल्लेख किया है। इनका सम्य वि० सं० की आठवीं शती है। जयसेनके नामसे एक निष्कत्रान सम्बन्धी प्राहृतभाषामें छिला धन्त्र भी उपलब्ध होता है, पर निल्डयपूर्वक यह नहीं कहा सकता कि आदिपुराणीस्टिलित जयसेनसे सह असिन्न है।

कवियरसेक्सर<sup>भर</sup>—आविपुराणमे कवि परमेशकर या परमेशिकी 'अगार्थ-संसाह नामक पुराणप्रवासका राज्यिता कहा नामा है। वामुख्यरावने अपने पुराणप्र-कवि परमेश्वरके नामसे अनेक पाय उद्युत्त किये हैं। कन्नव्र कवि, आदि-पाय, अभिनवयम, नामते नामार्थक और कमलभव आदिने जादरपूर्वक कवि परमेश्वरका स्मरण किया है। आवार्य गुणमहने परमेश्वरके कथा-काव्यको छन्द, अलंकार और गुकार्य गुक्त वतलाया है। इनके इस कथाश्वरको रचना

# तृतीय परिच्छेद

# **ऋादिपुराण और काव्यतत्त्व**

अलंकार, रत, छन्दोयोजना एवं व्यंग्यार्थकी दृष्टिसे आदिपुराण एक आम कोटिका महाकाव्य है। कविने स्वयं बतलाया है—

यथा महार्घ्यरत्नानां प्रसृतिर्मकरालयात ।

तथैव सुक्तरत्नाना प्रभवोऽस्मात् पुराणतः ॥--आदि० १।१६

जिस प्रकार समृद्रसे बहुमूल्य रत्नोंको उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार इस पुराणने सुभाषितरूपी रत्नोकी उत्पत्ति होती है।

स्पष्ट है कि आचार्यने काव्य-वसन्तारके लिए इस पुराणमें सुमाषितोंका वबास्थान प्रयोगकर इसे उत्तम प्रवन्ध-काव्य सिद्ध किया है। यहां उदाहरणार्थं कित्यय पद्य प्रस्तुतकर काव्य-वमत्कारपर प्रकाश बाज्य बायगा।

४७. जयसेनगुरः चातुः वही ११६६। ४८. स पूज्यः कवितिस्तेषि कवीनां परसेश्वरः । बागवेसप्रदं कृत्स्तं पुराण यः सममहीर ॥—बही ११६०।

यह प्रत्य उपमा, उत्पेक्षा, रूपक, परिसंस्था, अर्थोन्तरन्यात, काव्यित्रक्, व्यतिरेक, प्रभृति अलंकारोंका भाष्डार है। कवि विजयार्थकी घोभाका चित्रण उत्पेक्षाओं और कस्यनाओं द्वारा करता हुआ कहता है—

> सद्कलकलक्वरी डिण्डिसारावरस्या स्थुरविकतसृङ्गीसङ्गलोद्गीतिहृद्याः। परिश्रतकसमाधीस्मम्पत्रतिसम्बर्गतिः

ह्यास्सम्पतद्भिमकाद्भः क्रिश्यतिमित्र दुरात् प्रत्युदीयुर्वनान्ताः ॥

—आदि० १८।२०८
उस पर्वतके बनप्रदेशोंमें प्रवाहित हुआ पवन दूरसे ही वरणेन्द्रके समीप आ
रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था मानो उस पर्वतके बन-प्रदेश हो चरणेन्द्रके
सम्मुख आ रहे हों, यत. वे वनप्रदेश मरोन्स्पत सुन्दर कोवलोके शब्दब्यी वाध्वित्रोंको
सम्मुख आ रहे हों, यत. वे वनप्रदेश मरोन्स्पत सुन्दर कोवलोके शब्दब्यी वाध्वित्रोंको
सम्मुख आ रहे हथे, अनिर्शेष मुद्दर कोवलोके स्वत्र प्रवेश में

उपर्युक्त पद्यमे कोमलकान्त पदावलीके साथ उपमा और उत्प्रेक्षाको एकत्र मोजना की गर्यो है। कत्पनाको ऊँची उडान भी श्लाघनीय है।

आवार्यने रूपसीन्दर्यके पान द्वारा गहरी लक्षणा की योजना की है। उपमा और रूपकके साथ लक्षणाकी गम्भीरता सहृदय पाठकोंको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है—

> अथ परमिवभूत्वा वज्रजङ्गः क्षितीशः पुरममरपुराभं स्वं विश्वत् कान्तवामा । सतमल इव सन्या संभ्रतश्रीः स रेजे

> > पुरवरवनितानां कोचनैः पीयमानः॥

—लादि॰ ८।२५५

उत्कृष्ट शोभासे सुशोजित महाराज वज्जंबने श्रिया श्रीमतीके साथ अत्यन्त वैमवपूर्वक अमरपुरीके तुल्य दिष्य और सुन्दर अने उत्परलवेटक नगर स्था किया। प्रवेश करते समय नगरकी बनिताओने अपने नेशें द्वारा उनके सौन्दर्य रसका पान किया। वह बज्जंब शवि सहित इन्द्रके समान प्रतीत ही रहा था।

मानवके अन्तरतलमें लाण-साणमें उत्पन्न होनेवाले भावोंके निरोक्षण तथा समिध्य-कनामें जिस कविको वाणी रमती है, वही सच्चा कवि कहलाता है। बाह्य सीन्दर्यको अपेका अन्तरंग सीन्दर्यके वर्णनमें कविक कवित्वका सच्चा परिचय मिलता है। आकाश, नदी, सरीवर, पर्वत-वनप्रदेशके सीन्दर्यमें एकस्पताके कारण विश्वेष आकर्षण नहीं रहता, पर मानव-बुदयमे उत्पन्न होनेवाले राग-देय, प्रेम-रति, पृणा-सीहाई निरक्तर परिवर्षित होते रहते हैं, अतः कुषण कवि इन भावोंके यथार्थ रहस्यको अभिव्यक्तकर जनमानसको अनुरंजित करता है। आदिपुराणमे भावोंम तीवता तथा प्रभावशीच्या कानके हेतु अपस्कृत विधानको योजना
की गयी है। इसमें शब्दोका सीएव ,पदावजीका मयुमय विव्यास एवं अकंकरणके
रसणीयता सर्वत्र पायी जाती हैं। मनोभायों, हृयक्यको वृत्तियो एवं विभिन्न दशावोंमें
उत्पन्न होनेवाले सात्रसिक विकारोंका वित्रण वड़ी ही कमनीय भाषामें प्रस्तुत
किया गया है। राग और हेंग, हुएं और विषाद, प्रेम और करुणा, उत्साह और
अदसाद आदि जितने भाव भागव हृदयको अपना रंगस्यान बताते हैं, उनका
विश्रण जिसमेतको लितन छेली हारा सम्पन्न हुआ है।

इस महाम्रायमे हरे-गरे वन, वायुके मन्द-मन्द झौंकोंडे घिरकती हुई पृष्ठित-परूर्जावत लताएँ, कल-कर निनाद करती हुई धीरताएँ, विकाद स्वाम्ल लेकाने, द्वासित सरोवर, उन्तुं में गिरिमालाएँ, पर्वतीय-निक्षंत्र, विद्युतशोधित स्वाम्ल कपव्यदाएँ, कल्दव करते हुए पत्री, प्राचीमें सिन्दूररस्वी अध्योधित करियाना विकारिक करोवाला सूर्योदय लोकलोचनाह्नादकारी चन्द्रोध्य, पादपोके साथ रम्प्रक्रीकाएँ करती हुई लताएँ, सूर्यंरिमयोके सम्पर्कत स्वर्णाभा प्राप्त वालुकाकण, एवं हिमाच्छादित पर्वतमालाएँ रमणीयस्थमें चित्रन हुई है। रमणीके रूपवित्रणमें जिनसेनने अपूर्व काल्यवमस्कार प्रदर्शित किया है। श्रीमतीकी वारिरिक सम्पत्तिका चित्रण करता हुला कवि कहता है—

नाभिरन्धाद्धस्तन्वी रोमराजीममी दुषे।
उदध्याननसमिनवच्छोः कामाहे पद्वीमिन क्रिन्जादि० ६१६९
कतेवासी सुद् बाहू ठभी विरयसच्छवी।
नलांकुसभा पास्या भन्ने स्म कुसुसक्षियम्॥—वही ६१७०
सुरामस्या दुषे चन्द्रवामीः क्षियसक्रमात्।
नेत्रानिद्धिसम्बद्धार्थमं क्ष्युद्धमांक्ष्यस्य ॥—वही ६१७५

जयाँत्—श्रीमती नाभिरत्झके तीचे एक पतकी रोमराजिको बारण कर रही बी, जो ऐसी प्रतीत होती बी. मानो दूसरा आश्रय बाहुकेवाके कामदेकस्पी सर्पका मार्ग ही हो। वह स्वयं जताके समान बी, उसकी गुजाएँ शाखाजीके समान और नवर्राक्षमयी पुण्योके तुच्य शोभित होती बी।

नेत्रोंको आनान्दित करनेवाला उसका मुख एक ही साथ चन्द्रमा और कमलकी शोभाको घारण करता था, क्योंकि वह हास्यक्यों ज्योत्स्वासे चन्द्रमाके समान तथा दन्तर्राहमक्यों केवारसे कमलके तस्य प्रतीत होता था।

इस सन्दर्भमे कविकी एक नयी कल्पना दर्शनीय है। वह कहता है कि विघाताने रूपलावध्य-पुक्त-तर्थसुन्दरी लक्ष्मीका निर्माण किया था, पर यह लक्ष्मी अपनी चञ्चलताके कारण शीलभंग कर चुकी है, जिससे विघाताको अपनी इस कृतिके कारण अत्यिषिक परवात्ताप हुना। वह अपनेको गापी समझ कर विका-रने कमा। इस पायका प्रसालन करनेके लिए ही उसने इस सबसेष सुन्दरी श्रीमतीका निर्माण किया है। यह श्रीमती रूपवती होनेके साथ शीलबती भी है; अस्तप्रक स्प-शीलका स्थोग एकन देखनेके लिए ही विधाताने इस अनुपम नारीका सुन्न किया है। यथा—

कक्ष्मी चकां विनिर्माय यदागो वेशसार्जितम् । तक्षिमणिन तन्त्र्नं तेन प्रक्षाकितं तदा ॥---भादि० ६।८२

आदिपुराणकारका मन जय और उद्दाग वस्तुओं के वर्णनमें भी जतना हो रमा है, जितना सुकुमार और मधुरवस्तुओं विश्वमं । इस प्रचक्ते अध्ययनसे अनुभवद्विके साथ प्रकृति और मानवजीवनके तादारव्यकी भावना उत्तरोत्तर रह होती जाती है। वज्यजंब शरत, हेमन्त, शिक्षिर, वसन्त, भीष्म और वर्षा ऋतुक्ते अपनी प्रिया श्रीमतीके साथ विभिन्न प्रकारकी जोडाएँ करता हुवा आनन्दा-पृश्ति प्राप्त करता है। कभी वह श्रीमतीके कानोमें नीलकमलका आभूवण पहनाता है, तो कभी अदोक्त्यके नवीन पल्टबॉका। वह अल्डोडा और जल-विहार द्वारा अपनी शिक्षाक अनुरुक्त करता है। श्रीमतीका शरीर चन्दनके इस्से लिम हो रहा था, उसका बंट हारसे सुयोभित या एवं वह शिरीपपुष्णीके आभरणसे युक्त हो वज्र जंबनों आकर्षित कर रही थी। यथा—

चन्दनत्रवसिकाङ्गी त्रियां हारविश्वणाम् । कन्दे गृह्वत् स बर्मोग्यं नाज्ञासीत् कमिष श्रमम् ॥—श्रादि० ९।३१ विशेषकुम्भेः कान्यामखंकुवन् वर्षसितैः ॥ —वही ९।१२ कर्षणामिव नैदावी श्रिय तां बहुमंदत्त सः ॥—वही ९।१२ कर्षणामिक वाससुरमोकृतवान्तः । गिरसोऽस्य मानो जहुः काले नम्पण्डिलावले ॥--वही ९।१०

इस प्रकार आदिपुराणमे एक-से-एक बढकर सुन्दर चित्र अंकित किये गये हैं। काव्यकी दृष्टिसे इस अन्यमें गंगाका चित्रण भी कम महत्त्वपूर्ण नही है। गंगामें मानदीकरण किया गया है— बताया है कि वनपंक्ति गंगाके सदत्र हैं, बालूके टीले ांनतस्त्र हैं, अंतर नामि है; अंतर्य वह एक तरुणी रमणीके समान प्रतीत होती है। यह मानवीकरण काव्यकी दृष्टिसे अत्यन्त हृदयावर्जक है। दर्गोंको ससियोका रूपक और पुष्टिनको नितम्बका रूपक सारसपंक्तिको कालीके साथ मनोरम बन गया हैं:—

शरदुपहितकान्ति प्रान्तकान्तारराजी— विरचितपश्चिमां सैकतारोहरम्बाम् । बुवतिसिव गभीरावर्तनामि प्रपद्यन्,

प्रमदमतुरुमूहे हमापतिः स्व स्रवन्तीम् ॥—आदि० २६।१४८

कत्यना और छन्दोयोजनाकी दृष्टिसे इस प्रत्यका २८ वाँ पर्व विश्वेष महस्त-पूर्ण है। इसमे अनुष्ट्रफे अतिरिक्त पृथ्वो (२८१६९), वसन्ततिकका (२८१६७३), माफिनी (२८१६७८), प्रहृणिणी (२८१८८०), दोषक (२८१८८१), मुजंगप्रपात (२८१८८३) मत्तमपूर (२८१८५), तोटक (२८१८८), मन्दाकान्ता (२८१९९) शाह्नलिक्कीडल (२८१६८८), जम्बदा (२८१२०१), विश्वरिणी (२८१२०७) एवं हरिणी (२८१२१) छन्दोका अपकार किया गया है।

इस योजनाकी दृष्टिसे यह उत्तम कोटिका धन्य है। नवरसोंमेंसे शान्त, मूंगार, करूण, बीर एवं रीटका वित्रण प्रसुक्तर के आया है। मूंगार रक्ति मूळ आव काम अथवा रितकी व्याप्करता बतलायी गयी है। संयोग और वियोग इस दोनों अवस्थाओंको वित्रण करनेने आदिद्राणकार जिनकेलो पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। महदेवी-नाभिराय, श्रीमती-प्रकर्णय, यशस्वती-काश्मवेद, सुलोचना-अपकृता-रम्भविका संयोग मूंगार या होषाहु वित्रित है। वस्र जंब और श्रीमती-के पर्वत्र प्रस्त कार्योग गोगोंभोंको मूंगोरिक वर्णन हृदयावर्षक है। यहाँ उदाहर-णार्थ वर्षा मुद्दुक मोगोंको अस्तुत किया जाता है—

विकासिकुरज्ञच्छ्रक। भूथराणायुरायकाः । सत्रोऽस्य निन्युरीसुवर्षः स्वर्गेस्मरदेकितास् ॥ कदस्यानिकसंवाससुरागीकृतसानवः । गिरशोऽस्य सत्रो जब्द् काले सुराधिकतावले ॥ भनेवसि कसत्र्विचुतुशोतितविद्वायसि ॥ स. देरे स्थादस्यामिष्ठायव विवासत्यः ॥ गरितासुब्वलाम्मीसिः विधासानप्रधासिमः । गर्वासप्रधासनीन् वर्षतीः समुसानसे ॥—सादिः ९।१ ६–१९

वर्षा ऋतुमे चिले हुए कुटन जातिके वृशोसे ब्याप्त पर्वतके सभीपकी भूमि उन्मत्त हुए मयू रोके शब्दोंसे राजा वज्जवंका मन उत्कंठित कर रही थी। नृत्य-करनेवाले मयूर एवं कदम्बपुर्व्योको वायुक्ते पुरान्तित शिक्तरवाले पर्वत वज्जवंका मनहरण कर रहे थे। वमनती हुई विजलीसे आकाश प्रकाशित हो रहा था, जतः वयांकालमें वह अपने रयशीय भवनके अवधानमें प्रिया श्रीमतीके साथ शयन करता था।

वर्षा ऋतुके बाने पर स्त्रियोंका मान दूर करनेवाले और उद्घलते हुए जलसे शोभायमान नादियोंके पुरसे उसे बहुत सन्तोष प्राप्त होता था। इस प्रसंगमें मन्दरका केकीरन, विचुतका प्रकाश, मेशोंकी बलवर्षा, कदान्युष्टों-की सुगरिवत बायु प्रंपारत्सको बहीस कर रहे हैं। नायक-नाधिकाको प्रंपा-रिक बेहाएँ भी वणित हैं। श्रीमती विजलीते मन्यभीत होकर स्वयं ही बष्ठाचंद्र का बालिंगन करती थी। बाद बालभ्यन स्वयं नायक-नाधिका है, वयनिहनु उद्दी-पत्र है और विचुत प्रकाश, सुगन्यित बायु प्रंपारको रसावस्था तक पहुँचानेमें सहायक हैं। विभाव और अनुमाशोंका भी पूरा विश्वण पाया जाता है।

वियोग रहुँगारका चित्रण यह और ससम पर्वमे जाया है। यशोधर गुरुके कैक्ट्य-सहोत्सवके लिए जानेवाछे देवीकी आकाशमें जाते देवकर जीमदीकी पूर्ण-मत्रका स्मरण हो आया और वह लिकतांग देवका स्मरण कर हुआ होने लगी। श्रीमदीके चित्रपटमे पूर्वभवकी पटनाजींका प्रतीकारक जंकन देवकर व जाजेबकी भी पूर्वभवकी शियाका स्मरण हो गया, जिससे वह वियोग-भय दीनताको प्राप्त हुआ। इस सदर्भमें उक्त दोनों नायक-नायिकाशी चेशएँ वियोग ग्रुंगारके अन्तर्गत

उद्दक्षकोषनद्द्यायं दशामत्त्यामियोदयत् । दिष्ट्या स्वारितोऽययेत् तदा सक्येव सूर्ख्या ॥ प्रत्यादवाससमानीत स्रोवायं परिचारिमः। प्रत्यादवाससमानीत स्रोवायं परिचारिमः॥—शादिक ७१३३०- ७।३३९

अवीत्—प्रियाका स्मरण कर बज्जंषके नेत्रीसे आसू झर रहे पे, वह अन्तिम अवस्था—मरणाव-धाको प्राप्त होना ही चाहता था, कि संयोगवश मुच्छिने सिक्ति के समाग उसे पकड जिया। उसकी इस अवस्थाको देवकर विश्विचित मृत्तियों-को माग उसे पकड विश्वा परिचारकों द्वारा उपाय किसे जाने पर उसकी चेतना लौटी और वह शस्यके समान सोमा हुआ-सा चारों और देवने क्या।

इस पुराणमे वियोग प्रृंगारका सरसिवत्रण अनेक स्थानोंपर आया है। विरहीकी कामोन्माद जन्य सभी अवस्थाएँ अभिव्यक्त हुई है।

शान्तरस तो इस धन्यका रसराज है। अन्य तभी रस इसी सागरमें समा-विष्ट हो जाते हैं। जीवन-मोगोंको मोगतेंके अनत्वर प्रत्येक आस्थानका नायक संसारमें विरक्त हो जाता है। वह शास्त्रत सुख भाम करना चाहता है। जवर्ष पुरुक्त समाग्य भाम कर मोक्षमांगंका गिषक बन जाता है। अब वह हामाजिकता से वैयक्तिकताकी और अग्रसर होता है, उसका प्रत्येक प्रवास जीवन-योधनकी विद्यामें ही सम्पन होता है। यहीं उदाहरणाचे बहाराज बच्च बन्तके सन्दर्भको उपस्थित किया जाता है। वस्त्र उत्तर सुश्चित-कोष्ट्रणी प्रमरको झालके भीतर मृत देखकर संसारकी अनित्यताका चिन्तन करने सन्य। बताया है— विषया विषमा: वाके किम्बाकसस्या हुमे । भावातस्थ्या चिनिमाननिष्टफलदायिन: ॥— आदि० ८१६६ अहो चित्रस्तु अगाद्वातिदसङ्ग सरीरिणाय । विकीयते दारमेषविकावमातिष्ठवय ॥—वही ८१६७ वपुरारोप्यमेनवर्ष योवनं सुलसम्यदः । वसुवाहनमस्यक सुरवापवदस्थियम् ॥ वही, ८१७०

स्वयंत्—प्राणियोंका यह वारोर जो विषय-भोगोंका वापन है, वरद् ऋपुके बादक समान सम्मार विकोन हो जाता है। ये संवारके मनोज विषय किपाल करके सवान देखनेये रमणीय और उपयोगमे प्रणानक करनेवाले है। यह कक्षमें विख्वकों चमकते समान अधिकर है, डिटब-मुख और चनवान्यादि वैगव समी अवविक्रमें है। जो भोग संसारी जीवोकों लुमानेके लिए आते है, वे लुमाकर नह हो जाते है। वारोर, आरोख, ऐस्वयं, यौवन, सुलसम्पदा, पृष्ठ, सवारो आदि सभी पदार्थ इन्द्रप्रपुष्ठ समान अधिकर है। तृणावपर स्थित जलकिन्दुके समान सन्वायय-भोगोंक रेवन करने पर बानिकी प्राप्त नहीं होती। अतएब वियय-भोगोंसे विरुक्त होवन सुलको उपलब्धिके लिए प्रयास करना वाहिए।

इस सन्दर्भने सलार और विषय-भोगोंकी विगर्हणा की गयी है तथा प्रशम गुणकी प्राप्तिका प्रयास किया है। अतः इसे बाल्तरसका ज्यादरण माना जा सकता है। भरत और बाहुबलीके युद्ध सन्दर्भको वीररसका ज्याहरण कहा जा सकता है। इसी प्रकार जयकुमार और अर्ककीतिके सन्दर्भको भी वीररसका चित्रण मानना तर्कमंत्रत है।

संक्षेपमे इस पुराणको प्रबन्धकाच्या कहना अधिक गुक्त है। इसमें (१) इतिवृत्त (२) वस्तुव्यापारवर्णन ।३) आवाभिव्याञ्जन और (४) संवाद ये वारों ही प्रवन्धकाच्या अवयव यांचे वाती है। काव्यापतव्या जाने और रोमापक गुण उरपन्न करने की दृष्टित इस ग्रन्थमे अलीकिक और अप्रकृत शक्तिमेंके कार्योका भी वर्णन आया है। देवो दारा उत्तवस सम्भव्य करना तथा माताकी सेवामें विवासी का उपस्थित रहना, गर्भके क महीना पहुलेंसे ही रलोंकी वर्णका होना, देवों द्वारा स्वत्यवरण समाका त्रिन्त होना, व्येषों द्वारा स्वत्यवरण समाका त्रिन्त होना, अकाश्योग गम्य करना एवं भविष्य वाणियोकी घोषणा करना आदि कार्य उत्तर अणीके ही माने जा सकते है। नायकोंके प्रस्त विवाह राज्यशांति, गुढ, विवय लादिका विस्तार पूर्वक वर्णन भी लाया है। सामाव्याकियां से समावेष किया है।

इस पुराणमें ऋष्यभदेवके प्रचाननायक होनेपर भी अनेक नायकोंको कल्पना की गयों है। भरतको भी नायक माना जा सकता है, इसी प्रकार श्रीपाल और अय-कुमार भी नायक हैं। अतएव अनेक नायकोंका होना प्रबन्वस्वमें कमी नहीं करता है, पर सहाकाश्वकी श्रेणीये उसे शीचे गिरा देता है। घटनाझों बौर अवास्तर क्याओं में भी बीता ही अलावस्तर तथा जाता है, जैवा प्रतिवीचक के आब्धान में है। इतना सब होने पर भी कचावस्तु, स्प-फिल्म और वस्तुआपारवर्णनमें सन्तुलन बना हुआ है। इसी सन्तुलनके कारण इसे प्रवस्थकात्र्यके परवर आसीन किया जा सकता है। विशिष्ट समाजके मध्य दरवारी सामनाशाही वातावरणका भी चित्रण पाया जाता है। इसमें प्रवस्थकात्र्यके निम्मलिक्कित प्रमुख गुण समाकित है—

- १ महदुउद्देश्य
- २ महण्यस्त्रि
- ३ महती घटना
- ४ समग्र जीवनका रसात्मक चित्रण
- ५ रसानुरूप सन्दर्भ
- ं ६ अधीनरूप अलंकार और क्रन्द
- ७ लोकरंजकता
- अनेकनायकत्व
- ९ प्रकृति-चित्रण और जीवन-व्यापार-वर्णन
- १० अलौकिक और अप्राकृत तस्योंका नियोजन
- ११ उदास वौलीका प्रयोग
- १२ प्रमुख कथाके समानान्तर अवान्तर कथाओका विन्यास
- १३ जीवनके विविध पक्षींका उदघाटन
- १४ विविध सौन्दर्यका सुक्ष्म और प्रचुर वर्णन

## चतुर्थ परिच्छेद

# पुराणतत्त्व ऋौर आदिपुराणकी कथावस्तु

बाङ्सय प्रयनको तीन प्रकारको शिलियों उपलब्ध होती है—(१) तथ्य-निक्ष्य (२) क्ष्यक्रमा एवं (१) आलंकारिक या अतिवासीन्तपूर्ण प्रतिपादन। प्रयम प्रकारको शैलीका प्रयोग ज्याकरण, न्याप, ज्योतिय, आयुर्वेद एवं सून-यन्यके प्रणयस्म याया जाता है। बितीय प्रकारको सैंडी मन्न, तन्न, हम्मानुयोग एवं उनके व्याख्यान प्रन्योंके निक्य्यनमें प्रयुक्त होती है। पौराणिक बाङ्मयके प्रयनमें तृतीय प्रकारकी वैलीका क्यवहार पाया जाता है। बतः पुराणीके परिशीलनके समय अतिवयरिक्तपूर्ण कमार्गिको हटा देनेपर समाज्यास्त्रके अनेक महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ ज्यस्थित हो जाते हैं। बातिपुराणमे पौराणिक तत्त्वोंका उल्लेख आया है, इस उल्लेखके अध्ययनसे चरित और पुराणकी विशेषताओंको अवगत किया जा सकता है।

आरिपुराणमें "पुरातनमं पुराणं स्थात्" (आदि० १।२१) — प्राचीन आच्यानोंको पुराण कहा है। जिससे एक शालाकापुरक्त वर्णनं आता है, वह पुराण है।
स्पार्यक्रिये सिंदिकों कथायत्तु पुराणमें समाविष्ट होती है। इसी चरितास्म कस्तु
के कारण ऐसी रचनाओं को यदित भी कहा जाता है। पुराणका प्रमुख तस्य
पौराणिक विश्वास है। धीराणिक विश्वास प्राचीन परस्परासे प्राप्त है तथा इनमें
प्रस्यक्ष या परोलक्ष्यसे कोई न कोई कथा अवस्य रहती है। साधारण कथा को स्थापित कर्म को पौराणिक कथा में वह अपन होता है कि साधारण कथा को साधारण कथा को पौराणिक कथा में वह अपन होता है कि साधारण कथा को समावकों लोग कर्मना
मान सकते हैं, पर पौराणिक कथारों सत्य समझो आती है। इनका उद्देश्य विभिन्न
प्रकारको बस्तुओं, विश्वासों, रीति-रिवाओंकी उत्यस्ति और उपयोगिता समझना
है। निस्सन्वेह पौराणिक विश्वासों और आख्यानोंका यमके साथ चिन समझना
है। निस्सन्वेह पौराणिक विश्वासों और आख्यानोंका प्रमुक्त सिर्वाक्त रहस्य
समझते हैं और उससे मनुष्यका सम्बन्ध स्थापित करते हैं। घामिक क्रिमाकाण्ड,
पूजा-प्रशिक्षाका भी पुराणोंके साथ अभिन्न सम्बन्ध पाया जाता है। पुराणतस्त्रोकी
गणां स्माइक्लोपीटिया ओव रिलोज़न एंड माइबालोजोके अनुसार ) निम्म
प्रकार की स्वा सकती हैं —

- १ महापुरुष--शलाकापुरुषका चरित ।
- २ ऋतुपरिवर्तन और प्रकृतिको वस्तुओके भीतर होनेवाले सामयिक परिवर्तन।
- ३ अन्य प्राकृतिक शक्तियो और वस्तुओंसे सम्बन्धित ।
- ४ आश्चर्यजनक और असाघारण घटनाओसे सम्बन्धित ।
- ५ विश्व, लोक और स्वर्ग-नरकादिकी व्यवस्था।
- ६ युगारम्भ या सृष्टि आरम्भ, प्रलयसे सम्बन्धित ।
- ७ पुनर्जन्म, पुण्य-पाप, आदिसे सम्बन्धित।
- ८ वंश, जातियों और राष्ट्रोको उत्पत्तिसे सम्बन्धित।
- ९ सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक मान्यताओंका वर्णन ।
- १० ऐतिहासिक घटनाओंका प्रतिपादन ।
- ११ आहिम मान्यताओं और टोटकोका विवेचन ।

इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटानिकामें भी निजन्धरी कथाओं, वंशानुक्रम और

इतिहासको पौराणिक विश्वासाँके भीतर समाविष्ट किया गया है। बताया है—
'Mythology—the science which examines mythes or legends of cosmogony and of Gods and heroes, It is also used as a term for these legends themselves. Thus mythology of Greek means the whole body of Greek divine and heroic and cosmogonic legends,"<sup>NA</sup>

पुराणके वर्ष्य विषयमे उत्तरोत्तर विकास होता रहा है। वश्च स्रक्षणात्मक <sup>80</sup> मान्यता ईसाकी प्रारंभिक शताब्दियोमे प्रवस्तित हुई है। महाभारतमे पुराणके विषयका प्रतिपादन करते हुए लिला है कि मनोहर कथाओं और मनीवियोंके चरितोंका रहता आवश्यक है। गथा—

पराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाश्च घीमताम ।

हुन्सान्ते ये पुरास्थाजि श्रुवणूर्वाः पितुस्तव ।।—महाभारत, गौतामेत १।५।२ पुराणोके विषयोंका विवेचन करते हुए श्री के० एम० पणिवकरते हिल्ला हुँ—"वर्मशास्त्रके लेखकोको इंसासे पहले ही पुराणोके प्राचीन क्याजा जा ल्या, किन्तु महाभारत काव्यका जो रूप हुगारे सामने हैं, यह पुत्रकालको देते हैं। बडे-बडे पुराणोके संग्रह भी तैवार हुए। इस कालमं इत प्रश्वोको फिरसे व्यवस्थित रूपमें संशोधित और सम्यादित किया गया। उनमें जोड़-स्टाव इस प्रकार किया गया । उनमें जोड़-स्टाव इस प्रकार किया गया कि वे पूर्णते. नये साहित्यके रूपमें परिणत हो गये। महाभारत हिन्दुकाके किए एक महाकाव्यक्ति कही वड-बडकर है। इसमें भारतकी राष्ट्रीय परम्यराक्ती निभि छिपी पडी है। यह नीति आचार और पर्मका तथा राजनीतिक कर्तव्योका बृहद्विवस्तकोष है"। व

विष्णुपुराणमे पुराणका वर्ष्य विषय—(१) आस्थान (२) उपास्थान (३) गाया और कल्यसुद्धिके रूपमे माना हैं। <sup>१३</sup> वस्तुत पुराण्ये सरित, आस्थान और घटनाओं के अतिरिक्त आस्थान और घटनाओं के अतिरिक्त आस्थान, प्रमं-युर्शने के आस्थान, तीर्थोंका महत्त्वन, प्राष्ट्रतिक वस्तुलोंके इतिकृत्त, मौगोरिक स्थाने का निवेंद्य, पुरातनविस्तास प्रमृति विषयोंका भी समावेद्य पाया जाता है। पुराण एक प्रकारसे आन-विज्ञानके कोश उन्य माने गये है। जीवन और इतिहासके

४९. Encyclopaedia Britannıca Vol 19, Ilth Edition, P 128. ६०. सांच्य प्रतिवर्ध अंश्वसम्बन्धराणि च। सर्वेच्यु कथ्यन्ते वंशानुचरितं च वद्य ॥—विच्यु-द्वराण, गीवा मेंव शहारूष। ११. आरतीच धतिहासका सर्वेश्य —चित्राश विच्छिता हाइस, सम्बद्ध, ११५७ ई०, ४९ ५१-५५। ६२. आस्थानेच्याचुमास्थानेनीयामा : करस्युद्धिमः। द्वराणविद्धितं चत्रे दुरायानीवासरः॥ —विष्णुदुराण शहारूषः।

अध्ययनकी दृष्टिसे पुराणसाहित्यका महत्त्व अन्य किसी काव्य-विधाकी अपेक्षा कम नहीं हैं।

क्षादिपुराणमे पुराणकी परिभाषा दो स्थानींपर उपलब्ध होती है। प्रथम परिभाषामं इन बताया है कि जिसमे सेल, काल, तीर्थ, सरपूल्य एवं सरपूल्यों की बहाएँ विलात हों, वह पुराण है। क्रब्यं, मध्य और पातालस्य तीन लोकोंकी रवताको क्षेत्र कहते है। भूत, मिल्यन्त और वर्तमानस्य तीन कालोंका जो दिस्तार है, उसे काल कहते हैं। भूत, मिल्यन्त और वर्तमानस्य तम्यव्यंन, सम्यन्त्रान और सम्यन्द्र-वारिक्को तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थका सेवन करनेवाले छात्राकापुरव सन्युक्त कहताते हैं और पायोको नष्टकरनेवाले उन सरपुल्योके व्यायोगेत आवरणको उत्तकती होणा कावरणको उनकी नेवार अवस्था कियार्थ कहते हैं। इस तीर्थक साथ विषय करनेवाल उन सरपुल्योक करनेवाल उनकी विषयोग कियार्थ विषयोग करनेवाल उनकी विषयोग विषयोग और उनकी करनेवाल उनकी विषयोग होणा करनेवाल उनकी विषयोग प्रस्ति क्षाया और उनकी वर्षण विषयोग पुनि विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग पुनि विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग विषयोग विषयोग विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग पुनि विषयोग विषयोग पुनि विषयोग पुनि विषयोग विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग पुनि विषयोग करनेवाल उनकी उनकी विषयोग पुनि विषयोग पुनि वि

- १ लोक-- जिलोकका वर्णन ।
- २ तेश-जनपदोंका चित्रण ।
- ३ नगर-अयोध्या वाराणसी प्रभति नगरियोंका चित्रण ।
- ४ राज्य---राज्योको समृद्धिका चित्रण।
- ५ तीर्थ- तीर्थ-धर्मप्रवृत्ति एवं तीर्थभूमियोंका निरूपण ।
  - ६ दान-तप---तप-दानकौ फलोत्पादक कथाओंका वर्णन ।
  - ७ गति चतुर्गतिके सुल-दु. लोका कथन ।
  - ८ फल-पुण्य-पापके फलके साथ मोक्षप्राप्तिका निरूपण ।

जिनसेनने उन्त वर्ष्य विषयका प्रतिपादन करते हुए बतलाया है कि लोकका नाम, उसकी व्यूत्पति, प्रयोक विशा तथा उसके अन्तरालीकी लव्याई-बीझाई स्थादिक वर्षन करना लोकास्थान है। लोकके किसी एक भागमे स्थित देश, प्रहाइ, दीप तथा समृद्र आधिका विस्तारपूर्वक वर्षान करना देशास्थान है। देशके अन्तर्गत पुर या नगरकी समृद्धिका तथ्य और कत्यनामृत्यक चित्रण करना पुर या नगरस्थान है। नगराधिपतिके वैभन, विलास, राज्यविस्तार एवं राज्यम्य-स्वस्थाक चित्रण करना राज्यास्थान है। जो संसारश्चे पार करे, उसे तीर्थ कहते है, ऐसा तीर्थ तीर्थकरका चरित्व ही हो सकता है। अत्यस्त्व तीर्थकरके चरितका

६१. स च पाः: पुराणायः: पुराणं यन्त्रवा विदुः। क्षेत्रं कारुक्त तीर्षं च सापुं सत्तरिचेष्टि-तत् ॥ आरि० १३८. ६४. क्षेत्र बैलोक्सिन्साः कारुक्तकाल्योच्छरः । क्षुन्युपाने अनेतीर्षे पुरानार्विक्षतेनः ॥ सर्व १ २११. ६ ६४. लोको देशः पुरं राज्यं तीर्षं दानवरोऽन्त्रवम् । पुराणे-प्यष्टगायविक्षत्रवरः फ्लांसलियं ॥ सर्वी, ४११ ।

वर्णन करना तीर्याख्यान है। तप-दानके महत्त्वको सूचित करनेवाली कथाओं का विजया करना तप-दान कथा है। नरकादि वारों गतियों के जीवों को विभिन्न अव-स्थाओं का निकरण करना गत्याख्यान है। देसारी जीवों को पृथ्य-पापका छल प्राप्त होता है, उसका मोसप्राप्ति पर्यन्त वर्णन करना फलाख्यान है। इस प्रकार पराणके वर्ष्य विथयका विश्वार होता है, उसकार वर्ष्या कथ्य विथयका विश्वार होता होता है।

जिनसेनने पुराणको सत्कथा कहा है और कथाके सात अंग बतलाये हैं। इत्थ्य, सेन, तीर्थ, काल, भाव, महाफल और प्रकृत इन सात आंगों युक्त और अलंकृत चयत्कारपूर्ण वर्णनीसे सोनित सद्धमंत्रवा कहलाती है। जोव, पुरागल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये छः हत्य हैं। कब्ब, भच्च और पाताल ये तीन लोक क्षेत्र कहलाते हैं। तीर्थनरका चरित अधवा अन्य किसी मोलगामी व्यक्तिक चरित वार्य से मिल क्षेत्र कहलाते हैं। तीर्थनरका चरित अधवा अन्य किसी मोलगामी व्यक्तिक चरित वार्य है। भूत, भविष्यत् और वर्षमान ये तीन काल है। सार्योपधामिक अध्यवा आधिक ये दो भाव है। तरावज्ञानका होना कल कहलाता है और वर्णनीय कथावत्त्र अस्त है। इस प्रकार उक्त समागसे यक पराण होता है।

जिनसेन द्वारा से गयी पुराणकी परिनाणाओं और वर्ण्य विषयोंपर आलोच-नात्मक दृष्टिसे विचार करनेपर जात होता है कि विष्णुपुराण प्रमृति प्रत्योंसे प्रस् पादित पञ्चललण परिमाणा "पुराणं पञ्चाया" के क्यों स्वीकृत को गयी है। पञ्चललण और पञ्चालय परिमाणामे तथ्यतिकषणको वृद्धि कोई विवेष अन्तर नहीं है। यहाँ जिनसेन डारा प्रयुक्त 'सत्पुष्य' और 'तीर्थ' ये दो शब्द लध्ययनीय है। सत्पुष्यको आयस्या शलालापुरुषके क्यमे गृहीत है। इसमे मन्तन्तर विद्वताक प्रतिनिध ऋषि-मृनियोंके चरित एवं नक्कवर्ती आदि राजाओंके परिक सी समाबिष्ट है। काल और वेकंत्रे अन्तर्यात सृष्टिक प्रारम्भये प्रलय तक्कत सी समाबिष्ट है। काल और वेकंत्रे अन्तर्यात सृष्टिक प्रारम्भये प्रलय प्रवृत्ति स्वार्थकों स्वर्ण सीर्थ एवं स्वरुष्योंको क्रियाओंने अन्तर्यूति है। सामाजिक रीति-रिवाल, कार्यकल एवं विनिक्ष प्रकारके जीवनमोग भी सत्पुर्वाकी क्रियाओंमें परिगणित किये जा सकते हैं। अतत्य यह निक्कपं निकालना अनुचित नहीं है कि पञ्चलक्षण परि-भाषाके आधारपर जिनसेनने 'पञ्चमा' परिभाषा निवद की है।

आदिपुराणमे जिन बाठ प्रकारके वर्ण्य विषयोका समावेश जिनसेनने किया है, वह उनकी निजी विशेषता है। वस्तुतः जिनसेन द्वारा कथित बाठ विषयोंमें अन्य

६५. क्षोकोर्देशनिक्सवादिवर्णनं वद् सविस्तरम् । होकाव्यानं तदाम्नानं विकोधित-दिगन्तरम् ॥ तदैवरीयदेशादेशीयच्यादिप्रधानम् । देशाव्यानं तु तव्योवं तव्यौः संशानहोपनीः ॥ मरतादिषु वर्षेषु राजधानीमस्थानम् । पुराव्यानीस्तरिष्ठ वद् पुरातनीवदा सर्वे ॥ असुधिमन्तर्पिन देशोऽयं नगरं चेति तत्यदेः । आध्यानं ययदास्थातं राज्यास्थानं निनागमे ॥ सप्ताराच्येरानं रस्त्र तर्षा वीर्धीयध्यते वशे ॥ ४१५-११ ॥

सभी वर्ण्य विषयोंका अन्तर्भाव हो जाता है। आदिपुराणके अध्ययनसे निम्नलिखित पुराणत्तत्व स्फुटित होते है:—

- १ शलाकापुरुषोंके कथानक संयोग और देवी घटनाओ पर आश्रित ।
- २ आस्यानोंमे सहसा दिशापरिवर्तन ।
- ३ समकालीन सामाजिक समस्याओंका उद्घाटन ।
- ४ पारिवारिक जीवनके कटु-मधु चित्र ।
- ५ संवादतत्त्वकी अल्पता रहनेपर भी घटनामुत्रों द्वारा आख्यानोंभे गतिमत्व धर्मकी उत्पत्ति ।
- ६ कथाओके मध्यमे पूर्वजन्मके आख्यानोका समवाय, धर्मतत्त्व और धर्म सिद्धान्तोंका नियोजन ।
- ७ रोजकता मध्य बिन्दु तक रहती है, इसके आगे कथायस्तुकी एकरूपताके कारण आकर्षणकी न्यनता।
- ८ अलंकत वर्णनोके साथ लोकतत्त्व और कथानक रूढियोंका प्रयोग ।
- ९ लोकानुश्रतियाँ, पुराणगाथाएँ, परम्पराएँ, लोकवित्यास प्रश्नतिका संयोग।
- १० प्रेम. प्रांगार. कृतुहल, मनोरंजन, रहस्य एवं धर्मश्रद्धाका वर्णन ।
- ९१ जनमानसका प्रतिकलन, पूर्वजन्मके संस्कार और फलोपभोगोकी तर-लताका चित्रण।

### संक्षिप्त कथावस्त

आदिपुराणकी कवावस्तुक प्रवान नायक आदितीर्थकर ऋष्यभदेव और उनके पून भरत कळवर्ती है। इन दोनों अलाकापुर्णोंके जीवनते सम्भन्न रखनिवाकि स्वतन्ते हो पर सापुर्याचीक विश्वार जायी है। इन साह्यम्वकी कवावस्तु ४७ पर्योंने विश्वक्त हो जयन दो पर्वोंने कचाके वस्ता-देता एवं पुराण अवशका फ़ल आदि विश्वत है। प्रवाम दो पर्वोंने कचाके वस्ता-देता एवं पुराण अवशका फ़ल आदि विश्वत है। प्रवास पर्वमं उत्सर्वण और अवदर्यण कालोके सुप्य-सुमादि सेदों एवं मोगमूमिको अवस्ववापर प्रकाश वाला गया है। प्रतिश्र्ति आदि कुल-करोकी उत्पत्ति, उनके कार्य और उनकी आयु वाधिका वर्णन आया है। अतित्तम-कुलक तामिताके सम्भाव गतानुक्रणमं प्रवंप्यम प्रवच्या, निवृद्धकारी पढ़ते हैं। वर्षा होती है अत्यान स्वाचक अलग्य हो आदि । मुद्द गृत्य करते लगते हैं। वर्षा होती है और विश्वतान्त वातक सन्तोषकी साधि लेता है। करत्यकुत नष्ट हो जाते हैं और विश्वतान्त वातक सन्तोषकी साधि लेता है। करत्यकुत नष्ट हो जाते हैं और विश्वतान्त वातक सन्तोषकी साधि लेता है। करत्यकुत नष्ट हो जाते हैं और विश्वतान्त वातक सन्तोषकी साधि लेता है। करत्यकुत नष्ट हो जाते हैं और विश्वत प्रवार हो जाती है और वार्य का आप हो जाती है और विश्वत प्रवार हो जाती है और विश्वत प्रवार हो जाती है और वार्य वार हो जाती है और साधी लेता विहींन दुन्ती हों। मिनाविक पित्र विहींन दुन्ती होंने प्रवार विश्वत विहींने स्वार विश्वत विहींन दुन्ती होंने प्रवार विश्वत विहींने स्वार विश्वत विहींने स्वार विश्वत विहींने हुन्ती होंने स्वार विश्वत विहींने स्वार विश्वतिहासीय आवश्वत विकार विहीं है।

नानिराय चौदहवें कुळकर—सनु थे, उन्होंने बान्य, फल, इशुरस आदिके उपयोग करनेकी विधि बतलायी तथा मिट्टीके बत्तंन बनाकर आवस्यकताकी पूर्ति करनेका उपदेश दिया। प्रजामे सुख और शान्ति बनाये रखनेके लिए दण्ड-स्थादस्था मी प्रतिपादित की। इस पर्वमे सभी मुलकरोके कार्योका वर्णन आपा है।

चतुर्ष पर्वमं पुराणके वर्णनीय विषयोंका प्रतिपादन करनेफे अनन्नर जन्दू-हीगफे विवेह-अंत्रके अन्तर्गत गांच्यक देश और उसकी अरुका नगरीका विषय बाया है। इस नगरीके अध्यविक अतिवक विष्याचर और उसकी मनोहरा नामक राजीका वर्णन किया है। इस दम्पतिके महाब्दक नामका पुत्र उत्पक्ष हुवा। अतिवक विरक्त होकर वीचित हो गया और महास्वको शासन मार प्राप्त हुजा। महाबक के महामित, सम्मित्रमाति, यत्याति और स्वयंबुद ये चार मन्त्री वे। राज्य

पण्चम पर्वमे महायलकी विर्क्ति और सल्फेलनाका निक्पण किया है। बाइंड दिनीकी मल्छेलानों प्रमायं महायल ऐशान स्वर्गम लिटा हुन गामका महिंडिक देव होता है। पष्ट थर्बम आयुक्त साम खेर पहुंत पर तिलाग हुनी होता है, पर समझाये जाने पर वह अच्युत स्वर्गकी श्वराति है। पर समझाये जाने पर वह अच्युत स्वर्गकी श्वराति होता है, पर समझाये जाने पर वह अच्युत स्वर्गकी श्वराति को पूर्व करता है। जिताग स्वर्ग पण्चता मनका जाप करते हुए स्वर्गकी आयुक्ते पूर्ण करता है। जिताग स्वर्गको अमुक्ते प्रमुख्त होता है। लिटा पान राज्य होता है। लिटा स्वर्गको प्रमुख्त केल्ड महार्थ होता है। लिटा होता है। पण्डितागकी प्रमा राज्य होता है। लिटा होता है। विवर्ग स्वर्गको अस्ति होता है। किटा होता है। किटा होता है। किटा होता है। किटा पण्डित प्रमुख्त केल्ड महार्थ होता है। किटा होता है। किटा पण्डित पण्डित प्रमुख्त केल्ड होता है। किटा पण्डित प्रमुख्त केल्ड होता है। विवर्ग पण्डित प्रमुख्त केल्ड होता है। विवर्ग पण्डित प्रमुख्त केल्ड होता है। वह भीमती होरा निर्मित पूर्वभवके प्रतीकोंने पुक्त विवर्ण स्वर्गकों करती है। वह भीमती होरा निर्मित पूर्वभवके प्रतीकोंने पुक्त विवर्ण स्वर्ण होता है। यह भीमती होरा निर्मित पूर्वभवके प्रतीकोंने पुक्त विवर्ण होता होते है। यहाँ पर विवर्ण स्वर्ण होता है। यहाँ पर विवर्ण होता होता है। यहाँ पर विवर्ण होता होता होते है। यहाँ पर विवर्ण स्वर्ण होता है। यहाँ पर विवर्ण होता होता है। यहाँ पर विवर्ण होता होता होता है। यहाँ पर विवर्ण होता है। सहाँ पर विवर्ण होता है। सहाँ पर विवर्ण होता है। सहाँ पर विवर्ण होता हो। सहाँ हो सहाँ हो। सहाँ पर विवर्ण होता हो। सहाँ होता हो। सहाँ पर विवर्ण होता हो। सहाँ हो। होता हो। सहाँ होता

सप्तम पर्व में बताया गया है कि लिलतायका जीव वष्णजंब महापून वैरया-स्थम आता है जोर उस वित्रपटको देखते ही उसे अपने पूर्वजन्मका स्मरण हो जाता है, जिससे वह अपनी प्रिया स्वयम्प्रमाको प्राप्त करते किए वेचीन होण्य है। पण्डिता वामको वह भी एक वित्रपट मेंट करता है, जिससे स्वयंप्रभक्ते जीवन रहस्यको लेकित किया गया है। वष्णजंब पुण्डरोकिणी नगरीने आता है और श्रीमतीके साथ उसका विवाह हो जाता है। लिलतांगदेव और स्वयंप्रभा पुनः वज्जजंघ और श्रीमतीके रूपमें संयोगको प्राप्त करते हैं।

अष्टम पर्वमे वक्षजंघ और श्रीमतीके भोगीपभोगींका वर्णन किया गया है। वक्षजवंका स्वसुद वक्षवत्त पक्षवतीं कमलसे बन्द मृत क्षमरको देवकर विरक्त हैं। ताता है। पुत्र अस्तितों के हारा सासन स्वीकृत न किये जानेपर वह उसके पुत्र पुत्रदीकको राज्य देकर यथोकर पुत्रिके समझ अनेक राज्यांकी साथ दीक्षित हो जाता है। पण्डता माय भी शीक्षत हो जाती है। चक्षवर्तीकी पत्नी लक्ष्मी-मती पुष्यरोकको अस्पवस्क जानकर राज्य संभावनेके लिए अपने जानाता वक्ष्मक कुलाती है। वक्षजंच अपने प्राप्त हो निर्माक करता है। वक्षजंच अपने प्राप्त हो मित्रीके आहा राज्य देता है। वक्षजंच अपने प्राप्त हो मित्रीको आहार दान देता है। वह समस्य नामक मृतिराजये अपने भवान्तर जानना चाहता है, मृतिराज उसे आठवें सबसे तीर्चकर होने तथा श्रीमतीको दानतीर्थका प्रवर्शक श्रेयास होनेकी मत्रिक्ष प्रोप्त करने प्रवर्शक श्रेयास होनेकी मत्रिक्ष अपने मत्रपत्र लेख आपने स्वर्शक स्वयंक पार्यन सिक्षी मार्य पहुँचकर सबको सान्यना देता है और अपने नगरम लेख आता है।

नवम पर्वके प्रारम्भने भोगोपभोगोंका चित्रण लाया है। एक दिन वज्जमंद और श्रीमती धावनागारमें धावन कर रहें थे। युगन्धित उद्यक्षका घुम फैलनेसे धावनागारका भवन लयनत सुवाधित हो रहा वा। पंधीववस द्वाराण उस दिन गवाल जोलना मूळ गया, जिससे स्वास क्रक जानेके कारण उन दोनोंकी मृत्यु हो गयी। पात्रवानके प्रभावसे दोनों उत्तरकुक्तमे आर्य-आर्या हुए। प्रीतिकर मृति-राजके सम्पर्कते आर्था मरणकर ऐसान स्वर्गने श्लीघर नामका देव हुआ। आर्थी भी उसी स्वर्गने देव हुई।

दशम पर्वके प्रारम्भमे प्रीतिकरके केवलज्ञान उत्सवका वर्णन आया है। श्रीधर भी इस उत्सवका सम्मिलत हुआ। अन्तमं वह स्वमंते च्युत होकर जम्बूहीपके पूर्वविदेहको सुसीमा नगरीमे सुदृष्टि राजाको सुन्दरनन्दा नामक रानीके
गर्मसे सुविधि नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। यह कक्तर्ती राजा हुआ और श्रीमतीका जीव केशव नामक इसका पुत्र हुआ। सुविधि पुत्रके अनुरागके कारण मृति न
वन सका, पर घरपर ही आवक्के यदीका पालन कर संन्यासके प्रमावसे
सोलहर्षे स्वर्गमे अन्युतेन्द्र हुआ।

एकादश पर्वमें अष्णुतेन्द्रके पर्योग वष्णनाभिका वर्णन आया है। वष्णनाभि कारत्नकी प्राप्तिके अन्तरा दिविजयके लिए प्रस्थान करता है। राज्यको समुद्र करनेके अनन्तर वह दर्शनविशुद्धि आदि सोख्ह कारण भावनाओका चिन्तनकर तीर्थकरफ्किला वंथ करता है। अन्तर्भे प्रायोगयमन संन्यास बारणकर सर्वार्थ-सिद्धि विमानमे उत्पन्न होता हैं। द्वादश पर्वमें अहमेन्द्रका जीव ऋषभदेवके रूपमें नाभिराय और मरुदेवीके यहाँ जन्म घारण करता है। इस पर्वमे मरुदेवीकी गर्भावस्था और देवियों द्वारा की गयी सेवाका वर्णन किया गया है।

त्रयोदश पर्वमें आदितीर्धंकर ऋषभदेका इन्द्रद्वारा जन्माभिषेक उत्सक्षके किये जानेका निरूपण आया है। उनका सुमेरु पर्वंतपर एक हजार आठ कलकों द्वारा अभिषेक सम्पन्न होता है।

चतुर्दश पर्वमे इन्द्राणी बालकको बस्त्राभूषणोसे सुसज्जित कर माताको सौप देती है। इन्द्र ताण्डबन्त्यकर उनका ऋषभदेव नाम रखता है।

पञ्चवद्या पर्वमें ऋषभदेवके शारीरिक सौन्दर्ग, उनके एकसी आठ शुभ लक्षणीका वर्णन आया है। महाराज नाभिराय युक्त होनेपर पुत्रसे विवाहका लक्षणीका करते हैं। फुल्म ब्लब्स कच्छ और महाकच्छाने बहुनें यहस्वती और सुन्तर्गके साथ ऋषभदेवका विवाह सम्मन हो जाता है।

थोड्य पर्वके अनुसार यशस्वतीके उदरसे भरत वक्रवर्तीका जन्म होता है और सुनन्दाके उदरसे बाहुबलाका। ऋषभदेवको यशस्वतीसे अन्य ९८ पुत्र और बाह्मी नामक कम्माकी प्राप्ति होतों है। सुनन्दाते बहुवलोके अतिरिक्त सुन्दरी नाक कम्मारक भी उल्लेखका होता है । सुनन्दाते अहवलो अबि, प्राप्त, हृदि, वालिज्य, सेवा और शिल्प इन षट् आजीवकोययोगी कर्मकी शिक्षा देते है। स्वत्रिय, वैषय और शह इन तीन वर्णीको व्यवस्था करते है।

सप्तदश पर्वमें ऋषभदेवको विर्तक प्राप्त करनेके लिए एक मार्मिक घटना घटित होती है। नीलाञ्जना नामक नतंकी नृत्य करते-करते अवानक विलोन ही जाती है। ऋषभदेव इस अचित घटनाको देखते ही विरन्त हो जाते हैं। स्वमंसे लोकान्तिक देव आकर उनके वैरायको पृष्टि करते हैं। के अयोध्यान प्रमुक्त भरतका राज्याभिषेककर अन्य पुत्रोंको स्थायोग्य राज्य देते हैं। विद्वार्थ वनमं आकर परिस्कृत त्यामकर वैत्र कृत्य विर्वार्थ वनमं आकर परिस्कृत त्यामकर वैत्र कृत्य विराप्त के वित्र वीक्षा घटन कर लेते हैं। इनके साथ चार हजार अन्य राजा भी दीवित हो जाते हैं।

लष्टारक्ष पर्वमे बताया गया है कि ऋषभदेव छः माहका वोग लेकर शिला-पट्टपर सासीन हो जाते हैं। दीका चारण करते ही मनःपर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। सायमे दीकित तृए राजा भष्ट हो जाते हैं और विभिन्न मर्तोक्ता प्रवार करते हैं। कच्छ-महाकच्छके पुत्र निय-विनिय भगवान् ऋषभदेवसे कुछ मौगने जाते हैं। वरणेन्द्र उन्हें समझाकर विजयार्थ पर्यतपर ले जाता है।

एकोर्लीवश पर्वमे घरणेन्द्र द्वारा निम-विनिधको वियणार्घ पर्वतको नगरियों का परिचय दिया गया है। विश पर्वमे आदितीर्थंकर ऋषभदेवका एक वर्षके सपश्चरणके अनन्तर हस्तिनापरमे श्रेयांसके यहाँ इक्षुरसका आहार होता है।

एकिविश पर्वमे ध्यानका वर्णन किया गया है। डाविश पर्वमे ऋपमदेवको आपकी प्राप्ति, आवक्तवाणोत्तव एवं समबदाएगका वित्रण वाया है। वर्णीव्य पर्वमे समबदाएगमं इन्द्रने ब्रादितीयेकरकी पुत्रा-सुदित की है। बर्जुविश पर्वमे भरत डारा भगवान् ऋपमदेवको पुत्रा की गयो है। इस पर्वमे भगवान्की दिव्य-ध्यनिका भी वर्णन आया है। पञ्चित्रत पर्वमे अष्ट प्रातिहायं, चौतोस अतिषय और अनन्त चतुष्टम सुग्रीमित तीर्थकरको स्त्रृति की गयी है। इस पर्वमे सहस्र-नामक्य महास्तवन भी आया है।

षट्विरातितम पर्वमें भरत द्वारा वक्ररत्नकी पूजा और पुत्रोरसव सम्पन्न करनेका वर्णन समाहित हैं। चक्रवर्ती विग्विजयके छिए पूर्व विशाकी ओर प्रस्थान करता है। सप्तविश्वतितम पर्वमे गंगा और वन शोभाका वर्णन आया है।

अष्टिवश्चितिस पर्यका आरम्भ दिभ्यिजयार्थं चक्रवर्तीके सैनिक प्रयाणसे होता है। चक्रवर्तीकी सेना स्थल मार्गन गंगाके किनारेके उपवनमे प्रविष्ट होती है। उसने कवणसमुद्रको पारकर माम्पदेवको जीता। एकोनिविशस्त पर्वम दक्षिण दिशाकी और अभियान करनेका वर्णन आया है। त्रिशस्त पर्वमे चक्रवर्ती दक्षिण को विजयकर परिचम दिशाकी ओर वडता है और विन्यपिरियर पूर्वेचता है। अननतर समर्थक किनारे-किनारे जाकर क्यणमास्के तटपर पर्वेचता है।

एकपियात्मा पर्वमे आया है कि अठारह करोड घोडोंका अधिपति भरत उत्तरको ओर प्रस्थान करता है और विजयार्थकी उपत्यकामें पहुँचता है। डिफिशस्त्र पर्वमे विजयार्थके गुहादागके उद्धाटनके अनन्तर नाग जातिको बचा किये जानेका वर्णन है। विलात और आवर्त रांनो हो स्केच्छ राजा निस्थाय होकर शारपणे आते हैं।

त्रयस्त्रियलाम पर्वमे बताया है कि भरत चक्रवर्ती दिश्विजय करनेके पश्चात् सेना सहित अपनी नगरीमे काला है। मार्गमे अनेक देश, नगर और निदयोंका उर्ल्यन कर कैलास पर्वत पर अनेक राजाओंके साथ ऋष्मयेवकी पूजा करता है।

चतुर्तित्रवात्तम पर्वमे चक्रवर्ती कैलावसे उतरकर अयोध्याको ओर बढता है। यहाँ चक्रत्त नगरीके भीतर प्रविष्ट नहीं होता है। निमित्त ज्ञानियों द्वारा माहर्योको विजित करनेको बात ज्ञातकर हुत मेजना है। बाहुबळीको छोड़ मरतके जन्य भीकृश्वभादेवके चरणमुल्मे जाकर दीवित्त हो जाते हैं। पठ्च-चित्रतम पर्वमे बहुबळी द्वारा भरतक। युद्धिनम्त्रण स्वीकार कर छिया जाता है। षट्चिश्वरास पर्वमे भरत और बाहुबळीके नेत्र, जळ और सल्क्युक्का वर्णन आया है। उक्त तीनों युद्धोंमें बाहुबलीको विजयी देसकर भरत कुपित हो चक्ररल-का उपयोग करते हैं, जिससे बाहुबली विरक्त हो जिनदीता वारण कर लेते हैं। सप्तर्मिशत्तम पर्वमें चक्रवर्तीके अयोष्या निर्मेष्ठ प्रवेशका वर्णन आया है। अट-रिचात्तम पर्वमें मरत हारा अज्युवतियोंको अपने घर चुलाये जानेका उल्लेख आता है। भरत हस सन्दर्भों आहाण वर्णकी स्थापना करते हैं।

एकोनचरवारिशत्मा, चर्लारिशत्मा और एक चर्लारिशत्मा, वर्जीये क्रियाओं और संस्कारोक्ता बर्णाम आया है। दिचरलारिशत्मा पर्वमें राजनीति और वर्णाक्ष्म धर्मक छुप- देश अंकित है। विचरलारिशत्मा और चतुष्वस्थारिशत्मा पर्वोधे ककुमारका छुप- देश अंकित है। विचरलारिशत्मा भारे चतुष्वस्थारिशत्मा पर्वोधे ककुमारका छुप- चनाके स्वयंवस्य मिलि होना तथा जय राजाओं के साथ युक्त करनेका वर्णन आया है। यद्वस्थारिशत्मा पर्वेधे कपकुमार और सुलोचनाके प्रेमीनलका वित्रण आता है। बरुक्ता है। क्षात्मार सुलोचनाको पट्टामी बनाता है। वर्षत्मार स्वर्णन अया है। अतिम सम्पन्धीरिशत्म पर्वेधे पुर्वेभवावलीको चर्चा करते हुए कहा है कि वर्षकुमार संसारसे विरक्त हो जाता है और वैश्वित हो क्षात्म धर्मका पर्या हो। अतिम सम्पन्धीरिशत्म पर्वेधे पुर्वेभवावलीको चर्चा करते हुए कहा है कि वर्षकुमार संसारसे विरक्त हो जाता है और वैश्वित हो क्षात्म छुप करता है, उसे तत्काल केवल- आनको प्राप्ति होती है। भगवान क्षायभवेव अन्तिम विहार करते है और केला पर्वतर उस्ते ही निर्वाण प्राप्ति होता है। जाती है।

इस प्रकार आदिपुराणमे ऋधभदेवके दस पूर्वभवोकी कचाएँ आयी है। ऋग्रमदेव और चक्रमर भरत दोनों ही इस कचावस्तुके केन्द्र है। दोनों शलाका-पुरुषोंका विस्तृत जीवन-परिचय इस पुराणमें अंकित है।

## पश्चम परिच्छेद

## श्रादिपुराणके रचियता, रचनाकाल श्रोर रचियताश्रोंकी अन्य रचनाएँ

संस्कृत भाषामे जैन कवियोने पुराण, काव्य एवं अन्य प्रकारके साहित्यकी रचनाकर संस्कृत वाड्मयके भण्डारकी श्रीवृद्धिमें अपूर्व योगदान दिया है। कहा जाता है कि पौराणिक महाकाष्योंके मूल बीज-सूत्र रामायण और महाभारतमें पाये जाते हैं। जिनसेनके उल्लेखोंसे जात होता है कि उनके पूर्ववर्ती अनेक जैन कियोंने सलाकापुरुषोंके चिरतोका प्रथमनकर पुराण-विषाको समूद्र किया है। आदिपुराणमं पुराण, धर्म और दर्शन हन तीनों तत्त्वोको योजना सरस कास्यको सेलोम की गयी है। वस्तुत: यह पुराण वह रसायन है, जिसके सेवनने मानव अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही प्रकारके रोगोंसे मुनित प्राप्त करता है। जिनसेन का प्रधान लक्ष्य भवरूजका निदान और उसके उपसमन हेतु उपचार मार्ग प्रद-चित करता है। अतएव हल पुराणमें जीवनको मुखमय बनानेवालो विद्याओंके साख हृदयको विकसित करतेवालो कला भी स्त्रिवित है। मुख और दु:ख, बृद्धि और हास, राग और डेव, भीत्री और विरोधके पारस्परिक संपर्धोंसे उत्यन्न

आदिपुराणके रचयिता दो व्यक्ति है—जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र। इस महास्थ्यके ५७ पर्वोसमें आदिके ४२ पर्व और तेतालीसर्वे पर्यके तीन रुलोक जिनसेन दारा विर्दित है। शेष पर्वोके पद्य, जिनको संख्या १६२० है, गुण-महाचार्यदारा प्रणीत है।

## जिनसेन

प्रतिभा और कल्पनाके धनी आचार्य जिनसेन संस्कृत काव्य-गगनके पर्णचन्द्र है। इसकी रचनाएँ भारतीय बाडमयक लिए अत्यन्त गौरवप्रद है। इनके वैय-क्तिक जीवनके सम्बन्धमें हमारी जानकारी अत्यल्प है। जयधवला टीकाके अन्तमे दी गयी पदारचनास इनके व्यक्तित्वके सम्बन्धमे कुछ झलक मिलती है। इन्होने बाल्यकालमे ही जिनदीक्षा ग्रहण कर ली थी। कठोर ब्रह्मचर्यकी साधना हारा बारदेवीकी आराधनामें तत्पर रहे। इनका शरीर कश था आकृति भी भव्य और रस्य नहीं थी। बाह्य व्यक्तित्वके मनोरम न होनेपर भी तपक्वरण जानाराधन एवं कशाग्र बद्धि के कारण इनका अंतरंग व्यक्तित्व बहुत ही भव्य था। ये ज्ञान और अध्यात्मके अवतार थे। इनको जन्म देनेका गौरव किस जाति-कुलको प्राप्त हुआ, यह निश्चयपुर्वक नहीं कहा जा सकता है, पर आदि-पराणके अध्ययनमे ऐसा अवगत होता है कि इनका जन्म किसी ब्राह्मण परिवारमे हुआ होगा । यत आदिपराणपर 'मनस्मति', 'याज्ञवल्नयस्मति' और बाह्यण ग्रन्थोंका पर्याप्त प्रभाव दिखलाई पड़ता है। समन्वयात्मक उदार दिष्टकोणके साथ बाह्मणधर्मके अनेक तथ्योको जैनत्व प्रदान करना, इन्हें जन्मना बाह्मण सिद्ध करनेका सबल अनुमान है। दक्षिण भारतमें बन्धा क्षत्रिय जातिके भी कुछ प्रधान व्यक्ति हए हैं। इस प्रकारके व्यक्तियोंका जन्म ब्राह्मण परिवारमे हुआ था. पर ये क्षत्रिय जातिके कार्योंमें प्रवत्त थे। बीरमार्लण्ड चामण्डराय 'ब्रह्म-

#### आदिपुराणके रचविता,रचनाकाळ और रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ : १-५ २९

क्षत्रियं थे । तेनराजाओं के शिलाफेक्सों में 'ब्रह्मक्षत्रियं' शब्द लाया है।  $^{16}$  हा० भण्यारक र भी ब्रह्मार्जिय जातिको कल्यानको गयायं मानते हैं । ये पहले ब्राह्मण थे, पर बदमे अपने पौरोहित्य कार्यको छोडकर क्षत्रिय हो यये थे। सामन्तदीनकी राजालीमें उसे ब्रह्मायांकी संज्ञा दी गयों है।  $^{16}$  ननी गोपाल मजुमदार सामन्तदीनको ब्रह्मार्जिय बतलाते हैं। ब्रह्मालीयमका उल्लेख दक्षिण भारतसे कई क्षिमिलेसोंमें आया है।  $^{16}$  विज्ञोलियाके शिलालेसोंमें चौहानवंशी राजाओंका उल्लेख आया है। ये पहले ब्राह्मण थे, पर बादमें लिया हो गये।  $^{16}$  इसी प्रकार परलब, करम्ब एवं गृहिल मुलत ब्राह्मण थे, पर वादमें लिया यांमें  $^{30}$  होशित हो गये।  $^{16}$ 

अतएव यह आश्चर्य नहीं कि जिनसेन भी ब्रह्मजात्रिय रहे हों। निरम्बातः इनका पाण्डित्य ब्राह्मणका है और तरस्वरूण क्षत्रियका। एक बात यह भी हैं देवपाराके अभिलेक्स बीरसेनको सेनराजाओंका पूर्वज कहा गया है, जिलसे स्व म्यष्ट हो जाता है कि रेन नामान्य जैनाचार्य सेनराजाओंसे सम्बद्ध ये। इस परि-स्थितिमें जिनसेनको ब्रह्मजात्रिय बनानेमें कोई विग्रतियक्ति नहीं दिललायी पडती। बादिपुराणके उल्लेबसे भी इनका ब्रह्मशिय होना ध्वनित होता है। इस प्रत्य-में अक्षत्रियको धत्रिय कर्ममें वीक्षित होने तथा सम्बक्तारियका पालन कर काचिय होनेकी चनो आयों हैं "। यहाँ अव्यक्तियका अर्थ हमारी दृष्टिमें ब्राह्मण है; क्योंकि एकरणसे यही अर्थ व्यक्तित होता है।

जिनसेन मूलमंघके पञ्चस्तूपालयके आघार्य है। इनके गुरूका नाम वीरसेन और बादा गुरूका नाम आयंत्रिय वा। बीरसेनके एक गुरूमाई बस्सेन ये। यही कारण है कि जिनसेनने अपने आविष्ट्राणमें 'जयसेन' का भी गुरूक्यमें मार्कि किया है। जिनसेनके सतीर्थ दशर नामके आचार्य थे। उत्तरपुराणकी प्रवास्ति-में गुणमद्राचार्यने बताया है कि जिस प्रकार चन्द्रमाका सध्यमी सूर्य होता है, उसी प्रकार जिनसेनके सध्यमी या सतीर्थ दशरय गुष थे, जो कि संसारके पदार्थों का अवलोकन करानेके लिए अद्वितीय नेत्र थे। इनकी बाणीरो जगत्का स्वरूप अवगत किया जाता था। <sup>93</sup>

जिनसेन और दशरथ गुरुका सुप्रसिद्ध शिष्य गुणभद्र हुआ, जो व्याकरण,

६६. देवपारा अभिनेता , १८०० ११ ६७. परीप्राभीर्वांब्या, तिल्य १८. ५० ४६, ५० १११ ६८. ६ विकट्युबस, आग ३, ५० ४११ । ७०. हिन्दी आँव हाय्या ५० १३५—१५० ७१. अलानिवास्य इच्छ्याः आध्या पर दोक्तिराः स्वतं रामस्या पुरु १३६—१५० ७१. अलानिवास्य इच्छ्याः आध्या पर दोक्तिराः । स्वतं रामस्यायस्य अन्यना तेऽपि वस्तुणाः ॥ आदि० ४११८ । ७२, उत्तरपुराण प्रवस्ति वस्तोस्य ११-१३ वसः ।

सिद्धान्त और काब्यका पारगामी था। गुणभद्रने बादिपुराणके अवशिष्ट अंशको आरम्भ करते समय जिनसेनके प्रति अपनी बडी भारी अद्धा-भक्ति समर्पित की है तथा उनके ज्ञान-चारित्रको मुक्तकच्छे प्रशंसा को है।

जिनसेनका चित्रकूट, बंकापुर और बटणामसे सम्बन्ध रहा है। 19 बंकापुर उस समय बनवास देशकी राजधानी था, जो वर्तमानमें धारवाड जिलेसे हैं। इसे राष्ट्रकूट अकालवर्षके सामन्त लोकादिराके पिता बंकेयरसने अपने नामसे राजधानी बनाया था। 19 बटणाम या बटण्डको एक मानकर हुछ विडान् बड़ोदाको बटणाम या बटण्ड मानते हैं। जतगब चित्रकृट भी वर्तमान चित्तीह (राजस्थान ) से निम्न नहीं हैं। इसी चित्रकूटमें एलाचार्य निवस्त करते विजक्ति आकर्षा जाकर वीरोमस्वामीने सिद्धाल प्रन्योंका अध्ययन विद्या था।

जिनसेनके समयमे राजनीतक स्थिति सुदृह थी तथा शास्त्र-समुप्रतिका यह सुत्र था। इनके समकालीन नरेश राष्ट्रकृष्टंबी जगत् गा बार नृपत्र अपराम्य स्थानेवर्ष ( सन् ८१५-८७७ है) वे। इनकी राजवानी मान्यवर्षि जस समय विद्वानीका अच्छा समागम होता था। असीधवर्ष स्वयं किव और विद्वान् था, उसने 'कविराजनार्ग' नामक एक अलंकार विषयक याव कल्क आपामे लिला है। अभीधवर्ष जिनसेनका बड़ा अक था। महाबीरागिजतारासंघह<sup>50</sup> और संस्कृत-काव्य प्रकाशनररतनाशांक उल्लेकारे सम्पट है कि अमीधवर्षने अनिवीक्षा बहुण कर की थी। अभीधवर्षके समयमं केरल, मालवा, गुर्वर और विद्वान्कृत भी राष्ट्रकृत राज्यमे समित्रिक थे।स्व व प० नायुराम प्रमान्त्रान्त्र हता था सामान्त्र नहां स्व असीधवर्षके राजवा सीमान्त्र व ।स्व उपनान्त्र केरि राष्ट्रकृत राज्य सामान्त्र नहां सामान्त्र की राष्ट्रकृत राजा या सामान्त्र नहां प्राप्ति सर्वे राजवा सीमान्त्र व ।असीधवर्षके सम्पत्र व ।स्व व ।सम्पत्र व ।सम्पत्य व ।सम्पत्र व ।समान्य व ।सम्पत्र व ।समान्य व ।सम्पत्र व ।सम्प

हरिवंशपुराणके कर्ता जिनसेनने बीरसेन और जिनसेनका गौरवके साथ उच्छेख किया है। उन्होंने छिखा है—''जिन्होंने परकोकको जीत किया है और को कवियोके चक्रनतीं है, उन चीरसेन गुरकी कर्लकरहित कोति प्रकाशित हो रही है। जिनसेन स्वामीने श्रीपाधवाल प्रमावनके गर्थोंकी स्तृति वनायी है—

आदिपुराणके रचयिता, रचनाकाल और रचयिताओं की अम्य रचनाएँ : १-५ ३१

पारविस्पृदयकी रचना की है, वही उनकी कीर्त्तिका वर्णन कर रही है। इन जिनसेनके वर्धमानपुराणरूपी उदित होते हुए सूर्यकी उक्तिरूपी रिममी विद्वारपुरुषोक्ते कन्तःकरणरूपी रफटिक-भूमिम प्रकाशमान हो रही है $^{90}$ ।

उपर्युक्त सन्दर्भमें प्रयुक्त 'जनमासते', 'संकीतंयात', 'प्रस्कुरत्ति' असे वर्तमानकालिक कियापद हरिवंशपुरागके रचिया जिनसेनका इनके है समकाकोन सिद्ध करते हैं। हरिवंशपुरागकी रचना शंक संवत् ७०५ (६० ८२) में पूर्ण हुई है अत जिनसेन स्वामीका समय ६० सनकी आठवी शादी है। जयवचका टीकाकी प्रयस्तिमें ज्ञात होता है कि इसकी समाप्ति जिनसेनने शक संवत् ७५९ फाल्युन शुक्रण दश्मीके पूर्वाह्म की थी। इस टीकाको बीरसेन स्वामीने आरम्भ किया था, पर वे चालीस हजार स्लोक प्रमाण ही लिल सके से अपने गुरुके इस अपूर्ण कार्यको जिनसेनने पर्ण किया था। जिनसेनने आविषुराणका प्रारम्भ अपनी बुद्धा-स्वामी किया होगा, इसी कारण वे इसके ४२ वर्ष ही लिख सके। अत जयभ-बलाटीभक्त अनन्दर आविषुराणको रचना माननेसे जिनसेनका अस्तित्व ई० सन् की नवनवातीके जसरार्थ तक माना जा सकता है। गुजमहने जसरपुराणकी स्थापि ई० सन ८९७ में को है।

यह पहले ही लिया जा चुका है कि जिनमेनावार्यके विषय गुणभदने आदि-पुराणके ४३वे पत्रके चतुर्थ पवसे समासि पर्यन्त कुल १६२० स्लोक रखे हैं। महापुराणके हितीय भाग स्वस्य उत्तरपुराणको गुणभदने पूर्ण किया है। आदि-प्राणके आदिनीयंकरका जीवनवृत्त है और उत्तरपुरागमे अजितवाथ तीर्थंकरसे महावीर पर्यन्त २३ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ बलभद्र और ९ प्रति-नारायण तथा जीवन्यर स्वामी आदि विशिष्ट पुष्पारमा पुरुषोके क्यानक अवित-क्यार में है। उत्तरपुराणको समाप्ति यक स्वत् ८२० आवण शुक्ला पंचमी गुर-स्वारको हुई है। अत गुणभद्रका समय भी ई० सन् की नवम खरीका उत्तराई माननेमे किसी प्रकारको बाधा नही आती है। वास्तवमे बीरसेन, जिनसेन और गुणभद्र इत तीनो आवार्योका साहित्यक व्यक्तित्व अत्यन्त महनीय है और ये तीनो एक दूसरेसे लघु आयुके हैं तथा उत्तरोत्तर एक दूसरेक अपूर्ण कार्यको पूर्ण करने-बाले हैं।

रचनाएँ

जिनसेनाचार्य काव्य, व्याकरण, नाटक, अलंकार, दर्शन, आचार, कर्म-सिद्धान्त प्रभृति अनेक विषयोंके बहुज विद्वान् थे। इनकी केवल तीन ही रचनाएँ

६७. जितासम्परळोकस्य कृतीला चकत्रतिनः...स्पुटस्फटिकभित्तिषु ।—हरिवंश पुराण १।३९-५१।

उपलब्ध है। वर्षमानवरितकी सुचना अवस्य प्राप्त होती है, पर वह कृति अभी तक देखनेमें नहीं आयी है। आदिपुराणका संक्षित परिचय दिया जा चुका है, अत: अवशिष्ट दो रचनाओं का परिचय दिया जा रहा है।

## पाइवीभ्युदय

यह कारिस्टानके मेपदूत नामक कान्यकी समस्यापूर्ति है। इसमें कही मेप-दूतके एक और कही दो पार्दोको लेकर पथ-एक्ता की गयो है। इस कान्य-सम्बस सम्पूर्ण मेपद्रत समाबिष्ट है। बतः सेपद्रतके पाठशोधनके लिए भी इस प्रत्यक्ता मूल्य कम नहीं है।

दीक्षा भारणकर पार्स्वनाच प्रतिमायोगमे विराजमान है। पूर्वभक्का विरोधो कमठका जीव खेबर नामक ज्योतिष्क देव अवधिकासने अपने शत्रुका परिजानक नाना प्रकारके उसमये देता है। इसी क्याबस्तुकी अभिव्यव्जना पार्स्वमेपुवरमं की गयी है। भूंगारसक्ते ओक-शोत मेपदूतको शान्तसम् पीर्वादित कर विया है। साहित्यिक दृष्टिसे यह काव्य बहुत ही सुन्दर और काव्यपुणीते मण्डित है। इसमें चार सर्ग है—प्रयम सर्गम ११८ वयः, दित्रीय सर्गम १९८, तृतीय सर्गम ५७ और त्युप्प ७१ पष्ट है। इस काव्यप खंबर (कमठ) यक्षके रूपमें कांव्यत है। कविता अत्यन्त श्रीक वोर चमत्कारपूर्ण है। यहां उदाहरणार्थ एक दो पद्य उद्धत किये आते हैं—

तन्त्रीमादाँ नयनसिळ्लैः सारयित्वा कथंचित् रवाङ्गुस्यग्रैः कुसुममृदुभिवेल्करीमस्पृशन्ती । ध्यायं ध्यायं स्वदुषगमनं श्रून्यचिन्तानुकण्डी,

भूयोभूयः स्वयमपि कृतो मूर्छेना विस्मरन्ती । ---पाइवै० ३।३९

आम्रकूट पर्वतके शिखरपर मेधके पहुँचनेपर कवि पर्वत-शोभाका वर्णन करता हुआ कहता है—

> कृष्णाहिः किं बरुचितततु. सध्यसस्याधिशेते; किं वा मीळोपराजीवासिन सेखरं भूखतः स्वात् । इत्यावक्कां जनवति पुरा सुरुचिताधरीणां, स्वयावक्के जिलसम्बन्धः विकासवेशीयवर्षे ॥—पाइतं ० ३॥००

समस्यापृतिमे कविने सर्वथा नवीन भावयोजना की है। मार्गवर्णन और वसुन्तराकी विरहातस्थाका चित्रण मेषदूतके समान ही है। परन्तु इसका सन्वेश मेषदूतके भिन्न है। चंबर पार्श्वनाचे चैर्य, सीत्रन्य, सहिष्णुता और अपगारविक्त-से प्रमावित होकर स्वयं वैराजका त्याकर उनकी शरणमे पहुंचता है और आदिपुराणके रचयिता, रचनाकाल और रचयिताओंकी अभ्य रचनाएँ : १--५ ३३

परचात्ताप करता हुआ अपने अपरायको क्षमायाचना करता है। किने काव्यक्ते बीचमें ''पापापाये प्रथममृदितं कारणं भक्तिरेव'' जैसी सूक्तियोंकी भी योजना की है। इस काव्यके कुळ ३६४ मन्दाकान्ता पख हैं।

२. जयसवला टीका — कपायपात्रुक प्रथम स्कामको चारों विभक्तियों प्रथमका नामकी बीस हुआर स्कोम प्रमाण टीका जिलानेके अनलर आधार विश्व कि स्वत्य जिनतेनेन अवशिष्ठ भागपर वालीस हुआर स्कोम प्रमाण टीका जिलानेके अवशिष्ठ भागपर चालीस हुआर स्कोम प्रमाण टीका जिलाकर उसे पूर्ण किया। यह टीका भी बीर-सेन स्वामीकी चौठोंसे मिल-प्रवाल (संस्कृत सिश्वर अकृत) भाषामें जिला गयी है। टीकाकी भाषा प्रवाहनुष्य और स्वत्य है। स्वयं हो विकल्प और संकाएँ उठा-कर विषयोंका स्थानिकरण किया गया है।

### गणभद्राचार्यकी रचनाएँ

क्क्सवार्य गुणभद्रने आविषुराणके अतिरिक्त उत्तरपुराण, आत्मानुशासन और जिनवत्त-वरित नामक काव्य ग्रन्य लिखे है।

- उत्तरपुराणके विषयका कथन पूर्वमें हो चुका है। वस्तुतः किवने इस प्रन्थमें काव्यगणोंकी अपेक्षा कथाके प्रवाहको महत्त्व दिया है।
- २. आत्मानुशासन—यह नीति सम्बन्धी ग्रन्थ है, इसमे २६९ पद्य है। इस ग्रन्थपर प्रभानग्रावार्यने संस्कृत टोका और पण्डित टोडरमानने हिन्दी बचानका किसी है। उत्यानिकाके रूपमे सुन्न-दु सिनिबंक, सम्पार्य्यनं, देवकी प्रवलता, सासाधु प्रचंता, मृत्युकी अनिवार्यता, तससाधन, जानाराधना, स्वांचीच पृष्ठ, साधुजीकी असाधुता, मनोतिग्रह, कवायविजय, यवार्य तपस्वी प्रभृति विवयोपर पद्य रचना की है। इस अप्यक्ति काम्याविजय, यावार्य तपकनवके समान है। इस सुक्तिकाव्य-मे अप्योक्तियोग असाधारण प्रमोग किया नया हैन.

हे चन्द्रमः किमिति कान्छनवानभूस्यं तद्वान् सवे किमिति तन्मय एव नाभूः। किं ज्योस्तवा मकमकं तव घोषयन्त्या स्वभानवन्त्रत्वा सति नासि कहवाः॥— आत्मा०पद्य १५०

है चन्द्रमा, तू मिल्मतारूप दोषसे सहित क्यों हुआ ? यदि तुसे मिल्म ही होना था, तो पूर्णक्रप्से उस मिल्न स्वरूपको क्यों नहीं प्रास हुआ। तेरी उस मिल्मताके अतिशयको प्रकट करनेवाली औदनीसे क्या लाम ? यदि सु सर्वमा मिल्ल हुआ होता वेसी अवस्थामें राहुके समान दोण तो दिखलायी ही पड़ता। हस प्रवर्ष चन्द्रमाको क्रम्यकर ऐसे सामुको लिखा को गयी है, जो साचु वेस में रहकर साधुत्वको मिलन करता है। ऊपरशे स्वच्छ और मीतरशे मिलन रहना अहितकर है।

> सस्यं बदात्र यदि जन्मनि बन्धुकृत्य-माप्तं स्वया किमपि बन्धुजनाद्धितार्थम् । एतावदेव परमस्ति सृतस्य पञ्जात संभय कायमहितं तव मस्मयन्ति ॥—आस्मा०प० ८३

है प्राण, यदि तुने संसारमें भाई-बन्धु आदि कुटुम्बीजनोसे कुछ भी हितकर बन्युत्वका कार्य प्राप्त किया है, तो उसे सत्य बतला। उनका इतना ही कार्य है कि मर जानेपर वे एकत्र हो तेरे अहितकारक घरीरको जला देते हैं।

इस पद्ममें अन्योक्ति हारा वतलाया गया है कि बन्धुजन राग द्वेषके कारण हो बनते हैं। अतएव बन्धुजनोमें अनुरक्त रहकर आत्मकल्याणसे बंबित रहना उचित नहीं।

> तव युवितश्चरिरे सर्वदृष्टिकपात्रे रतिरस्रतमयूषायर्थसाथर्म्यतश्चेत् । ननु श्चिष्णु शुभेषु श्रीतिरेप्वेव साध्वां सटनसञ्जसदान्ये शायशः को विवेक ॥—आस्मा० ११६

इस पवसे किवने शास्त्रत सत्यका उद्पाटन किया है। किव कहता है कि चन्द्रादि पदायोंके साध्यमंके कारण यदि स्वीशरीरसे अनुराग है तो उन्हीं चन्द्रादि पदायोंसे अनुराग क्यों न किया जाय। कामरूपी मखके नखेदे चन्त हुए व्यक्तिमें विके नहीं रहता। अतएव विवयमोगोकी उत्यक्तिके साधक रागभावका त्याग करना चाहिए।

जिनदत्तचरित—यह प्रवत्यकाव्य है, इसमें ९ सर्ग है। समस्त काव्य बनुष्ट क्रव्यो जिल्ला गया है, पर सर्गीत्तमे छ्रन्द परिवर्तन भी पाया जाता है। इसमें जिनदत्तकी कथावस्तु अंकित है। कथावस्तुमें संपर्य और अरोहावरोहकी स्थिति वर्तामा है।

कवि कल्पनाका घनी है। एक पद्यमे उसके कल्पना—चमत्कारको देखा जा सकता है—

> प्राचीकुंकुममण्डनं क्रियथवा राध्यञ्जनाविरस्तृतं रक्तासम्मीकमधो मनोजनुरते रक्तासत्त्रं किन्तु । चर्कः प्यान्तविभेदकं सुवनितासाङ्क्यकुम्मः किन्तु, इरवं सङ्क्रिसम्बरेस्कुटसम्ब्रामोस्स्तृतासण्डकस् ॥-विजनुस्त च०२।३२०

## बादिपुराणके रचिता, रचनाकाछ और रचयिताओंकी अन्य रचनाएँ : १-५ १५

सूर्यका उदय होने जा रहा है, कवि इस उदयका विभिन्न उत्केक्षाओं द्वारा विजय करता है। यह सूर्य पूर्व दिशाके कुंकुमभूषणके समान, रात्रिकमो बंगनाके दिस्मृत लोहित कमलेक समान, कामदेव नृपविके रक्त बावपपत्रके समान, अथ-कार नाहाक प्रकरे समान और आकाशकपो स्त्रीके माङ्गस्य कलशके समान परि-लित हो रहा है।

इस प्रकार रचनाओं के अध्ययनसे जिनसेन और गुणभद्रकी विद्वता सहजमें प्रकट होती है। आदिपुराणके रचिया दोनों ही विद्वान सकत्वशस्त्रपरंगत और चिन्तनशील है। इनकी अमरलेखनीका स्पर्ध प्राप्तकर हो आदिपुराण सभी प्रकारते उपारेय बन सका है।

आदिपुराणमे वर्णित समात्र, राजनीति, संस्कृति, कला, अर्थनीति, रीति-रिवात्र एवं तामाजिक संस्थाओं के अध्ययनार्ष इत प्रथम अध्ययकी सामग्री पृमिकाके करमे पहल की जा सकती है। प्रत्यके वर्ष्य विषय एवं रविताके परि-चम और ध्यक्तित्वते भी आदिपुराणमे प्रविचादित भारतको अवगत करनेमे सौकर्म प्राप्त होगा। बस्तुतः इस महाधन्यमे विमित्र दृष्टिकोणीते भारतके अनेक कर्मोको उपस्थित किया गया है। धास्त्रत सुख, ज्ञान और जीवनसमस्याओंके समाधान अंकित करनेका परा प्रयत्न विषयान है।

## प्रथम परिच्छेद

# ऋादिपुराणमें प्रतिपादित भूगोल

संस्कृतिके विकासमे भूगोलका विशेष महत्त्व है । बता समाल, राजनीति, लघंनीति, रहन-सहन, आवार-विवार एवं सुख-समृद्धिके अध्ययनार्थं कवि या लेखक द्वारा निक्षित भूगोलका ज्ञान अत्यावद्यक है। यत किसी भी लेखक द्वारा विणात नौगोलिक नातके अनावमे उत्त लेखक द्वारा विजित किसी भी देश-के समाल, सस्कृति एवं समृद्धिका यथार्थं परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। अत्याद आविष्ठ गांविष्ठ किसी भी देश-के समाल, सस्कृति एवं समृद्धिका यथार्थं परिज्ञान प्राप्त करना असम्भव है। अत्याद आविष्ठ गांविष्ठ विज्ञान प्राप्त कराय, विवार सम्बन्ध निक्ष्य कराय, विवार सम्बन्ध निक्ष्य कराय, विवार सम्बन्ध निक्ष्य कराय, विवार सम्बन्ध निक्ष्य कराय आविष्ठ स्वार्थिक विवार स्वार्थिक विवार स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्ष्य कराय आविष्ठ स्वार्थिक विवार स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्ष्य स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्ष्य स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्षय स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्षय स्वार्थिक विवार सम्बन्ध निक्षय स्वार्थिक सम्बन्ध निक्षय स्वार्थिक स्वार्य स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्थिक स्वार्

परम्पर प्राप्त कोकस्वरूपको ही आदिपुराणमे यहण किया गया है। जगत्-की आकृति दोनों पेर फैलाकर और कमरपर दोनो हाच रखकर खडे हुए पुरुषके समान बतायी गयी है। यह लोक जकृत्रिम, निरय और प्रक्यसे रहित है। है अपने आप बना हुआ है और अनन्त आकाशके ठीक मध्यमे स्थित है। जे पनो-दिय, यनवात और तनुशात इन तीन प्रकारके विस्तृत बावकव्योसि चिरा हुना है। इन बातवल्योके कारण यह लोक रस्सियोसि बने हुए क्षेक्रके तुल्य प्रतीत होता है। लोकके तीन भाग है—अयोलोक, मध्यलोक और ऊर्ज्यलोक। अयोलोक वैज्ञानके समान मीचे जिस्तृत और ऊप्र संकीण है, मध्यलोक शहरूरी (हाल्य) के समान सभी ओर विस्तृत है गुर्व ऊर्ज्यलोक मुदंगके समान बीचमे चीड़ा तथा दोनो भागोंमे सर्कीण है। "

१. वैशासस्य कटोन्थलहरू: स्वायाइयः पुषान्। ताहुलं होकसंस्थानम् —आदिपुराण, मारतीयगानते, काणी, प्रथम सस्करण ४/४०। २. छोको बहुर्जमो येवा ', बहु १४/४१ ३. वही ४/४३ ३. नातरः कुपिरानां टोक्सेन्द्रणीसराजिखम् ।—वही ४/४४ तथा निवर्गरेशन-ततैः—वही ४/४२ ४. वही ४/४१;।

मध्यक्षेत्रके मध्यमे जम्बूडीय है, जो क्ष्वणसमुद्रके चिरा हुआ है। क्ष्वण-समूद्रके चारों और धातकीसण्ड नामक महाडीप स्वाकीके आकार गोल है और इसके वीचमे नाभिके समान सुमेर पर्वत है। यह मेर एक लाख योजन विस्तार-बाला है। एक हुआर योजन तो पृथ्वीतकंके नीचे है और तथे नित्यानवे हुआर योजन पृथ्वीतकंके ऊपर है। मेर या सुमेरसे ऊपर ऊर्ण्डोके, पेस्से नीचे अथो-लोक और मेरको जड़ने मेरकी चोटी पर्यन्त मध्योक है।

घातकीखण्डको कालोदिष समुद्र बेष्टिन किये हुए है। अनन्तर पुष्करवर द्वीप, पुष्करत्वरसमुद्र आदि असंक्थात द्वीप-समुद्र है। पुष्करवर द्वीपके मध्यमे मानयोत्तर पर्वत है, जिसमे इस दीपके दो भाग हो गये हैं। जतः जन्यूद्वीप, चातकोखण्ड और पुष्कारायं द्वीप मनुष्यभेत्र कहा गया है। ताल्पर्य यह है कि बाई द्वीप और दो समद्र मनुष्यभेत्रके अन्तर्गत है। 9

आठवें नन्दीव्वर द्वीपमे अत्यन्त स्वच्छ जलसे परिपर्ण नन्दोत्तरा आदि वापि-काएँ हैं. जिनका जल आदितीर्थंकर ऋषभदेवके राज्याभिषेकके समय व्यवहारमे लाया गया था। धोरसमद्र, नन्दोव्वर समद्र तथा स्वयंभरमण समदका भी जल स्वर्णकालकोसे भरकर राज्याभिषेकके लिए लाग गया था। इस दीपका विस्तार तिरेसठ करोड चौरासी लाख योजन बताया गया है। नन्दीश्वर द्वीपकी बाह्यपरिधि दो हजार वहत्तर करोड़, तैतीस लाल, चौअन हजार, एकसौ नब्बे योजन एवं आम्य-न्तर परिधि एक हजार छत्तीस करोड, बारह लाख, दो हजार, सातसी योजन बत-लायी गयी है। नन्दीश्वरके मध्य चारो दिशाओं में चार अञ्जनगिरि है। ये पर्वत चौरासी द्वजार योजन ऊँचे इतने ही चौडे और एक ह**ार योजन गहरे हैं।** ये सभी पर्वत ढोलकी आकृति और कृष्ण वर्ण है। पूर्वदिशाके अञ्जनगिरिकी पूर्वादि चारो दिशाओं नन्दा नन्दवतो, नन्दोत्तरा और नन्दीवीषा ये चार वापिकाएँ, दक्षिण दिशाके अञ्जनगिरिकी पनीदि चारों दिशाओमे विजया, वैजयन्ती, जयन्ती और अपराजिता ये चार वापिकाएँ, पश्चिम दिशाके अञ्जनगिरिकी पुर्वादि चारों दिशाओंमें क्रमश अशोका, सुप्रबुद्धा, कुमुदा और पुण्डरीकिणी एवं उत्तरदिशाके अञ्जनांगरिकी पर्वादि चारो दिशाओं में क्रमश सूप्रभंकरा, सुमना, आनन्दा एवं सदर्शना ये चार वापिकाएँ अवस्थित है। इन सोलह वापिकाओके मध्यमे एक-एक सहस्र योजन गहरे. दश-दश सहस्र योजन चौडे, लम्बे तथा ऊँचे सोलह दिधमख एवं वापिकाओंके बाह्यकोणोंसे स्थित बत्तीस रतिकर पर्वत है। इन वापिकाओंके चारों जोर अशोकवन, सप्तपर्णवन, चम्पकवन और आम्रवन है। प्रत्येक पर्वतपर

६ बही तक्ष्य । ७. हरिलंबपुराण, मारतीय शानपीठ काशी, सन् १६६२ है॰, १,।४८६९ –. आदिपुराण १६।२१४।

एक-एक नैत्यालय रहनेंधे अञ्जातिक्ति सम्बन्धी चार, दिधमुख सम्बन्धी सोलह और रिकिट सम्बन्धी बसीदाः इब प्रकार कुछ बावन नैत्यालय है। ये समस्त नैत्यालय पूर्वीभिमृत, सी योजन लम्बे, पनास योजन चौडे और पनहस्तर योजन ऊचे हैं।

नन्दीरवर होप-समुद्रसे आगे अरुणहीए-जरुणसागर, अरुणोद्धासहोप-अरुणो-द्धासमागर, कुण्डलवरहीप-कुण्डलवरसागर, शासवरहीप-आंबवरसागर, रुणकवर-होप-स्नकवरसागर, भुजणवरहोप-भुजबवरसागर, कुणवरहीप-कुणवरमागर और क्रोचवरहीप-कोञ्चवरसागर है। इन सोलह होप-सागरोंके प्रचात मगिष्ठल, हरिताल, सिन्द्रर, स्थामक, अञ्चल, हिस्सुलक, स्थार, सुवर्णवर, बण्यवर, बैर्ड्यवर, नागवर, भूतवर, यक्षवर, देववर और इन्दुवर नामक होप-सागरोंका निर्देश मिलता है। सबसे अनित्म स्वयंभूरमण हीण तथा स्वयंभूरमण सागर है। ' क्वणवसमुद्र, कालोदीध और स्वयंभ्यूरमण इन तीन समुद्रोक अतिरिक्त अन्य समुद्रों में मार, मस्स आदि जलवर जीव नहीं है। भी

जम्बूनीयके अन्तर्गत पट् कुलावल, सांत क्षेत्र और गंगा, सिन्यु आदि चौबह मिदता विणित है। " भरत, हैमबन, हिर, विवह, रम्यक, हैरण्यक और ऐरावत से सांत क्षेत्र तथा हिमबन्त, महाहिमबन्त, विषम, गील, रूमी और ऐरावतकी छक्त कुलावल है। क्षेत्रोम भरत क्षेत्रकी स्थित सबसे दिलाव और ऐरावतकी उत्तर मानो गयी है। प्रथम वारा क्षेत्रोक। विद्वार क्रमञ्ज. उत्तरोत्तर दिण्णित है और क्षेत्र क्षेत्र के विस्तारमें पूर्वके क्षेत्रोक। तृत्य है। तात्त्वर्य सह है कि रम्यक क्षेत्रका विस्तार हिंग्ले हुत्य, हैरण्यतक्ष्ता हैमबतके तृत्य और ऐरावतका स्त्रक समान है। इसी प्रकार कुलावलींम प्रथम तीनका विस्तार अतिकार तीनके तुत्य है। अर्थार्ग हिमबन्त विश्वरीके सतान, महिश्वस्वर स्क्षीके समान सीतको तुत्य है। अर्थार्ग हिमबन्त विश्वरीके सतान, महिश्वस्वर स्क्षीके समान और नील नियमके समान है। क्षेत्र कितार क्षेत्रका विश्वरीक तिसान, सहिश्वस्वर स्क्षीके समान और नील नियमके समान है। क्षेत्र कितार क्षेत्र क्षेत

× × × × ×

अष्टोरियेषवतुर्व्यासमाहिषद्वारमास्वराः । तै दिपञ्चानदामान्ति नन्दोश्वरिजनालयाः ।। —हरि-वंगपुराण, ग्रानपीठ संस्करण ५।६४७, ६४८, ''१७८ ' १६८ । १०. अरुणे नवम द्वाप सागरो-ऽरुणसंग्रहः । अरुणोद्मासनामानमरुणोद्माससागरः ।। द्वीचं तु कुण्डलवरं स तुण्यङ्करोदिधः ।

XX X ततः सक्तरदार्थः । स्वयम्प्रत्यामात्रस्य सकान्योद्देशयानारी । प्यत्यम्प्रत्यामात्रस्य सकान्योद्देशयानारी । प्यत्यम्पत्रमात्रस्य सकान्योद्देशयानारी । प्यत्यमात्री । कम्यमहोशक्तिव्यत्य । कम्यमहोशक्तिव्यत्य विश्वतिकर्ममुद्रायणे व । कम्यमहोशक्तिव्यत्य विश्वतिकर्ममुद्रायणे व । कम्यमहोशक्तिव्यत्य विश्वतिकर्मम्पत्या । तिर्वेष्ठ स्वयत्या । देशः आदिद्रायणः ४४४६—प्रिक्तिकारः, माणिक्तन्त्र दिव् कीत्यम्पतास्य । तिर्वेष्ठ ४४४४४, माणाः ३२० ।

कार्टाशव त्रिषष्टवयमधीतिश्चकृत्तराः । त्रक्षा नन्दोत्ररहोषा विस्तीणों विणतो जिनैः ॥
 षट्त्रिशच च कोटियो नियुतानि च । द्वादकीय सहस्रे दे तथा सम जतानि च ॥

वैदिक पुराणोंमें वर्णित भूगोलके साथ तुलनात्मक समीक्षा

विज्युपराण, मत्थपुराण, वायुपराण और ब्रह्माण्डपुराण प्रमृति पुराणोंमें समदीप और समसापर बहुन्यराका वर्णन काया है। यह वर्णन जैन हरियंकः प्राण और आदिपुराणको कपेला बहुत भिन्न है। महामारतमे तेरह हींपोंका निर्देश वर्षन के ति व्हांचित्र वरकत्व होता है। विव्युपरागमें अन्दूर्तो , ज्वालाक होता है। विव्युपरागमें अन्दूर्ता , व्यालाक होता है। विव्युपरागमें अन्दूर्ता समुद्र वेहित किये हुए है। विव्युपरागमें का साम सहस्त है। विव्युपरागमें का स्वर्ण का स्वर्णन हिता हो होगा हो स्वर्णन का स्वर्णन हिता हो होगा हो साम है। अर्थात जन्म होगा का स्वर्णन का स्वर्णन हिता होगा हो होगा हो हो का साम है। अर्थात जन्म होगा हो साम हो हो अर्थन साम साम है। जैन सामवान हा आहे प्रकार होगा सामूर जलसमुसके सामान हो। जैन सामवान हा साम वेहित प्राणोंमें सर्वन कार्य है। जैन सामवान हार प्रविपादित कांस्थात हो पर-स्पृत्रो के स्वर्णन हो भी स्वर्णन हो हो जिन साम विव्युपराणोंमें सर्वन कार्य है। जैन सामवान हार विव्युपराणों सर्वन कार्य है।

समुद्रोके वर्णन-प्रतगमे विष्णुपुराणमे कलके स्वादको आघारणर सात समूद्र वतकाये गते हैं। जैन परस्पारी भी अलंकात समूद्रोको जलके स्वादको आधार रह सात हो वर्गीमे विभक्त किया नवा है। बताया नया है कि ज्वाचामुक्त जलका स्वाद लक्ष्मके तृत्य, वाल्णीदर तमुद्रके जलका स्वाद सुराके समान, पृतवर समुद्रके जलका स्वाद पृतके समान, लीरवर समुद्रके जलका स्वाद हुगके समान, कालोदिष तथा स्वयमुर्दाण समुद्रके जलका स्वाद हुग स्वच्छ जलके समान और पृत्कर्तक समुद्रके जलका स्वाद ममुद्रके जलका स्वाद हुग स्वच्छ अकते समान और पृत्कर्ति र सुरा (३) पृत (४) दुग्ध (५) तुमोदक (६) दुलु और (७) ममुरजल इन सात वर्गोन कमस्त समुद्र विभक्त है। विष्णुपुराणमें 'विध्यक्त निर्देश है, जैन रस्परामे इसोको 'सुमोदक' कहा नया है। अत. जलके स्वादकी दृष्टिसे सात प्रकारका वर्गोकरण दोनो ही रस्परावोभे पावा जाता है।

विष्णुपुराणमे शाल्मलो द्वीपका कथन आया है। हरिबंशपुराणमे मेर-पर्वतके दक्षिण-पश्चिम-नैत्र्यत्य कोणमें सीतोदा नदीके दूसरे तटपर निध-

१३. तथोदश समुद्दस्य दोशनाश्तर् पुरुदशः—महाभारत, गोतामेस संस्तरण, जादि-ण्यारे ११. जन्मुत्वशास्त्रो दोशो सात्मकण्यारा दिवः। कुतः स्रोजनस्या आसः पुन्यत्रश्ते सामः ।। —शिणुदाराम, गोता मेन सस्त्तरण, दित्तीय अंतु १ ०० ५ को० ११. वदी हारा समुद्रितः सा सस्तिराष्ट्रताः। कण्योसुद्धारासर्थिपियुत्रणवदेः सामः ।। वदी, २१२१६ १६. इरियंशपुराण, आरतीय सानयोठः सान्ती, ५६२२—६२६ तथा करणं वार्यानामिति सान्त-द्रांतिसत्रम्युत्रपणिति । पर्यवनत्रश्चारा अस्तिम होति रच्छरा।।—जिलोसलारः माणिक-चंद्र सम्य ११९ गा ।

षाचनके समीप रजतमय शालमकी बताया है। जम्बू स्वलको समानता रखने बाले इस शास्मको स्वलमे शास्मको बुध है। <sup>५०</sup> यह बुध पृथ्वीकाय है। अध्ययन से ऐसा ज्ञात होता है कि इस शास्मको स्वलको हो शास्मको द्वीप कहा गया है।

जम्बूतीपमे कुळावल और क्षेत्रोका वर्णन भी आदिपुराणके समान ही उप-लका होता है। विष्णुपुराणमे बताया है कि जम्बूदीपके मध्यमे नुवर्णनय सुवेष पर्वत है। इसकी ऊँबाई पीरामी हुजार योजन और पृथ्वीतलमे सोलह हुजार योजन प्रविष्ठ है। "इसके दिख्यमे हिमवान, हैमकुट और निषथ एव उत्तरमें मील, भ्वेत और प्रांगी नामक पर्वत दिख्य है। "इ

मेरु पर्वतके दक्षिणको ओर पहला भारतवर्ष, दूसरा किम्पुरुप और तोसरा हिरिवर्ष है। इसके उत्तरकी ओर प्रवम रम्पक, द्वितीय हिरण्मय और तृतीय उत्तरकृष्वर्ष है।  $^{8}$  भरत क्षेत्र या भारतवर्षकी आकृति धनुपाकार है।  $^{8}$ 

विष्णुपुराणमें मेरकी चारों दिशाओं में कैसराचलां नाया है। ६३ कैसराचल नाम और वर्णनकी दृष्टिमें जैन मान्यवाके मेरुकूटीके तुल्य है। मेरुकी चारों दिशाओं में क्रमशः चैत्ररम, गान्यमावन, वैश्वाज और नत्वन वनका निर्देश आधा है। ३ डनकी तुलना भद्रणाल, नन्दन, सौमनस और पाण्डुक बनोमें की जा सकती है।

बौद्धपरम्परामें कैवल चार द्वीप ही माने गये हैं। बताया जाता है कि समुद्रमें एक गोलाकार सोनेकी बाली पर स्वर्णमय सुमेलीगिर स्थित है। सुमेली चारों जोर सात पर्वत और सात समुद्र हैं। उन सात स्वर्णमय पर्वतीके बाहर लीरसागर है और उस सागरमें ( $\mathbf{x}$ ) कुछ, ( $\mathbf{x}$ ) गोदान ( $\mathbf{z}$ ) विदेह और ( $\mathbf{y}$ ) जान्तु मामक बार द्वीर जवस्थित हैं।  $\mathbf{x}$  दन द्वीगोंके जांतिरिक्त छोटे-छोटे दी हजार क्षीप और भी माने गये हैं।

### जम्बृद्वीप

जैन परम्परामं जम्मूडीपका विशेष महत्त्व वर्णित है। जम्बूनुशके कारण इस द्वीपका नामकरण हुआ है। इसका आकार गोल है और मध्यमें नामिक समान मेरु पर्वत स्थित है। इस डीपका विस्तार एक लाख योजन और परिधि तीन लाख सोलह हजार दो सौ सलाईस योजन तीन कोश एक और शुद्धिस चनुव साढ़े तेरह अंगुल बतायी गयी है। <sup>28</sup> अम्बूडीपका चनाकार क्षेत्र सात सौ नम्बे करोड़ छप्पन लाख चौरावने हजार एक सौ पचास योजन है। <sup>29</sup>

जम्बूरीपके अन्तर्गत देवकुर और उत्तरकुर नामक से भोगपूर्मियौ बतलायौ है। उत्तरकुरको स्थित सीतांसा नादों तटपर है। यहाँ परणो नामका एक सरोबर है। यहाँ के निवासी मंगलावादी नामक विशालभवनमे सभाएँ करते है, इनको इच्छाओं और समस्त आवस्यकताओं को पूर्व करपबुओं से होती है। बहुँ दस प्रकारके कल्पवृत्त वस्त, आभूपण, वाण, भोजन आदि समस्त पदार्थ प्रदान करते है। यहाँके मनूष्य स्थानक कोमल और प्रद परिधामी होते है। अकाल-मृत्य बहुँ नहीं होती। पूर्ण आयु समास करके स्था प्राप्त करते है। वालनास्मक सम्प्राप्त होते हो। यहाँक समुष्य स्थानक स्यानक स्थानक स्

उत्तरकुरका उल्लेख महाभारत, विष्णुपुराण, वामनपुराण, बह्याण्डपुराण प्रमृति प्रथमि भी पामा जाता है। महाभारतके बनुसार उत्तरकुर मेरके उत्तर- में अवस्थित है, जिसकी स्थिति बालुकार्णवके समीप है और नहीं हिमबन्तको पार कर पहुँचते हैं। मेरके पूर्वमे सीता और पश्चिममें बंसु नदियौ प्रवाहित होती हैं।

रामायण और महाभारतके मतमे यह स्थान मणिमय और काञ्चनकी बालुका-से सम्पन्न है। यहाँ हीरक, वैडूर्य और पद्मरागके तुल्य रमणीय भूखण्ड है।

Ray chaudhory, H. C. Studies in Indian Antiquities.66
 P.T. 5: 125. Ray Davids, T.N. Pali-Inglish Dictionary. Page 159 i
 डॉल्सेब्युरेगा, डाम्लीड संकारण पा×+\ । २०. वही पा<-०। २०. मार्क्यवेयुराण-सा संस्कृतिक अध्ययन, झा ० सार्व्यवेश्वरण कामांक १० ११६ ।

यहाँ कामफलप्रद वृक्ष समस्त मनोरचोंको पूर्ण करनेवाले हैं। झीरी नामक बृक्षसे श्रीर टपकता है। और फलके नर्मम बस्त्र तथा आभूषण उत्पन्त होते हैं। यहाँ-की पुन्करियों पंकलुम्य और मनोरम है। चक्रवाक-चक्रवाकीके समान दम्मती एक कालमें जन्म के सम्मानसे वृद्धिगत होते हैं। वे एकादस सहस्र वर्ष पर्यन्त जीवित रहते हैं और एक दूसरेकों कभी नहीं छोडते। मरनेपर प्रास्थ्य पत्नी उन्हें उठा गिरिंदरीमें फॅक देते हैं। "र

उत्तरकुरकी स्थित महाभारतमे सुमेश्से उत्तर और नील पर्वतके दक्षिण पार्वमे मानी है। राजतर्रिणणीमे बताया गया है कि काश्मीराज लिलतादित्य-के काम्योज, भू खार, दरद, स्वीराज्य प्रभृतिके जीत लेने पर उत्तरकुरवासियोंने भयसे पर्वत प्रदेशका आश्रय लिया। इत कश्मते बहु जात होता है कि उत्तरकुर-की स्थित स्वीराज्यके बाद है। स्वीराज्य गन्यमावनसे उत्तरपिचम प्रतीत होता है. विसक्ता वर्तमान स्थान तिज्वतका परिचमांश है।

टलेमिने उत्तरकोई ( Ottarokorrha ) नामक एक जनपदकी बात कही है। वह संस्कृत उत्तरकुरु शब्दका रूपान्तरमात्र है। इनके मतसे उत्त स्थान सेरिका ( चीन ) का कियदंश है।  $^{3}$  (  $Ptolemy\ Goeg\ Vi\ 16\ )$ 

पालित्रिपटक और उसकी अट्टक्बाओमें उत्तरकुक्का विस्तृत वर्णन उपकथ्य होता है। सोणनद जातकमें उत्ते स्पष्टत. हिमाल्यके उत्तरमं बताया है। उर्के समाराम बुद्ध अनेक बार उत्तरकुक्ते मिलाक्योंके लिए गये थे। वित्तरिक्तिक कि प्राप्त के कि तीन अटिल वापुओंकों बुद्ध वर्षोंने अद्वालु बत्ताने के लिए जब बुद्ध उद्देशीम गये तो। उत्त समय उद्देश कास्प्रपण्ड महान् यज्ञ कर रहा था, उत्तकों यह आत्तरिक इच्छाओं कि महाश्रमणबुद्ध इस समय यही निवास न करें। व्यक्ष हो इस इच्छाओं ज्ञातकर बुद्ध उत्तरकुक्त के समय कि तीन को तोर अवस्थि इस इच्छाओं ज्ञातकर बुद्ध उत्तरकुक वने नार्य, मुद्दी उन्होंने निवास को और अनीततदह ( मानसरीवर) पर भोजन कर बही दिनका बिहार किया।

इसी पिटकमे बताया है कि एक बार जब वेरंजामे अकाल पड़ा तो स्थविर महामोग्गलानने महाश्रमण बुद्धसे प्रार्थना की कि वे उत्तरकुरु वलें। <sup>3</sup> 'दीघीयु उपा-सकके पिता राजगृहवासी ज्योतियोकी पत्नी उत्तरकुरुकी बतायी गयी है। <sup>3 4</sup>

२६. सहामारत मोष्पपर्य ० कथान तथा नार्वामित रामायण विविक्रभाकाण्य २४ नी सर्ग । २०. स्त्रीराज्यवेशारतायामे बोध्य कमानाविकित्रमा । उत्तरकुरनोजिवसीतस्याज्यसम्पाद-वाम् ॥—राज १० ४/१९ १. दिन्दी निम्मतीय-द्रतिसमा १० २००, उत्तराकुर तथ्य । ३--१४. निवर्षाय्वक (हिन्दी असुपार ) १० २१ तथा महासंघ (हिन्दी असुपार ) १/१८ । ४५. 'साधु मन्ते, सम्बो निस्कुषयो उत्तरकुर पिण्याय गण्डेण्याति ।—विनर्पयिक-रागासिक पार्टि, माक्टना संस्तरण, १९० १० । ११. भगमयदुक्तमा, किन्द् चीमी, १९० २०६ ।

जिमरने कश्मीरको उत्तरकुर कहा है।  $^{86}$  डॉ॰ काशीप्रसाद जायसवालने उत्तरकुरको बर्तमान साइबेरियासे मिलाया है।  $^{30}$  डॉ॰ मललेसक ख्वानुसार यह उत्तरकुरको पालिका उत्तरकुर मानते हैं। बच्चारक लागेक क्यनानुसार यह जनपद विश्वसमें क्यूपुत्र नदीके तटपर होना चाहिए।  $^{30}$  विलक्षोई हिमालयके सानुदेशमें दूर्व तिब्बतका एक नगर मानते हैं।  $^{31}$ 

हरिवंशपुराणमें नील और सुमेरके मध्यमें उत्तरकुरुकी स्थिति मानी गयो है<sup>५6</sup> तचा निषय और सुमेरके मध्यमें देवकुरुकी । बतः आदिपुराण और हरि-वंशपुराणमें बर्णित उत्तरकुरु यारकन्द या जरफ्शा नदीके तट पर होना चाहिए ।

जैन, बौढ, और बैदिक तीनो ही मान्यताओं के आधारपर उत्तरकुर्ष भोगभूमि सिंख होती हैं। दोपनिकासके आटानाटिय-सुम्में बताया गया है कि उत्तरइक्तवारी आनिकात सम्पित नहीं एत्तरे थे। उन्हें अपने जीवन निवृद्धि किए
परिश्रम नहीं करना पडता और अनाज अपने-आप उत्पन्न होता है। वहिक मनुष्योंका ओवन निर्देशनत और मुनमद है। 'े अंगुतर-निकास और मण्डिम निकासकी अनुरुक्षाओं ने बताया गया है कि उत्तरकुर्ष कर्ष्यकुष्ठ है (क्प्यक्स ), औ एक करूप पर्यन्त रहता है। एक अन्य विवयणके अनुसार इस देशके निया-स्थिक पर नहीं होते और वं भूमिपर शयन करते हैं। इसी कारण वे भूमिसया— भूमिपर स्थायन करतेबांक कहळाते हैं। सम्पत्तिका परिषह वहीं नहीं है। व्यक्तिन

उपर्युक्त वर्णनसे जात होता है कि आदिपुराणमें उत्तरकुष्ट भोगभूमिने सम्बन्ध में जो रहन-सहनको व्यवस्था प्रतिपादित की गयी र है, वह बौद्धागममें भी पायी जातो है। बास्त्रीकिरामायण और महाभारतके सन्दर्भोमें भी मोगभूमिकी स्थिति स्थिति स्थिति स्थिति है। बस्तुत तोनों परप्पराओं उत्तरकुक्ते भोगभूमि मानी गयी है। भरतक्षेत्र

जैन परस्परामे भरतक्षेत्रका व्यवहार उसी अर्थमे किया गया है, जिस अर्थमे बौद्ध परस्परामे जन्बूदीपका व्यवहार पाया जाता है। आदिपुराणमे भरतक्षेत्रको हिमबन्तके बक्षिण और पूर्वी-यश्चिमो समझौंके बोच स्थित माना है।

इस क्षेत्रमें सुकोशल, अवन्ती,, पुण्ड्र, अश्मक, कुरु, काशी, कलिङ्ग, अङ्ग,

कक्क, सुद्धा, समुद्रक, कास्सीर, उचीनर, बानर्त, बरस, पंचाल, मालब, दशार्ण, कच्छ, समय, विदर्ग, कुर्ज्यण्ड, करहार, महाराष्ट्र, सुराष्ट्र, आभीर, कीकल, बरन्दास, आग्नर, कर्णाल्य, कोज्यल, लोज्यलं लोल केरल, बाद, अभिसार, सीचीर, युरवेन, अपरास्तक, विदेह, सिन्धु, गान्सार, यवन, चेहि, परन्वव, कास्सीण, आरट्ट, बार्च्यक, पुरुक, शक और केक्स देवांकी रचना मानी गयी है। "\* मरत चर्तिक द्वारा विजित देवांके वर्णनमें उपर्युक्त कारपदोक्त निर्देश आगा है। कार्क्स-सामें गांविक समुदासको जनयर कहा है। "\* यहाँ साम शब्दमें नगरका भी अस्त-भाव किया गया है। जनपरोंको एक इसरेस पुषक् करने वाली नदी, पर्वतींकी प्रकृतिक कीसाएँ थी। बोद्ध साहित्यमे "\* अंग, माण, काशो, कीशल, वजन, सहल, जीत, तरस, कृत, पंचाल, मरत्य, गूरवेन, अवसन, अवन्ती, गन्यार और कम्बोज इस सीलह जनपरोंके नाम मिलते हैं। इहस्कत्यवृत्त आपार्थ " माण, अंग, बंग, कर्लिण, काशो, कीशल, कुर, कुशार्व, पीचाल, जंनल, सीराष्ट्र, विदेह, वस, शाणिहरूस, मलस, मस्स, करणा, दशार्ण, वेदि, सिन्धुतीबीर, शूरवेन, मिलता है। प्रवाद अंगल, इस सामें अपरेत करणा, काल, सीराष्ट्र, विदेह, क्ला, प्रवाल, साम्य, करणा, दशार्ण, वेदि, सिन्धुतीबीर, शूरवेन, मिलता है।

अङ्ग ( आदि० १६।१५२ तथा २९।४७ )

सानकरूपे मृंगरे तक कैठे हुए भूबागका नाम अन्देश है। "हर देवाकी राजधानी बरागुरो थो, जो भागळपुरमे पहिंच हो मोजजर स्थित है। किंत्रमनी भागळपुरसे ५५ मोळ हुर एन्यरपाटा पहांडीके पास चर्मानगर या चर्मापुरकी स्थिति मानो है। यह गङ्गातटपर स्थित है। प्राचीन भारतमें चम्पा एक अस्यन्त मुन्दर कीर समृद्ध नगर था। यह स्थापारको केन्द्र था और यहाँ विणक बहुत हुरू स्रेस सामान करोनके किए आते थे। "हु बुद्युमेलाओ र प्रथमताकी लिए माय और अंगम संवर्ष होता रहता था। "वुडके समयमे अंग मगयका ही एक अंग था। अधिक सिंदस्थार अंग और मगय दोनोंका स्थामों माना जाता था। पालि किंदिस्थार अंग और मगय दोनोंका स्थामों माना जाता था। पालि किंदिस्थार अंग और मगय राजोंका स्थामों माना जाता था। पालि क्षाप्त स्थाम मानों के स्थाम समयको हो एक संग स्थाम स्थाम सम्यक्त स्थामों स्थाम सम्यक्त स्थामाने स्थामाने क्षाप्त स्थामाने अंग और मगयको एक साथ स्थाम स्थाम

प्रभ वही १६।१५०-२५६। ०५. प्रामसमुद्राम्य जनस्य-कांजिका प्रशार । स्व संपूष्टा मिलागः पार्ट टैमर संसायशे संस्करण बहुङ (जन्द २ २१३ तथा चीची जिल्द १० २५०। ४०. हरत्वसम्पुष्ट माण्य २-३-६३ हृष्टि, तथा १ २०६८-३-२८ १ ४८. प्रति-बर ब्योगको जाँव शीच्छा, १०. ४४६, नन्दलाट दै-क्योगो प्रीक्षक विवस्ता वांजी प्रतिसादर प्रथ सेमेसर हृष्टिका, २०. जाता सिम्पन्टको हिस्सी जाई शिव्हा, वद्। संस्करण ४० १२ । ४६. जीपगांकिक द्यार १ । ५०. जाताक, पार्टिटैनस्ट सोसायदी, जिल्द सीची ४० ४४५, जिल्द पीचनी ४० ११६, क्यों जिल्द ४० २०११ ११६. दीमोनकाथ ३१७ सीची ४० ४४५, जिल्द सीचनी ४० ११६, क्यों जिल्द ४० २०११ ११६. दीमोनकाथ ३१०

की बिभाजक प्राकृतिक सीमा बी, जिसके पूर्व जीर पश्चिममे से दोनों जनपद बहे कुछ थे। अंग जनपदकी पूर्वो सीमा राजमहल्ली पहाहित्ती, उत्तरी सीमा कोशी नदी और दक्षिणमें उत्तका समूद तक दिस्तार था। पाजिटरने पूणिया जिल्लेक पश्चिमो भागको भी अंग जनपदमे शिम्मीलेल माना है। "र

अंग जनपदके नामका कारण बतलाते हुए 'सुमंगलविलासिनी' अमे बताया गया है कि इस प्रदेशमें अंग (अंगा) नामक लोग रहते थे। अत. यह जनवह उसके नामपर 'अंग' कहलाया । अंगलोगोंने यह नाम अपने अंगो-शरीराययवोंकी सन्दरताके कारण पाया था । शनैः शनैः यह नाम कृति-द्वारा उन लोगोके स्थान-पर प्रयक्त होने लगा। महाभारतमे <sup>४८</sup> बताया गया है कि अंग नामक राजाके नामपर इस जनपदका नाम अंग पड़ा है। रामायण के " अनसार अंग देशका नाम पडनेका कारण यह है कि कद शिवसे भयभीत होकर मदन यहाँ भागकर आया या और यही अपने अंग (शरीर)की छोडकर वह अनंग हआ। था। अत मदन्दे अंगका त्याग होनेसे यह प्रदेश अग कहलाया । जैन यन्योमे अंग देश और चम्पाके साथ अनेक कथाओका सम्बन्ध बताया गया है। चम्पानागरी बारहवें तीर्थं कर बासपज्यके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण इन पञ्चकत्याणकोसे पवित्र हुई है। कहा जाता है कि श्रेणिककी मृत्युके पश्चात कृणिक (अज्ञातशत्र -को राजगहम रहना अच्छा न लगा। अतः उसने चम्पाको अपनी राजधानी बनाया। भेद भगवान महावीरके आर्यामंबको प्रधान श्रमणिका चन्दनवाला ग्रही-की राजपत्री थी। पष्टचम्पाके राजा शाल और छोटे भाई महाशालने भगवान महाबीरसे अमण दीक्षा ग्रहणकी थी । इनके राज्यका उत्तराधिकारी इनका भानजा गांगलि हुआ। चम्पाका सम्बन्ध महावीरके अतिरिक्ततीर्थकर मल्लि, मनिमवत और नेमिनाथके साथ भी है। तीर्थकर महाबीरने चम्पा और पृष्टचम्पाकी निस्नामे तीम बर्णावास ज्यतीत किये थे । जम्पाके ज्यापारी अपना माल लेकर मिधिला अहिच्छत्रा, पिहंड आदि अनेक स्थानोमे व्यापारके लिए जाते थे।"

अपरात्सक (आदि० १६।१५५)

पश्चिमी समुद्रतटपर बम्बईसे क्षेकर सौराष्ट्र अथवा कच्छतकके प्रदेशको अप-रान्त या अपरान्तक कहा गया है। बताया गया है कि चक्रवर्ती राजा मान्याता-के साथ अपराग्याम महाद्वीपके कछ निवासी चेठे आये थे। उन छोगोंने जिस

५०. कर्न्छ और पिलपारिक संस्तावटी आर्थ बनाल, सन् १८६७ पु०६४। ५३, प्रमा किल्त, पु० ७२६। ५४. महामारत गीता मेस सस्त्रत्य ११९०४/४३-४४। ५५. रामायण-गीता मह संस्त्राय १२०३/४१। ५६. आवस्त्रज्ञाय २, ५० १७६१ ५७ जनदावाई जीतनस्त्र अस्य- जैन क्यासाहित्यमें चया, पु० ६४४-६४८। ४८. नामाध्यम बहा ८,६,१४ तवा उत्तराच्यान यह १११२।

जनवस्को बसाया, उसीका नाम बादमें अपरान्तक पढ़ गया। "" आहोकके पौचवें सिकालेक्सो अपरान्तकका विस्तृत क्षेत्रके रूपमें उल्लेख आया है। इस जनपद्यक्षे सीन, कम्बोज और गन्बार तक सम्मिलित थे। गुवान ज्यांगने अपरान्तक प्रदेशका जो विवरण दिया है, उसके अनुसार सिन्यु, पिकमो राजपुताना, कच्छ, गुज-रात और नर्मदाके दक्षिण तटका भाग अर्थात् सिन्यु, गुजर और वलिम उसमे सिम्पिलत थे। "अपरान्तकका जैता वर्णन आया है, उसके अनुसार हसको स्थित समुदेश पास होनी वाहिए। बौद साहित्यके अवगत होता है कि अपरान्तकमे कालरहु, सुरुट्, मुनारपत्त और महारहु ये वारों अनाद समिनिक थे। "

अभिसार ( आदि० १६।१५५ )

अभिसारको पहिचान दर्वाभिसारके साथ को जा सकती है। इस जनपदके अन्तर्गत राजपुरी ( रजौरी ) का प्रदेश लिया जाता था। <sup>६२</sup>

अवन्ती (आदि० १६।१५२)

अवस्ती जनगद वर्तमान मालवाका बहु भाग है, जिसकी राजधानी उज्जीवनी थी। मत्त्य पुराणमें इसका माम बीविहीन कहा नया है। बालगहुन वेजवती वी वेतवा नदी के तटायर स्थित विविद्या नगरीको अवन्ती देशकी राजधानी माना हो। महामारतिने नगरीको उद्यान राजधानी माना है। जो महामदीके परिचम तटपर है। मत्त्यपुराणके अनुवार कार्तवीयां जुनके कुल्मे अविति नामक राजकुमार उत्पन्न हुआ था, उद्योक नामपर हा है। देशका नामकरण कुआ १५ जाणिनित हसे मध्य भारतका प्रसिद्ध जनपद माना है। देश बोडबाला नामकरण के उज्जीविकी माहिष्मती तकका प्रदेश अवस्ती जनपदके अल्पार्व माना गया है। दीधितकायकं महागोबित्यसुत्तसे यह जात होता है कि बुद्धपूर्व कालमे यह जनपद सिमामे नर्मदानदीकी थाटी तक केला हुआ था, व्योक्ति हम नदीके किनारे स्थित माहिष्मती नगरीको इस सुत्तमें अवस्ती के राजधानी बताया नया है, जिसे राजा रेगुके बाह्यण मन्त्री महागोबित्यने सुद्धपूर्व कालमें स्थापित किया था। निस्त्यन्त्री कवाला मन्त्री महागोबित्यने सुद्धपूर्व कालमें स्थापित किया था।

अश्मक आदि० १६।१५२)

महाभारतके आदिपर्वके अनुसार पोतन, पोदन या पौरन्य नगरको इत्था-कुवंशीय राजा कत्मापपारको पत्नी मदयन्ती और वशिष्ठके संयोगसे उत्पन्न पुत्र राजिंप अस्मकने बसाया था। इस प्रकार अस्मक और पौरन्यका संबंध सुनि-चित्र है।

दोपनिकायं महागोबिन्द मुत्तमे बुढपूर्वकालके भारतमे अस्मक जनगद और उसकी राजधानी पोतनका उल्लेख मिलता है। मुत्तिनपातकी अहुक्षाके अभिव्यक्त होता है कि अस्मक जनगद गोदावची नतीके दिख्यमें स्वित धा भारतक जातकमें कहा गया है कि एकबार अस्सक राज्य और उसकी राजधानी पोतन नगरी काबी राज्यकी अधीनतामें आगये थे। चुल्लकालिया जातकमें अस्मक राजाकों केलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करानेका निर्देश आया है। <sup>92</sup> आदिपुराणमें उल्लिखित अस्मक जनगद गोदावरीके उत्तरमें अवस्थित होना चाहिए।

## आनर्त्तं (आदि० १६।१५३)

उत्तरी गुजरातसे मिला हुआ मालवाका एक भूभाग है। यददामनके जूना-

६६. काष्यमीमासा, बिहार राष्ट्रमाषा परिवद् पटना, सरकरण १७ व्यापा ए० १२७ । ६७. वही. परिक्षेष्ट-२ ए० १८० । ६८. पाणिनिकालीन मारतवर्ष, हिन्दी संस्करण २ व्यापा ४ परिष्केष्ट ५० ७६ । ६१. पोलिटिकल हिस्से वाई प्रोप्तानस्य राज्यसा, १० १४३ । ७०. कोमोक्तोकलि डनाति १७ १४७-१५६ । ७१. पोलिटिकल हिस्से आव परिवासन्य हिम्बरा, ४०६६, १४३ । ७२. ब्रह्म्बर मार्च १७ ४४६-४४६ ।

गढ शिलालेलमें काठियाबादके दो विमाग—जानते और शौराष्ट्रका कवन जाया है। आनतेकी प्रविद्ध नगरी कुष्मकाले रही है। <sup>53</sup> कुष्क विदानीके मतसे आनतेकी राजधानी आनतेंद्र या आनन्वपुर थी, जो वर्षमानमें बढनवरके नामसे प्रविद्ध है। <sup>54</sup>

### आन्ध्र ( आदि० १६ । १५४; २९ । ९२ )

सामान्यत. कृष्णा और गोदाबरीके मध्यवर्ती प्रदेशको आन्छ कहा जा सकता है।  $^{9^{ec}}$  बीद साहित्यके बात होता है कि कांच्या जनपदके दक्षिणये आन्ध्र प्रदेश या। आदिपुराणने उल्लिक्त आन्ध्र समझत आयुक्ति कान्ध्र जनपदके किए खबहुत हुआ है। इसकी स्थिति हैटराबाद राज्यके अन्तर्गत भी मानी गयी है। हते बिक्क्य है जिल्ला पे उदेश भी कहा है।

#### आभीर (आदि०१६।१५४)

इस जनपदकी दिवित महाभारतके अनुसार सरस्वतीके तटपर सिद्ध होती है। <sup>5</sup> तृतीव शतीमें आगोरोका धासन महाराष्ट्र एवं कोंक्य प्रदेश पर रहा है। <sup>5</sup> मध्यवदेश एवं बानदेशमें भागोरीकी स्वासके प्रमाण मिळते है। पुन-स्वास्त समुद्रान हारा आभीरोपर आधिपत्य करनेते आभीर जनपद लासी एवं मेक्सांक मध्य जात होता है। <sup>55</sup> कई प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी सिद्ध होता है। <sup>55</sup> वादि प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी सिद्ध होता है। <sup>55</sup> वादि प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी स्विद्ध होता है। <sup>55</sup> वादि प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी स्वद्ध होता है। <sup>55</sup> वादि प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी स्वद्ध होता है। <sup>55</sup> वादि प्रभागोसे आगोरोका धासन नैपालमें भी स्वद्ध होता हो।

### आरट्र ( आदि० ( १६।१५६, ३०।१०७ )

आरटुका संस्कृतस्य आराष्ट्र होता है। सम्भवतः यह जनपद पंजाबका बहु भूभाग है जो पंजाब हारा प्रजावत होता है। " इस जनपदमे उत्तम कोटि-के मोटे उत्पन्त होते हैं। चकवर्तीके अभियानमे पश्चिम देशके राजाओंने उन्हें आरटु जनपदके धोड़े उपहारस्वस्यमं दिये ये। वस्तुतः आरटुकी स्थित पंजाब और सिन्यके मध्यमे रही होगी।

च स्वित सेटिक्सेन्ट इन प्रिन्तान्य शिवता हु० १५ दिल्या १। ४५० काव्यनीमाता, प्रतिक्षिट-१६० २८०। ४५ द्वारी वर्ष कि प्रविद्या की वार्ष विवासन्य कि विवास शिवतः शिवा इन ८०० ८, १६५-१३०। ७६, महामात्त २।११.१०। ७०. मृहिस्ती जान वाय्यवस पेपुट जिन्द ५ १० ५१। ७८. कोट जोन दि एसक प्रतिवादिक सासाव्यः, सन् १०५० ६०, ६० ८१। ७५. जमनेटिक्स स्थिती जोन नाहर्न विश्वाय ६० १८७–१६१। ००. महामारत प्रतिवाद ४० ४५।

बावर्त ( बादि॰ ३२।४६ )

आदिपुराधमें इस जनपदका उल्लेख बनपदके राजाके नामछे आसा है। आवर्त वनपदमें स्टेक्क राजाओंका निवास बताबा गया है। वक्रवर्तीको सेनाके आक्रमण करनेपर आवर्त मेलेक्क राजाने चिलात स्टेक्कराजने सिना कर की सी और दोनों जनपदिके राजाओंने मिलकर चक्रवर्तीको सेनाका सामना किया था। अन्तमें चक्रवर्तीकी बृद्धियत शक्तिके समक्ष उन्हें परास्त होना पट्टा। इन राज्योंकी सोमा हिमाल्यसे विक्यामं तथा गंगासे सिन्यु तक बतलायो गयी है।" भौगो- किक वर्णनोंके अध्ययनसे ऐसा शांत होता है कि आवर्त आनर्त होना चाहिए। समअत. यह आनर्तिक किए प्रकृत हुआ है।

उशीनर ( आदि० २९।४२; १६।१५३ )

पाणिनिक अनुसार उधीनर बाहीकका जनपद था $^{-2}$ । काधिकाने उधीनरके सुदर्शक्क और आहुआल नामक नगरीका उल्लेख किया है। बहुगारतमे धिषिको उधीनरको राजा कहा गया है $^{2}$ । धिषको जसीनरका राजा कहा गया है $^{2}$ । धिषको सहस्त्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त है। स्वाप्त स्वाप्त

उड़् ( आदि० १६।१५२ )

सुद्धा और गौड जनपदको जीतनेके पहचात् चक्रवर्तीन उड़ प्रदेशको ॄिषज्य किया था। सोमेयवरके एक्षिणालेक्समे दक्षिण कीशक राज्योंको दी गयी नामावकी मे उड़का नाम आधा है। उड़देशका समीकरण उड़ीसा अथवा उड़ीसांके एक खंड से किया आं्कता है। "<sup>3</sup> वैतरणी नदी द्वारा इसकी सीमा निर्मारित की जाती थी। ओंक्तिक (आर्दि० २९.८०)

आदिपुराणमें जोलिकका उल्लेख महिष जनपदके साथ आया है। अतः अध्ययनसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह प्रदेश महिषके उत्तरमें होना चाहिए। औष्ड (२९।४१)

यह जनपद उत्तरी उदीसामे होना चाहिए। वाल्प्रिय जपदानमें <sup>प्रा</sup> औष्ट्र और उत्तरक जनपदींका संयुक्तस्यमे उत्लेख निया गया है। इससे ऐदा प्रतीत होता है कि औष्ट्र उदीसाका ही एक भाग था। युजान्-बुजाङ्के यात्राविवरणसे भी इस तथ्यकी पृष्टि होती है। <sup>पर</sup>

स्. आविपुराण, मारतीव प्रात्मीठ संस्करण, १२१४४ । ८२. आहम्यामी ४.२११४०-११८ । ६२. महामारत करण्ये १४४१२, द्रोणपर्य २८११ । ६४. स्थापिका मण्डिका विस्तर ८ १९ ४४१, लिल्ब १ ४० १४६ । ६४. स्थाम लिल्ब इसरी, ५० १४८-४६ । ८६. वारसं स्थाप कृति पुरात्म प्रात्म प्रात्

औद्र (आदि० २९।७९)

आदिपुराणमें इस जनपदकी स्थिति दक्षिण दिशामें बतलायी गयी है। लामा सारानाथ इस जनपदकी पहचान बौद्ध साहित्यमें निर्दिष्ट ओडिविश-अोद्रविश्यसे करते हैं। "अ यह जनपद उड़ीसाके दक्षिण भागमें निहित था।

कक्रा ( आदि० २९।५७ )

रेवा प्रदेशके मध्यभागमें ककूश रहते थे। रेवा प्रदेशका ताल्पर्य वधेल खण्ड-से हैं। इसकी स्थितिक अनुनार उत्तरमें कांग्री, परिवममें चिंदि, पूर्वमे मगा और स्विला-परिचम तथा उत्तर-पूर्वमं कैम्,रकी पहाडियों थी। ककूश जनपदका मुक्त कचल विहारकी दिशाण-परिचमों सीमा—साहाबायदे मिलता रहा होगा " सुस अन्तरदमें हाथी उत्पन्न होने थे, भरत चक्रवर्तीन ककूश देशमें उत्पन्न हाथियोंको अपने अभीन किया था। ककुशको कवीक भी कहा गया है, यह मल्य हीपका विमागुर होना चाहिए। बहुत मम्मव है कि आदिपुराणके ककूश जनपदकी पह-चान विमागुर से हो सक्ती है।

कच्छ ( आदि० १६।१५३; २९।७९ )

सिन्यके दिशिणमें कच्छ जनपद है। पाणिनिने कच्छी मनुष्योको काच्छक कहा हैं "और बहाँके छोगोको कुछ विद्योपताओको मो संकेत किया है। " कच्छ जनपदमें छोहांने शित्रियोका निवाह था। पाणिनिने नडादिगणमें माहासन, चारावण कामान लोहांत्र के लिए के सामान लोहांत्रम भी सिद्ध किया है। जोहांने अभी तक अपने विद्युत वालोका अन्यका आधा भाग मुझ हुआ रखते हैं, यहीं काच्छिका चुडाकी विद्येपता है। आदिपुराणमें चक्रवर्ती दिशिण अभियानमें समुद्रके किनारे चलते हुए कच्छ देवामें पहुंचा था। अताय इसती दिशिण अभियानमें समुद्रके किनारे चलते हुए कच्छ देवामें पहुंचा गुगुकच्छते की या सकती हैं। समुद्र सहस्ता अवदाविकों के साहस्ता मुद्रक्ष की पहुंचान की आ सकती हैं। ससुद्र सहस्ता पहुंचा मंद्रक्ष को सम्बद्ध अपनुत्रक्ष की साहस्ता स्वाह्म साहस्ता मुगुकच्छ है और दूसरा दक्षिणी समुद्रतन्त्रवर्ती कोई प्रदेश है। एक तो स्पष्टत भूगुकच्छ है और दूसरा दक्षिणी समुद्रतन्त्रवर्ती कोई प्रदेश है।

कमेकूर ( आदि० २९।८० )

यह जनपद दक्षिणभारतमे चोल प्रदेशके आस-पास रहा है। आदिपुराणमें

८०, इडकालीन मारावेष मुगोल, दिल्ली सारित्य सम्मेळन माराग सं० २०१६ पुरु १८०। ८८. पर्यानक सेटिटमोन्ट हम परिनायन्ट इण्डिवा पुरु २०६, जर्मेळ आंव दि रॉक्स परिवार्धिक साराव्य हमारा, १८६४, ५० २२६, जर्मेळ आंव दि रॉक्स परिवार्धिक सोसायो, १९६४ पुरु २०६, आरामायो धारा १८० वाषा क्योंबिंगिकळ दिवारात्य आंव परिनाय पण्डिम होति हम इंग्लिया, ५० ९५। ८९. आरामायो धारा ११३, ४१४ ११३ ११३ ११४ १९० वासाव्य हमाराव्य हमारा

इस जनपदका उल्लेख पाण्डव और अन्तरपाण्डच प्रदेशोके साथ आया है। अतः कमेकुरको अवस्थिति कांजीवरमके आस-पास होनी चाहिए।

## करहाट ( आदि० १६।१५४ )

करहाटके दक्षिणमें वेदवती तथा उत्तरमें कोहनाको स्थित बतलायों गयी है। इसकी पहचान सतारा जिलेके कराडसे की जा सकती है। यह जनगद कृष्णा एवं कोहनाके संगमपर अवस्थित रहा होगा। महाभारतसे जात होता है कि पाण्डवकुमार सहदेवने करहाटको जीता था। 'े आदिपुराणके अध्ययनसे भी कर-हाटको अवस्थित महागम्भे जात होती है, जतः 'कराडके' साथ इसकी तुलना की जा सकती है। इस जनगदमें सतारा जिलेका कुछ भूभाग ही सम्मिलित था। कर्णाट (आदि० १६१९५)

यह प्रसिद्ध कर्णाटक प्रदेश हैं । इन जनपदम मैसूर, कुर्ग आदि जिले सीम्म-लित में । यह आन्द्रके दक्षिण और पश्चिमका जनपद था । इसकी राजधानी श्रीरंगपत्तन थी । इसका उल्लेख काल्यमीमासामें भी आया है ।

# कलिङ्ग ( आदि० १६।१५२; २९।८२ )

कांक्षा जनपर उत्तरमे उद्योगित केवर दक्षिणमे आन्य या गोरावरीके मुहाने तक फैला या। राजवे वर्त काव्यक्त में इंदिक को एवंके हमिमिलत मुक्त के किला माना है। याणिनिज भी किला जनपरका उत्केख किया है। " में बौद्ध साहित्यमें किला माना है। याणिनिज भी किला जनपरका उत्केख किया है। दे पत्रपुरको जगलाय-पूरीके वाथ फिलाया जा सकता है। कुम्मकार जातको किलाय निवास कावा है। कुम्मकार जातको किलाय वराया तथा है। कालायोगि जातकके अनुसार कांक्रम दे किलायोगि वराया तथा है। किलायोगि जातकके अनुसार कांक्रम दे किलायोगि वर्ता का प्रदेश हो। पत्रपुरकार केविया किलायोगित जातको कांक्रमार कांक्रम दे केविया है। " कांक्रमारी मान दे देवती एक राजकुमारते मन्द्र देवती हो। किलाकी राजधानी कंवनपुर ( भूवनेक्वर ) धी " किलायोगित का जाते थे। पूरी जनका प्रदर्भ स्थापित की या पूरी जनका प्रदर्भ स्थापित केविया प्रदेश स्थापित की यो पूरी जनका प्रदर्भ स्थापित की यो पूरी जनका स्थापित केविया स्थापित की प्रदेश स्थापित की यो पूरी जनका स्थापित की स्थापित की यो पूरी जनका स्थापित की स्थापित की स्थापित की प्रदेश स्थापित की स्थापित की स्थापित की स्थापित की प्रदेश स्थापित की स्थापित की स्थापित स्थापित की स्थापित की स्थापित की स्थापित की स्थापित स्

६१. महामारत स॰ प॰ कथाय ११; पपेमाफी शिष्या किन्द १ पु॰ २२। ६२. सम्पन्न मीमांसा, परिविद्य १ पु॰ २२६ वया परिविद्य १ पु॰ २०६ १ पु॰ १ पु

महत्त्वपूर्ण स्थान तोसिष्ठ था, तीर्थक्कर महावीरने यहाँ विहार किया था। यहाँका तोसिलक नामक क्षत्रिय राजा था, जो जैनधर्मका प्रेमी था। तोसिलिमें एक सुंदर जिनप्रतिमा थी, जिसकी देखरेख यह राजा करता था।

सारवेलके राज्यकालमें कॉलग जनगरकी बहुत समृद्धि हुई। सारवेलने अपने प्रवल पराक्षम द्वारा उत्तरायमधे पाण्डपयेश तक अपनी विकय-वैजयनती फहराई मी। वह एक वर्ष विजयके लिए निकलता या और दूसरे वर्ष महल बनवाता, दान देता तथा प्रजाके हितार्थ जनेक महत्वपूर्ण कार्य करता था। बारवेलने एक बहा जैन सम्मेलन बूलाया था, जिसमें भारतके जैन यदि, तपस्थी, ऋषि और विद्यान एकत्र हुए थे। " इस प्रकार कॉलगकी प्राचीन समृद्धिका परिजान होता है।

आदिपुराण तथा अन्य क्या सम्बन्धी साहित्यसे भी कॉलगकी समृद्धि एवं यामिक कास्थाका परिजान होता है। इस भेणीके साहित्यसे यह भी व्यक्ति होता है कि नवस-दमस मतकमें कॉलगमें बौढ़ और वैदिक प्रभाव व्यास हो चुका था। कामरूप ( प्रादि० २९॥४२ )

इस जनपदकी पहचान असम या आसाम प्रदेशसे की जा सकती है। काम-रूपकी राजधानी प्राज्योतिषपुर थो। कामरूप पर्वतके कारण ही इस देशका नाम कामरूप पर गया है। कहा जाता है कि महाभारतके समय यहाँका राजा भगदल था। <sup>15</sup> और अवश्यंक समयो उसका मित्र आस्करवर्गा यहाँका सासक था। कामरूप जनपदकी सीमा पूर्वभे चीन तक थी। ह्वेनसांगऔर अञ्चलनीके लेखों-से बात होता है कि कामरूपकी चीन और चीनका यहाचीन कहा जाता था। आदिपुराणमें जिस कामरूपकी चीन और सुकार सहस्त्री वस्तृत भूमाय था और इसका सिस्तार चीन तक स्थाप था।

# काम्बोज ( आदि० १६।१५६ )

अफगानिस्तान या उसके आस-पासका उत्तरी भाग कम्बोज या काम्बोज कहा गया है। यह हिमालय लोग सिन्तु नदीके बीचका उनपद है। कालिदासने एकु-देशके चतुर्धसर्गमें कम्बोजमे जलरोटके वृलॉका वर्णन किया है। यह जनपद तिसुन-कृत पर्यत तक केला हुआ था। कर्नियम और राय चौधरोके अनुसार वर्तमुन-रामपर-राजीरी काम्बोजीकी राजधानी थी। अहाभारतके अनुसार काम्बोज गण-

६८.. [ तु ] कृति समणाध्रीविद्यानां ( तु ' १ ) च सविद्यानां ( तु० ) जातिनं वरास-धांनां सरिपतां ( तु ' ० १) अरहणांनाधित्या सामोषे समारे तराकर समुवाधितादि अनेक योजनादि वादि ० ति ० ओ''-विकादि तिहम्पतांनातिः "कुवाय नित्तयांना ता सारकेठ विकाठ पं० १६ । ९६. क्राव्यमीमांना-मरिविष्ट च ६० २०२ ।

राज्य था। कम्बोज जनपदके क्षत्रिय काम्बोज कहलाते ये तथा इन्होंके नामपर इस प्रदेशका उक्त नाम पड़ा था। ब्रांव बायुदेव सरण अववालने आधुनिक पामोर और बदस्थांकि सम्मिलत प्राचीन नाम कंबोज जनपद माना है। 1<sup>100</sup> प्रों लाजेंके काम्बोजकी पहचान कामारके दिलगी प्रदेशसे की है। पाणिनिने भी इसे एक जनपद माना है। वस्तुतः काम्बोज पामीर देश है। आदिपुराणमें इस प्रदेशका विषये वर्णन नहीं मिलता है।

कालकूट ( आदि० २९।४८ )

कालकूट जनपदमें जंगली जातियाँ निवास करती थी । सम्भवत. यह जनपद कुलिय प्रदेशमें अवस्थित था । महाभारतमें बताया गया है कि जब अर्जुन, भीम और कृष्ण अरासम्बक्त जीतनेक लिए गुमक्यमे निकले तो कुछ जनपदसे पूर्व की ओर न जाकर पश्चिम कुष्कांगल—रोहतक, हिसारकी ओर गये । वहिंस उत्तरकी ओर कुष्कांत्रमें प्रयासकी और मुंगे, अन्तरद कालकूट जनपद पार करके तराकी साथ सटे हुए मार्गते सर्पू और गँवक निर्ध्या पार करते हुए मिथिछा पहुँचे, एकचात् बहाति मोर्च गंगा पार कर सार्प्यापिर और पार करते हुए मिथिछा पहुँचे, एकचात् बहाति मोर्च गंगा पार कर सार्प्यापिर और प्रवासिर सहुँच गाई । भी कालकूट टॉस-नमसा और पमुनाक प्रयासिर कालकि कालका कालकि मार्ग प्रयास पर उत्तरक होनेवाले यामुन अंजना। उत्तरेख था। अथववेदरोग हो हिसालय-पर उत्तरक होनेवाले यामुन अंजना। उत्तरेख था। अथवेदरोग हो हमालय-पर उत्तरक होनेवाले यामुन अंजना। उत्तरेख था। आदिपुराणके अनुसार भरत चक्त वर्तीका सेमापित कालिक और कालकूट जनपरोंमें पहुँचा है। ये रोनों जनपद नसाओं य युनाक तथार विकास और कालकूट जनपरोंमें पहुँचा है। ये रोनों जनपद नसाओं के स्वताह के उत्तर अवस्थित थे। पाणिनिक अनुसार कल्कूर या कालक्षूट होना स्वाभाविक था। पाणिनिक अनुसार कल्कूर या कालक्षूट होलाक लालांव या।

काशी ( आदि० १६।१५१; २९।४७ )

इस जनपदमें वाराणसी, मिर्जापुर, जीनपुर, आजमगढ और गाजीपुर जिले-का मूभाग सम्मिलित है। जैन साहित्यमें काशी जनपदका गहत्वपूर्ण स्थान है। काशी और कोशलके अठारह गणराजाजीने वैद्यालीके राजा चेटककी ओरसे कृणिकके विरुद्ध युक्तिया था। काशीके राजा शंत्रका उत्लेख इस जनपदकी प्रसिद्ध नौर कलाप्रिमतापुर प्रकाश हालता है। पार्श्वनाव्यक जन्म इसी जनपदकी प्रसिद्ध नगरी वाराणसीमें हुआ था। पौराणिक साहित्यमें काशी जनपदकी प्रविवत और महस्ता सुचक अनेक कथाएँ आई है। भरतके सेनापितने काशी देशको अपने

१००. पाणिनिकाछीन मारतवर्ष, हिन्दी संस्करण ५०६१। १०२. महाभारत समा-पर्व २०।२४-३०। १०२. अधवेवेद मयुरा संस्करण ४।६।१०। १०२. अष्टाध्यायो ४।१।१७३, कारिका कृति।

अधीन किया था। आदिपुराणसे इस जनपदका स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्ध होता है। काश्मीर (आदि० १६।१५३)

प्रसिद्ध कश्मीर जनवदको काश्मीर कहा गया है। उन्त्रशास्त्रमे इसकी सीमा-का वर्णन करते हुए छिला छिला गया है—

शारदामठमारम्य कुंकुमाद्रितटान्तकः । ताबत्कदमीरदेशः स्यात् पञ्चाशखोजनात्मकः ॥ १०४

किरातदेश ( आदि० २९।४८ )

हाँ० डी० सी० सरकारने बिहार प्रान्त स्थित राजगिरिके तमकुण्डीसे आरम्भ कर रामसिरि पर्यन्त विक्यायक प्रदेशको किरात जनपद कहा है। 10 पुलिन्द हिमालय भूभागमे निवास करते थे और किरात विक्यायक भूमागमे । किरातों-के निवास करनेके कारण ही यह प्रदेश किरात जनपदके नामसे प्रसिद्ध हुआ है। आदिपुराणमें भी किरात जनपदको भोलोका प्रदेश माना गया है।

कुरु (आदि० १६।२५२)

आदिपुराणमे कुठ और कुठजागल ( आदि० १६१ '५३ ) इन दो जनपर्योका उदछेल आया है । गंगा-यामुगाके बोच मेरठ किपनरीका भूमाण कुठ जनपर था, इसकी राजधानी हस्तिनापुर थे। बानेस्वर, हिसार अथवा सरस्वती-यमुना-गंगा-इक बोचका प्रदेश कुरुजांगल कहलांगा था। बस्तुत: कुठ जनपर और कुठजांगल एक हुसरेसे सटे हुए थे। वाणिनोंने भी कुठजायका निर्देश किया है। " आदि-पुराणके अनुसार आवस्तीसे लेकर गंगा तकका प्रदेश कुठजायकों सम्मिलित था। तीर्थकर कहण्यनाथकों एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुठजनवस्म वा। तीर्थकर कहण्यनाथकों एक वर्ष तपस्याका पूर्ण होनेपर इस कुठजनवस्म विहार किया था। पौराणिक साहित्यमें हिस्तापुरको प्राचीन तीर्थमाना गया।

कुट ( आदि० २९।८० )

आदिपुराणमे कूटजनपदको पश्चिम-दक्षिणमे माना गया है। इस जनपदकी स्थिति बस्बई प्रदेशमे सम्मव है।

केक्य ( आदि० १६।१५६ )

पञ्जाबके व्यास और सतलजके मध्यका भाग केकम कहा गया है। यह सिन्य देशकी सीमामें मिलता है। पार्जिटरने केकमकी स्थिति मद्रदेशके पास

१०४. काव्यमीयासा—परिविष्ट-२ ए० २८३। १०४. विष्णुपुराणका भारत, चौखन्बा संस्करण १६६७ ई०, प० ३१; तथा स्टबीन इन दि चेशेमेकी आर्थ परिवयन्ट एक्ट मेडिक्ट इंडिया, सन् १६६० ई०, प० ६४। १०६. अष्टाप्यायी ४१११७२ तथा ६।३११०१।

मानी है। किनियमने इसकी पहचान झेल्म जिलेके 'गिरिजक' से की है। 100 इस जनपदकी स्थिति गान्यार के उत्तर तथा महत्वे पविषममें सम्भव है। पाणिमिने में कैन्य जनपदका निर्देश किया है। 100 मह से शिलम, शाहपुर जोर गुजरावका पूरामा नाम है। 100 में कैक्स प्राचीनवम देश है। उपिनपदिमें बहुवादों केक्स-अद्यवस्थान नाम मिलता है। जेनामाने कैक्स जर्मको आगर्ग देश कहा गया है, पर यह केक्स पूर्व-उत्तरका कोई जनपद है, जिसके अर्थ आगर्ग जैनयमंत्र मान्या है, पर यह केक्स प्राचीनवस्य जैना') का अनुमान है कि यह केक्स आवस्तीके उत्तर पूर्वमें नैपालको तराईमें अवस्थित था तथा इसे उत्तरके केक्स प्राचीन प्राचीन केल्स उत्तरका प्राचीन होता है। आगर्माने उत्तर उत्तरका प्राचीन होता है कि आगर्मान प्राचीन अपनित होता है कि आगर्मान केक्स अनन्य उत्तरका स्थान प्राचीन केल्स व्यास्थान अपनित होता है कि आगर्मान केक्स व्यास अगर्म होता है।

केरल ( आदि०२९।७९, १६।१५४ )

क्तिणका मालाबार प्रान्त केरल जनपद कहा जाता है, इसमें मालाबार, कोषीन और ट्रावंकोरके जिले सम्मिलित हैं। इस जनपदमें कोकणके दिवाण माममें मोकण लेकित कन्याकृत होता था। डॉ॰ सरका भाग माममें केरल लेकित कन्याकृत माने समस्त भूमान केरल जनपद हैं।  $^{1/3}$  आर्दि-पुराणमें केरलकी समृद्धिका भी जित्रण आया है।

कोशल (आदि० १६। १५४; २९। ४७)

अवध देशको कोधल जनपद माना गया है, आदिपुराणमं उसके दो विभाग पाये जाते हैं—उत्तरकोधल और दक्षिणकोधल । अयोध्या, श्रावस्तो, लखनऊ आदि नगर कोधल जनपदमं सिम्मलित वे। रामायणके अनुवार और प्रामयज्ञ कि श्रावस्ती राज्य लखको और दक्षिण कोधलको जुशावतीका राज्य कुषको दिया था। दक्षिणकोधलको दिवर्भ या महाकोधल भी कुशावतीका राज्य कुषको दिया था। दक्षिणकोधलको दिवर्भ या महाकोधल भी कुशावतीका राज्य कुषको दिया था। दक्षिणकोधलको विभर्भ या महाकोधल भी क्या गया है। बौढ साहित्यमं सोलह जनपदीं कोधलकी गणना की गयी है। अविरावती नदी कोधल तथा मल्लदेशकी सीमाको विभिन्न करती थी। जिल प्रकार वैधाली जन्म होनेक भारण तथा सहावीरको वैद्यालिक कहा जाता है, उसी प्रकार कोधलकी मामा क्या होने का प्रवास के स्वास्त्र कराय साहावीरको कीधलिक (कोधलिक ) कहा है। जैन परम्पराकी दिष्टिक कोधल जनपद बहुत पवित्र माना जाता है। यहाधिक काथलोका सम्बन्ध

१०७. आरक्षीक्षांजिक्कछ सर्वे रिपोर्ट माग २, ६० १४ तमा प्यनिक सेटिडमेन्ट इन द्यिन-सन्द हिंद्या ६० ८६ ११०८. कष्टाष्याची अशेश १२०६. पाणिनिकालोन भारतवर्ष, हिन्दी-संकल्पा ६० ६०। ११०. मेमो-अमिनन्वन-प्रन्य, ६० २६४। ११११. स्टबीज इन दि क्योप्रेसी आहं प्रतिकारन एक्स मेडिक्स संक्रिया, ६० २६ १८०६, ६० १०४।

कोशल देश और साकेत नगरीसे है अयोध्यामें तो तीर्यंकरोंके जन्म छेनेका विभान वर्णित है।

कोंकण (आदि० १६। १५६)

कोंकण अनपदके अन्यांत काठियाबाइ तथा अपरान्तका कुछ माग माना जाता है। इस जनपदकी नूमि सह्याद्र—पिक्मीभारते अरस्यागर तक फैली हुई है। रचुवंति के सनुसंपर्गमें काठियाति हो स्वराप्त देव कहा है। ११ वे कहा है। ११ वे कि हिस हो हो हो। ११ वे कि हो। ११ वे कि

## गान्धार (आदि० १६। १५५)

गान्यार जनपदका सोलह जनपदींमें उल्लेख जाया है। इस जनपदका निर्देश अशोकके पञ्चम शिकालेखाँ भी पाया जाता है। मांजमानिकायको अट्टुकचाँम गान्यार जनपदको शीमान्त जनपद कहा गया है। <sup>194</sup> गान्यारकी स्थिति स्वात नदीले सेलम नदी तक थी। इस प्रकार इस जनपदमें पहिचमी 'जांब और पूर्वी अफगानिस्तान सम्मिलत थे। गान्यारको राजधानी तवशिका नगरी थी। तक्ष-शिका शिका और ब्यापार इन दोनो ही दृष्टिगींस महत्त्वपूर्ण थी। जीवकवैद्य तक्षित्वका प्रसिद्ध स्नातक था। छान्दोस्य उपनिषद्<sup>919</sup> और शतपद ब्राह्मणमें गान्यारका उल्लेख जाया है।

गौड (आदि० २९ । ४१)

गोड जनपद पूर्वम स्थित था। इस जनपदमे वाराणसीसे बंगाल तकका भू-भाग अन्तर्भुक्त था। नन्दलाल देके अनुसार समग्र बंगाल देश गोड जनपद है। ईशानवर्मन्के हरहा अभिलेखसे अवगत होता है कि गोड प्रमुखस्पसे उत्तरी एवं

११०. अवरान्त महीपाठ-व्याजेन रावे करम्-सुवंश प्राप्तः । १११. काव्यमीमांसा-परि-सिष्ठ—-, ६० २८५ । ११४०. कोकाणार्विषयं तीलो समुद्रामानामेच्या, सिप्तुकामानाको देशि सम् बोनामाश्रितः ॥ सीराष्ट्रको देशिता माना तु गुर्वेत्तिमः ॥ । । ॥ शानिकतत्र ११००११ वर्षे कोकाराय्येमार्यो तर्गातः पश्चिमोचरे । आमोरको देशीत विश्ववेते व्यवश्वितः ॥—वही २। ७२० । ११४. काव्यमीमासा-परिशंष्ट ० १० २८५ । ११६. मञ्चिमानिकाय विवद सूचरी, १० ५२० (पांचहरूते ) । ११०. छान्दोच्य-काविषद् भीतामेस, ११४ । ११८. शावस्थाकाव्य

पश्चिमी बंगालके लिए प्रयुक्त होता था। १९९९ गौड देशके अन्तर्गत राड, वारेन्द्र और सुवर्ण भूमिको भी सम्मिलित कर लिया जाता था। शक्तिसंगमतन्त्रमें गौड देशका विस्तार बंगसे अवनेश्वर तक बतलाया गया है—

वंगदेशं समारम्य भूवनेशान्तगः शिवे।

गौडदेशः समाख्यातः सर्वविद्याविद्यारदः ॥ ३।७।३८

यही पथ स्वकन्तपुराणमें भी पाया जाता है। अतएव आदिपुराणमें जिस गौड देशका उल्लेख आया है, उचको सीमा आजनसोलने बंगाल तक मानी जा सकती है। बंगालने परिवामी भागको गौड देश मानना अधिक तर्कसंगत है। विकास (आदिपराण ३२) ४६)

आदिपुराणमें इसका उल्लेख आवर्त राज्यके साथ आया है। यह कोई पहाडी राज्य है।

चेदि (आदि० २९। ५५)

कैंदि जनपद बत्स जनपदके दक्षिणमें, यमना नदीके पास अवस्थित था। इसके पर्वमें काशो. दक्षिणमें विन्ध्यपर्वत, पश्चिममे अवन्ती और उत्तर-पश्चिममे मत्स्य तथा सरसेन जनपद स्थित थे। चेदि जनपदका सबसे पादर्ववर्ती प्रदेश वत्स्य जनपद था । इस जनपदके अन्तर्गत मध्यप्रदेशका कछ भाग एवं बन्देलखण्ड-का कछ प्रदेश लिया जाता था। विभिन्न कालोंने इसकी सीमा बदलती रही है। चेतीयजातकके अनसार इस जनपदकी राजधानी सोत्यवती नगरी थी. जिसे नन्दलाल देने महाभारतको शक्तिमतो नगरीसे मिलाया है। <sup>93°</sup> पाजिटर इस जनपदको बाँदाके समीप बतलाते हैं. १२१ जिससे डाँ० राय चौधरी भी सहमत है। <sup>१९२</sup> पालिसाहित्यमें 'चेदि' राष्ट्रका विस्तत वर्णन आया है। तथा इसके प्रसिद्ध नगरोंका भी कथन किया गया है। बताया गया है कि चेदि जनपदसे काशी जनपदको जानेवाला सार्गवनमे होकर जाताथा और लुटेरोंसे व्याप्त था। १२३ । आदिपुराणके अनुसार भरतकी सेनाने लीलापर्वक नागप्रिय पर्वतका उल्लंघन कर चेडि देशमे उत्पन्न हुए हाथियोंको अधीन कर लिया था। इसमें सन्देह नहीं कि जिनसेनके समयमे चेदिराज्य समद्र था। शिवापाल इस 'चेदि' जन-पदका सम्राट था। १२४ पराणोंमे चेदि राज्यकी विभित्तका सम्यक वर्णन आया है। चन्देरी नगरीका समीपवर्ती प्रदेश चेदि जनपद कहलाता था।

११९. घरोपाणी इंकिंग जिल्हा १५ ए० ११०६ जिल्हा २९ १० ११० व्योगीकीका जिल्हामारी और पंजियस्य प्रथम मेक्किंग इंग्लिया ए० १६६ । १२२, गोजियक्त हिन्दी आर्थ परिवास्त्र इंकिंग हुए १२६ तमा स्थापन कर विषया पर्जियस्था १५ ११८ । १२२, गोकियिक्क हिन्दी और पश्चिमपत्र इंकिंग, ए० १२६ । १२२, इक्कालीन मारनीय सूगीळ, ४० ४१७ तमा मेक्सिय, इंग्लिय, ४० १५५ । १२४, विष्कुरास्त्रय महाकाय संग २-१६, १६ और १० ।

चेर (आदि० २९। ७९)

केरलके लिए चेरका प्रयोग पाया जाता है। कत्रहमें केरलको बोलचालमें चेर भी कहा जाता बा। वेर जनपदमें मैसूर, दक्षिणी मालाबार, ट्रावकीर एवं कोचीनके मुभागको लिया जा सकता है। चेर प्रदेशकी राजधानी स्कन्दपुरी रही है, जिसकी स्थिति आधुनिक कोधवहुर जिलेके परिचममें बतलायी गयी है। <sup>12</sup>र पील ( आदि० १६। १५५, २६। ९५)

बोल या बोड जनपदका विस्तार तैजीर और दक्षिण आरकाटके जिले तक माना गया है। अभोकके हिरायारहवी द्वारीय स्वलालेख्य सुदूर दक्षिणके चील, गण्डप आर्थि राष्ट्रोका उल्लेख आया है त्यारहवी द्वारीय कर राज्यकी राज्यति तेजीर थी। बोलराज्य दिवहके नामते भी युकारा जाता था। 1 रेप्टिस्त जनपदने महास, उसके उत्तरके कुछ प्रदेश एवं मेमुर राज्यका कुछ अंश सम्मिलित या।

तुरुष्क (आदि०१६।१५६)

इसकी पहिचान पूर्वी तुर्किस्तानांके की जा सकती है। इसे चीनी तुर्किस्तान-भी कहा गया है। इस जनपदमें तुर्क निवास करते थे, ओ बौड धर्मानुपायी और भारतीय संस्कृतिके राजक थे। इसके जनेक सास्कृतिक भ्रम्नायवेष चीनी तुर्कि-स्तानमें मिले है। यह भारतका जनपद या। आदिपुराणके जनुसार ऋपभदेवने इस जनपदको संसंस्कृत किया था।

तैतिल (आदि ३०।१०७)

आसिपुराणके वर्षनंसे स्पष्ट है कि तीतक अनवस्य घोडे उत्पन्न होते थे। इस अनपदका महत्त बोडोकी दृष्टिंग था। भरत वज्जनतीको तौराष्ट्रमें तीतक जनपद-से बोडे भेंटमें प्राप्त हुए है। अतः तीतको स्थिति ऐसे स्थानपर होनी चाहिए, जहाँ उत्तम अस्य उत्पन्न होते हो। हमारा अनुमान है कि इस अनवस्की स्थिति पंजाब, सिन्य और कास्बोजके निकट होती चाहिए।

त्रिकलिंग ( आदि २९।७९)

रावति केकर उद्योग्धा तकका प्रदेश कॉलगके अन्तर्गत लिया जाता था। फिलानि कॉलगके ही तीम साथ्य माते हूँ—कॉलग, मध्यकॉलग और त्रिक-लिया। 180 पुराणींमें भी कॉलगके कई येद बतलाते हैं। बायुराणाने—"किल-क्लाफ्बैस वर्षवा,"181 लिखा है। आचीन अभिनेक्षोमें विकल्पिका उल्लेख मिलता है। विकलिया अनयदको,राखरदेश माना जा सकता है। राख्या लाट देश भगवान

१२४. स्वोधेफीकल विश्वासी बोज एत्शियस्ट एक्ट मेडिकल इंक्टिया, पु० ६८। १२६. वही पु० ५१। १२७, तर्नेल ऑव दि रॉक्ट पशियादिक सीसायदी ऑव बंगाल १८३७; पु० १६८। १२८. बायुपुराच ४४।१२४।

महाबीरके समयमे भी प्रसिद्ध था। यहाँ उनका विहार होता रहा था। विकालिय-की राजधानी सप्तधान थी। आदिपुराणमें त्रिकालियको विजयके साथ कालिय विजयका कथन आया है। त्रिकालियको विजित कर भरत सेनापरितने कालियको समीपवित्तितो अनेक निषयोंको पार किया था। त्रिकालियको साथ जैनलमायोंका सम्बन्ध विशेषक्यसे रहा है। बारवेलके समयसे हो वहाँ ल्यमण-सम्मेलन होने स्त्री थी।

दशार्णं ( आदि० २९ । ४२ )

इसकी उत्पत्ति ज्ञृक्ष पर्वतसे मानी गयो है। वैदिक पुराणोंमें कृष्टभंमे निकलने वाली निद्यांसे दशाणंका निर्देश जाया है। पुराणोंके दशाणंकी पहिलान सागर सिकेंस सतान की जा सकती है। वायुपुराणमें दशाणंका उल्लेख कालिकजरके साव किया गया है। वौद्धायण महास्तरुमें दशाणं जनपदको मनुद्रापेके तोलह महात्तप्रयोगे निनाया गया है। कालिदासने मेयद्रुद्योगे दशाणं जनपदका निर्देश पंत्रप्रयोगे निनाया गया है। कालिदासने मेयद्रुद्योगे प्रेत्य वाणं जनपदका निर्देश (मेल्स्य) मोला निर्देश कालिदासके इस्त क्षत्रप्रे कालिदासके आवासर दशाणं की पहलान किया निर्देश मानमे प्रवाहित होनेवाको स्थान नदी दशाणं जनपदकी पहलान करी व्याप्त की स्थान नदी प्राप्त कार्य कार्य कर स्थान करी प्रवाहत होनेवाको स्थान में दशाणं जनपदकी पहलान करी दशाणं जनपदकी पहलान करी दशाणं किया है। वृष्ट माल्या भी दशाणं को कहा जा सकता है। वृष्ट माल्या भी दशाणं को कहा जा सकता है। व्यस्त में दश्य २-५-५वी शती तक दशाणं जनपद बहुत समुद्ध या और इस देशकी राजधानी विदिशा जिला सिताके बातावरणसे युक्त यो। इसी कारण कालिदासने विद्याशनी केलि-कीडा-कोका किया किया।

दारु ( बादि० १६। १५४)

दारु जनपदकी भगवान् ऋवभदेवने बसाया था। इस जनपदकी समता 'दार्व' से की जा सकती है, विनाव और रावीके बीच दार्व जनपद था। यह जम्मू राज्य प्रतीत होता है।'<sup>3</sup>°

पंचाल (आदि॰ १६।१५३)

पंचाल प्राचीनकालसे ही प्रसिद्ध जनपद रहा है । यह इन्द्रप्रस्थसे तीस योजन दूरीपर कुरुक्षेत्रके पश्चिम और उत्तरमें अवस्थित या । पंचाल जनपद तीन

१२६, सम्यत्यन्ते कृतियमीदनत्यामिहंसा दमाणाः ॥ तेमा दिशु प्रमितनिर्वाक्षाक्षमण् राज्यानी गाला स्थः स्क्वमनिक्ककं काष्ट्रक्रस्य राज्या । तीरोधान्तरतिनद्युमण दास्तिह स्वादु सम्बाद्ध- समुमनं मुख्यान्य याचे वेषकर्यायस्य निष्यान्य २२-२४ । १३०. पाणिन्नि-क्वारोन मारत्यनं, पु० १९, दि० २।

हिस्सोंने विभक्त मा—( १ ) पूर्वपंवाल, ( २ ) अपर पंवाल और ( ३ ) दिविष्ण पंवाल । महाभारतके अनुवार दिविषा और उसर पंवालके बीच गंगानदी सीमा भी। एटा और फर्स सावादके लिले दिविषा पंवाल चे। वर्षानीते जात होता है कि स्तर पंवालके भी पूर्व और अपर दो भाग चे, इन दोनोको रामर्गा विभक्त करती थी। अहिच्छता उत्तरी पंवाल तथा काम्पिस्य दिविषी पंवालकी राज-धानी रही है। <sup>13</sup> काम्पित्त मगर जैन संस्कृतिको दृष्टिस अस्पन्त पंवित्र और महत्त्वपूर्ण माना पाया है। जैनयमंत्री दृष्टिस पंवाल जनपदका महत्त्व कम नही है। आहि तीप्रकरका विज्ञार भी इस प्रदेशमं हुआ था।

### पल्लव ( आदि० १६। १५५ )

दिवण भारतके कुछ भागपर पल्लब बंशका घासन पाँचवीं सताब्दीसे नवी सताब्दी तक रहा है। काँची पल्लब बंधकी राजधानी थी। काँचीके चारों और-का प्रदेश पल्लब कनपढ कहा जाता था। आदिएराणमे पल्लबको स्वतन्त्र जनपद माना तथा है। <sup>132</sup> राजलेकरको काव्यमीमाशाचे भी पल्लब जनपदका स्वतन्त्र किस्तित्व सिद्ध होता है। काचोके समीपवर्ती प्रदेशको पल्लब जनपद माना जा सकता है।

## पुण्ड्र (आदि०१६।१५२)

यह जनपर पूर्व बगाजके मालदा जिलेने स्थित था। कोटित्यके अर्थशास्त्रमें मी दस देशका नाम आया है। वर्तमान वोगरा जिलेका महस्यानगढ जामक आया पुष्णु जनपदमें था। दस पागमें आनेकका एक खिलालेल मिला है, उसमें पुष्णुजनारके महामान्यके लिए जाना दी गयी है। कोटित्यके अर्थशास्त्रमें (३२ अ०) लिखा है कि पुष्णु देशका वस्त्र स्थाम और मणिके समान न्याम वर्णका होता है। महाभारतमें '३३ पुष्णु दाजाओंका दुक्रल आदि लेकर महाराज युप्ति- छिरके राजसुय सम्में उपस्थित होना लिला है। पुष्णु देशका वस्त्र स्थास स्थास अध्यास वर्णका होता है। महाभारतमें '३३ पुष्णु का साम पुष्णु जनपद पूर्वीय बंगाल- का एक अंश वा तथा यह स्वतन्त्र जनपदके स्पर्म प्रसुद्ध या।

## पुन्नाग ( आदि० २९ । ७९ )

यह दक्षिण प्रदेशका जनमद है। भरत चक्रवर्तीन दिश्विक जिन राज्योंको अपने अधीन किया था, उनमें मुन्तागका भी वर्णन आया है। अतः इस जनपद-की दिश्विम अवस्थिति सिद्ध है। इसकी पहचान पुंगल जनपदसे की जा सकती है।

१३१. स्टडोज इन दि ज्योग्रेफि ऑड पश्चियन्ट पण्ड मेडिडस इण्डिया, पृ० ६२ । १३२. काल्यमीमांसा १७ जन्याय देश विभाग, तथा परिश्तिष्ट-२ पृ० २९ । १३३. महाभारत समापर्व ७८, ६३ ।

प्रातर (आदि० २९। ७९)

इस जनपदकी दक्षिणमें स्थिति होनी चाहिए। भरत चक्रवर्तीन दक्षिणके केरल, केर, पुन्नाग प्रमृति देशोंके साथ प्रातरको भी जीता था। आदिपुराणके अनुसार इस जनपदको स्थिति दक्षिणमें मैगूर राज्यके अन्तर्गत होनी चाहिए। यानुत तटवर्ती प्रदेश है। बहुत सम्भव है कि बैंगलोरके आस-पास यह जनपद रहा हो।

बाण ( आदि॰ ३०। १०७)

आदिपुराणके अनुसार यह जनपद कुलीन अश्वोंके लिए प्रसिद्ध माना गया है। भरत चक्रवर्तीको यहाँ भेंटमे इस देशके अश्व प्राप्त हुए ये। यह जनपद दक्षिण-पश्चिममे स्थित होना चाहिए।

मगध (आदि० १६ । १५३: २९ । ४७ )

मरा जनपदका वर्णन जैन बाडमयमे सर्वत्र पाया जाता है । इस जनपदकी सीमा उत्तरमे गंगा, दक्षिणमें शोण नदी, पूर्वमे अंग और उत्तरमे सघन जंगल तक फैली हुई थी। एक प्रकारसे दक्षिण विहार मगध जनपद था। इसकी राज-धानी गिरिक्रज या राजगह थी। महाभारतमे मगधका नाम कीटक आया है। वायपुराणके अनुसार राजबहको कीकट कहा गया है। शक्तिसंगमतन्त्रमे काले-व्वर-कालभैरव-बाराणसीसे तप्तकुण्ड-सीताकुण्ड, मंगेर तक मगध देश माना गया है। <sup>५१४</sup> इस तन्त्रके अनुसार सगधका दक्षिणी भाग कीकट<sup>934</sup> और उत्तरीय भाग मगध बताया गया है। प्राचीन सगधका विस्तार पश्चिममें कर्म-नाशा नदी और दक्षिणमे दमद नदीके स्रोत तक रहा है। हयान्-त्संगकी गणनाके अनुसार मगध जनपदकी परिधि मण्डलाकार रूपमे ८३३ मील थी। इसके उत्तर में गंगा. पश्चिममें बाराणसी. पर्वमें हिरण्य पर्वत और दक्षिणमें सिंहभीन वर्त-मान थी । मगघ जनपदके नामकरणका कारण बतलाते हुए आचार्च बद्धघोषने कहा है-- "बहुधा पपचानी"-अनेक प्रकारकी कियदन्तियाँ प्रचलित है। एक किंवदन्तीमें कहा गया है कि जब राजा चेतिय असत्य भाषणके कारण पृथ्वीमे प्रविष्ट होने लगा, तब जो व्यक्ति उसके पास खडे हुए थे, उन्होंने कहा--''मागधं पविस"-पृथ्वीमे प्रवेश मत करो। इसीके समान एक अन्य किवदन्ती है कि जब राजा चेतिय घरतीमे प्रवेश कर गया तो जो लोग पृथ्वी खोद रहे थे, उन्होंने देखा तो वह बोला-"मागधं करोय"। इन अनश्रतियोंके साथ तथ्य यही है कि मगधा

१२४. कालेस्वरं समारभ्य तसकुष्यान्तकं शिवो । मगभास्यो महादेशो यात्रायां न हि दुष्यति ॥—सक्तितंत्र २।७।१०। १२५. दक्षिणोत्तरक्रमेणैव कमात्कीकटमागयी॥— वदो २।७।११|।

नामक क्षत्रिय जातिको निवास भूमि होनेके कारण यह जनपद 'मगच' कहलाया।<sup>२३६</sup>

इसमें सन्देह नहीं कि मगध जैनधर्मकी प्रवृत्तियोका प्रधान केन्द्र था। राज-गह क्यापारिक केन्द्र था। तीर्थकर महावीरने इस नगरीमे १४ वर्षावास किये थे। मगुष्ठाधिपति राजा श्राणिक भगवान महावीरको सभाका प्रमुख श्रोता था । तीर्थकर बर्धमानकी प्रथम समवशरणसभा मगधके विपुलाचल पर्वत पर ही हुई थी। महा-कवि अर्हरासने अपने मनिमुद्रत महाकाव्यमे मगधका अत्यन्त अलंकृत और हृदय-साहा चित्रण किया है। कविने मगध देशको जम्बुडीपका भूपण माना है। इस हेक के पर्वत राजाओं के समान स्शांभित होते हैं। यहाँ वक्षपिक्तयोसे यक्त निदयों के सन्दर विकसित कमलदलोसं चिह्नित विस्तृत पुलिन अत्यन्त रमणीक प्रतीत होते है। सघन बनोके कारण यहाँ मूर्यराशियोकी तीव्रताका प्रभाव नहीं पडता है। कल्पवक्षके समान फलयक्त वृक्ष गगनका स्पर्ध करते हैं। यहाँ धान्यकी खेती सदा होती रहती हूं। इक्ष. तिल. तीसी. गड. कोदो, मँग, गेहें, एवं उदं आदि विविध प्रकारके अन्तर्शद पदार्थ उत्पन्न होते हैं। आस्त्र, जामन, नोब केला प्रभति फल मदैव पश्चिकोंको आकृष्ट करते रहते हैं। मगध देश सभी प्रकारकी आधिक, धार्मिक और राजनैतिक विभृतिसे यक्त था । यहाँके निवासी तत्त्वचर्चा. स्वाध्याय. प्रभ-क्षची आदिमे प्रवत्त रहते थे । कविने श्लेषालंकारमे मानवीयकरणकर मगधका यद्यार्थ निरूपण किया है। वास्तवमं प्रत्येक जैन पराण, कथा अथवा तास्विक चचिक सन्दर्भमे मगधका उल्लेख आता है। बीसवें तीर्थकर मनिसुवत नाथका जन्म मगध जनपदमें ही हुआ था।<sup>939</sup>

## मध्यदेश ( आदि० २९।४२ )

मध्यदेशको सीमा कुरुक्षेत्र, प्रवाग, हिमालय और विक्यके समीपमे प्रवाहित होनेवाली सरस्ती तथे तक मानो गयी है। मनुस्मृतिये गया और यमुकाको सध्यवित्ती धारा मध्यप्रदेशके लत्तर्पत मानो गयी है। <sup>13</sup> वैद्ध साहित्यके अनुस्ति सारा प्रयाप्त्रदेशके लत्तर्पत मानो गयी है। <sup>13</sup> वैद्ध साहित्यके अनुस्ति सार पूर्वमें कन्नेगल, बहित्रमिम्में महासाल, दिश्य-पूर्वमें सल्वावती नदी, दिश्यमें सैक्कविक नगर, परिवाम वस नामक नगर और उत्तरमें उत्तिरच्या प्रवंत अध्य-

१३६. वृद्धकालीन मारतीय भूगाल, साहित्य सम्मेळन प्रयाग सस्करण, १० ६६१। १३७ व्यासिल अन्यग्रिटीचळनेन होण्यि नार्वेक्षत्रनात्त्रस्य हार्वेक्ष्यस्य हार्येक्ष्यस्य स्वार्येक्ष्यस्य स्वार्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वार्येक्षयः स्वार्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वर्येक्षयः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वर्येक्षयः स्वरितेष्यः स्वयेष्यः स्वरितेष्यः स्वरितेष्यः स्वयेष्यः स्वयेष्यः स्वयेष्यः स्वयेष्यः स्वयेष्यः स्वयेष्यः

देशकी सीमा है। 1<sup>38</sup> भरत चक्रवर्तीने मध्यदेशके राजाको अपने अधीन कर श्वासन-की स्थापना को थी।

मद्र ( आदि०२९।४१ )

मद्र जनपद सहुन वडा बा। रावीमे झेलम तक उसका विस्तार घा। बोचकी जिनाब नदी उसे दो हिस्सोने वाँटती थी। स्वभावतः क्षेत्रम और जिनाबके बोच का पदिवसी भाग अपरमद्र गुजरात जिला और जिनाब एवं रावीके बोचका भाग —स्वारूकीट, गुजरावाला, पूर्वमद्र कहलाता था। मद्र जनपदकी गजधानी शाकल थी। महाभारतमे बताया गया है कि भीष्म मन्त्रियों, ब्राह्मणों और सेलांके साव इस देवामे आये तथा उन्होंने मदराज अल्पये पाण्डुके लिए माद्रोका बरण किया। भे मद्र जनपदके व्यक्ति गुर्विशक लिए में ट केल स्वार्थ से पाण्डुके लिए माद्रोका सरण किया। भे मद्र जनपदके व्यक्ति गुर्विशक लिए में ट केल स्वार्थ से पाण्डुके लिए माद्रोका सत्ति साविजीक पिता अद्वर्शत मद्रशके ही नरिय थे। भे अल्पेन मद्र और साहीक आदि देशोकी आचारभ्रष्टताके कारण मिन्दा की है। भे अविष्पुराणमें बतायां था है कि भरत चक्रवर्तीक सेतापतिन मद्र अनवदा काकर भरवकी आजा

मल्ल (आदि० २९।४८)

सारक प्राचीन गणतन्त्र राज्य है। कुधीनगर (कत्त्या) इस राष्ट्रकी राजधानी स्वाध्य गया है। राजधानी क्वाध्यस्य काण्यसीमायामं पूर्वीमारतके जनगरोमं मरूकती गणना की है। बौद्धसाहित्यमं कोणक राज्यके उत्तर-पूर्वमं मरूक खौर बाँक राष्ट्रको स्वाध्यस्य क्वाध्यस्य क्वध्यस्य स्व क्वध्यस्य स्वस्य क्वध्यस्य स्वस्य क्वध्यस्य स्वस्य स्वस्य क्वध्यस्य स्वस्य क्वध्यस्य स्वस्य स

महाकच्छ ( आदि० ५।१९३)

आदिपुराणमें इने पूर्वविदेहका जनपद बतलाया है। पर भारतीय भूगोलकी दृष्टिसे इसकी पहचान कच्छ और कठियाबाडके संयुक्त प्रदेशसे की जा सकती है।

१६६. नन्दकाल दे—क्योधांकतकः विश्वनारों जोव परिवायन्द्र एक्ट सीव्यक् शंख्या, सस् १६६०ई० यु० ११६ । १४०. सहामारत, जादि पर्व ११२१२-७ । १४१. यदी, समापर्व १२१४४ । ७२. यदी, चनवर्व २९३१९ । १४३. यदी, सम्मे जन्माय ४४-४१ । १४४. उद्ध-सालीन मारतीय मानिद्र १० ११४।

महाराष्ट्र ( आदि० १६।१५४ )

इसकी पहचान वर्तमान मराठा प्रदेशकों की जा सकती है। इस प्रदेशका विस्तार गोदाबरोके उत्तरी प्रापते केकर कृष्णा नदी तकके विस्तृत भूगामकों माना जा सकता है। दण्कारप्यकों स्थिति महाराष्ट्र जनपदमें थी। इस जनपद-की राज्यानी प्रतिष्ठान मानी गयी हैं।

## महिष ( आदि० २९।८० )

बहु दक्षिण भारतका जनगद है। इसकी पहचान बर्तमान सेमूरसे की बा सकती है। महाभारतमे इस जनवदको बाचार-प्रवहारहोन माना गया है। यह जनगद 'साहियक' जनगदसे पुषक् है। बाहार-प्राणे दक्षिणभारतके जनगदीने साब इसका उल्लेख साबा है, अन. संगूरके साब इसका सम्बन्ध जोडना तकनंगत है। मालव (बाहिट १६१५%:२९४७)

सह परिचम भारतका जनपर है। महाभारतके अनुवार नहुजने इस जनपद-को परातिन किया था। यहाँक राजा और निवासी युधिपदिक राजपूप सक्त सम्मिळित हुए थे। भाजवरणोने भी भागकी आजानुवार किरोटवारी अञ्चलका सामता किया था। "" परशुरामने माळवरेबके जानरेवोक अपने तीठव आणो-हारा संहार किया था। "" माळव जनपरके अलगंत उज्जियिनो, चोलपुर और पारको परिगणित किया जा सकता है। आविषुराणये काशी, कोलल, माण आदिके साथ माळवका उल्लेख जाया है, जल माळवकी उपर्युक्त स्वत्वान मान केमेमें किसी भी प्रकारका उल्लेख जाया है, जल माळवकी उपर्युक्त स्वत्वान मान केमेमें किसी भी प्रकारका डिरोध उत्तपन नहीं होता है। धांकशंमनाजने अवनती सुर्व और गोरावगीने उत्तर इस जनपवकी स्थित मानी गयी है। ""

## यवन देश ( आदि० १६।१५५ )

परिचर्मी आगमे बबन जनपदकी स्थिति होनी चाहिए । यों तो सबन शब्द- का प्रयोग आधुनिक पुनाकर्त छिए पाया जाता है । महाभारतमे बताया गया है कि निद्योगों से से देश से बनोके प्रकार किया तथा उनके पार्थ्यामासे भी यवन जातिको उत्पत्ति हुई ।  $^{1/2}$  कार्ग दिम्मवयके समय परिचममं थवनोंको जीता वा  $^{1/2}$  कार्गाव्याना स्थापित हुई ।  $^{1/2}$  कार्ग दिम्मवयके समय परिचममं थवनोंको जीता वा  $^{1/2}$  कार्गवावराज सुद्दिण यवनोंके साथ एक व्यवीहिणों सेनाके छिए दुर्गेस्वने पास आया था  $^{1/2}$  प्याप्त स्थापित स्याप स्थापित स्थाप

१४४. महामारत, गीतामेस संस्करण, समावर्ष ३२।७; ३४।११। १४६. वही, होवपर्ष ७ ।१<sup>7</sup>-११। १४७ असनीत: पूर्वभागे गीरावर्शस्त्रपोष्टी। माञ्जारको महारोशा भन्यान्य-राद्यका: ॥—वास्त्रित त० ३१।०१२। १४८. महामारत आदिपर्य १८४१३—२७। १४६. सरी, नमपर्व २४४।१८। १४०. वही वाषीमपर्य १९।२१-२२।

ब्राह्मणोंसे डेप रखनेके कारण शूदभावको प्राप्त होगये थे<sup>९५९</sup> बादिपुराणमें बताया गया है कि तीर्थक्कुर ऋषभदेवने यवन देशकी प्रतिष्ठा की थी ।

रम्यक आदि० (१६।१५२)

मीलिगिरिको पार करनेपर रम्यक जनपदकी स्थिति प्राप्त होती है। महा-भारतमे बताया गया है कि अपनी उत्तर दिग्विजयके समय अर्जुनने इस जनपद-को जोतकर यहाँके निवासियोको करद बनाया था। <sup>१९६२</sup> आदिप्राणमे कहा गया है कि तीर्थक्कर ऋष्यभाषाने इस जनपदकी स्थापना की थी। इस जनपदकी स्थिति दिशामाराको होनी चाहिए।

लाट ( आदि० ३०।९७ )

लाट देशकी स्थिति अवन्तिकं पश्चिम तथा विदर्भके उत्तरसे बतलायी गई है। बस्तुतः इस जनपदमे गुजरात और सानदेश सम्मिटित ये। माही और महोबाके निचके भाग लाट देशके सम्मिटित ये। वर्तमान गडींच, बड़ीदा, अहमदाबाद एवं बेबाफि जिले जार देशके अस्मीत ये।

वंग( आदि॰ २९।४७;१६।१५२ )

बंगकी गणना प्राचीन जनपदोंमें की गयी है। यह वडा ब्यापारिक केन्द्र था, यहाँ जरुमांगं और स्थल मार्गत माल आता-आता था। यह जनपद अंगरि पूर्व और सुझके उत्तर-पूर्वमें स्थित था। महावंश नामक बौद्ध वन्यमें वंग जनपद के राजा चिह्नवाहुका उल्लेख आया है, जिसके पुत्र विजयने लंकांगे जाकर प्रथम राज्य स्थापित किया था। "3 मिलिन्यचन्होंगे बनेक जनपदोंके साथ बंगका भी उल्लेख आया है और वहाँ नाविकांग नातें लेकर व्यापाराय जाना स्थित प्रयाद है। "द' 'दीपवंश' "भ" और 'महावंश' "भ" में बद्धांगा नामक नगरका उल्लेख है। यह आधुनिक बंगालक वर्डमान नगरसे मिलाया जा सकता है। बंग जनपदको पूर्वी बंगाल सरलतापूर्वक माना जा सकता है। भरत चक्रवर्तीके सेना-पारित वंग जनपदको अधीन किया था। इस जनपदका उल्लेख पूर्वक जनपदोंके साथ आया है।

वत्स ( आदि० १६।१५३; २९।६० )

बत्सदेशमे प्रयागके आस-पासकी भूमि परिगणित की गयी है। यह जनपद

१४१. महाभारत, अनुशासन पत्र २४।१८। १५०. महाभारत, समापर्वे २८।६ के अनन्तर। १५६ सालीस (दिन्दी अनुवाद) ६।१, १६,२०,३१। १५४. मिरिन्यपन्ही [सन्दर्ध वि० वि० सालारण] जिल्ला पहली, ए० १५४। १५५८. दीवर्वस ए० ८२। १५६. महार्वस चिन्दी अनुवादी १५॥६२।

यमुनाके किनारे जारिकत था। इस जनपदमे तीर्थ क्रूर महामीर, आर्य सुरस्तिन् भीर आर्थ महानिगित विहार किया था। 1<sup>58</sup> हस जनपदकी राजधानी कीषाविद्या नगरी थी ताली का नगरी अतालीक राखा राज्य कराता था। उज्जितिकी कारण मृत्यु हो सभी, जिससे राजी मृत्यु ना अतालीक की रोगिकियोक कारण मृत्यु हो सभी, जिससे राजी मृत्यु ना अतालीक की रोगिकियोक कारण मृत्यु हो सभी, जिससे राजी मृत्यु ना अत्य उद्यानको राज्याधिकारी निमय कर तीर्थ क्ष्य सहाचीरके पासी का अतालीक महत्य प्रतिपादित किया गया है। मृत्यु ना प्रतिपादित किया ना प्रतिपादित किया गया है। मृत्यु ना प्रतिपादित किया ना प्रतिपादित किया गया है। मृत्यु ना प्रतिपादित किया गया प्रतिपादित किया प्या प्रतिपादित किया प्रतिपादित किया प्रतिपादित किया प्रतिपादित किय

## वनवास ( आदि० १६।१५४ )

कर्णाटक प्राप्तका एक भाग वनवास जनपदके अन्तर्गत था। नन्दळाळ हेवे बनवास जनपदकी स्थिति वरदा नदीके तटपर मानी है। 14 सम्भवतः यह आव-कळ बनवासी कहळाता है। गुणमदाचार्यके सम्बद्ध इसकी राजधानी वंकापुर थी, जो धारबाड़ जिलेमे हैं। महाभारतमें भी वनवास जनपदका उल्लेख आया है। 14 व बरदा नदी तुंगाभदाको सहायक नदी है। बनवासी करम्ब बंदाके राजाओंकी राज-धानी थी।

# वानायुज ( आदि० ३०।१०७ )

इस जनपदकी स्थिति भारतके उत्तर-पश्चिमी छोरपर होनी चाहिए । वाना-युज सम्भवत. अरब देशके लिए प्रयुक्त हुआ है । यह जनपद उत्तम अदबोके स्मिए प्रसिद्ध था ।

वापि ( आदि० ३०।१०७ )

यह जनपद दक्षिण दिशामें स्थित था। हरिवंश पुराणमे भरतचक्रवर्तीके द्वारा विजित देशोकी नामावलीमे एक वाणमुक्त देशका नाम आया है।<sup>98</sup>४ औगोलिक

<sup>्</sup>षक निर्माच कृति, भ पृत्र ४२७। १५०. आवश्यक टीका ( मरुवांगरि ) पूर्व २०१ १५६. महामारत समापदं २०१८। १६० वहीं, उचींग वर्ष ५११-२। १६१. महामारत, मामापदं २०१८। १६० वहीं, उचींग वर्ष भागित्व १५८०। १६२. जांगोंगकरूठ विश्वसारी जो वर्षाच्या पूर्व अविकास । पृत्र पुत्र १८२-१६१। १६१. महामारत, सोम्प वर्ष हामारा १६४. हिंतेचुराण, सारावे बाल्यों इसकर ए. ११६६।

स्थितिके अनुसार इस देशकी वाणमुक्तके साथ समता की जा सकती है। इसकी समता वादिप (वादामी) से भी की जा सकती है।

बाल्हीक ( आदि० ३०।१०७; १६।१५६ )

महाभारतमें सम्पूर्ण पंजाबके लिए वास्त्रीकका प्रयोग हुवा है। महरौलीके 
कौहरसम्भ केसने बन्द्रद्वारा सिन्युके सात मुहानोंको पारकर बास्त्रीकको जीतनेक 
कौहरसम्भ केसने बन्द्रद्वारा सिन्युके सात मुहानोंको आर और सतलक के मम्प्रका मुकान 
माना जा सकता है, यह कैक्य देशके उत्तरमें व्यवस्थित था। बाल्हीकका हो 
अपर नाम बाहीक माना गया है। महाभारतके कर्णपर्वमे आया है कि बाहीक 
वस्त्रकी ओरसे भारतमें आये और उन्होंने रावीके पश्चिममें साकल या स्थालकोट 
की अपनी राजधानी बनाया था। आविपुराणके उल्लेखसे बात होता है कि 
सिन्युके पार उत्तर-पश्चिममें वाल्हीक जनपद रहा है। इस जनपदके घोडे 
प्रसिद्ध होते थे।

विदर्भ ( आदि० १६।१५३ )

इस जनपदको आधुनिक बरार माना जा सकता है। उज्जिबिनीके उत्तर-परिचमका प्रदेश विद्यमें नामसे युकारा जाता था। वरदा नदी विद्यमेंको हो भागोमें विभक्त करती थी। उत्तरीय भागका प्रधानस्थान अमरावती और दिलिणी भागका प्रतिक्षान—पैठन था। जादिप्राणके समयमे इस जनपदकी सीमा कुंउतन-देखके उत्तरीय भागते तथा कृष्णा नदीके तटसे नर्भदाके मध्य भाग तक ख्याप्त थी। निस्सार्येट यह एक समृद्ध जनवद था।

विदेह ( आदि० १६।१५५ )

बौद्ध साहिस्यमे उल्लिखित सोलह जनपरोमे विदेहको परिपणित किया मबा है। इसको पहुचान विहार प्रदेशको तिरहृत जनपरेस को जा सकती है। इसको राज्याना मिथिजा थी। यह प्रदेश मापके पूर्वोत्तरमे था। सीतामढी, जनकपुर और सीताकुण्ड तिरहृतका उत्तरीय भाग तथा चण्यारतका परिवसोक्तर भाग प्राचीन विदेहमें परिपणित था। भगवान् महायीरका जन्म विदेह महुवा था। विदेह निवासिनी होनेके कारण महायीरकी माता निवास विदेह में विदेह सिता कही जाती थी तथा राजी चेलनाके पुत्र कृणिकको विदेहमू जाता था। पिपिजाका जैत साहित्यमे वहा मारी महुवा है। इस नगरीमें दो तीर्यकरोंका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्यकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्यकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्थकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्थकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्थकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म दुवा था। १९ वें तीर्थकर मल्लिकाय और २१ वें तीर्थकर सिका जन्म सुवा था।

१६५. तोच्वां सप्तसुखानि येन [स] म [रे] सिन्धोनिता [व] त्रिहरूकाः—सेलेक्ट इन्ताकिस्वान्स, माग १ ५० २७६। १६६, महामारत कर्ण पर्व अध्याय ४४। १६७. क्रत्यसूत्र ४११०६।

निम्तायको चरण-एक्षेत्र यह नगरी पावन हुई है। <sup>१६८</sup> उत्तराध्ययनमे बताया गया है कि मिषिकाने शीतक छाता, मनोहर पत्र-पुष्णोसे सुणोमित तथा ग्रहाकि मनुष्यांको सदा बहुत काम पहुँबानेवाका एक चैरववृक्ष था। इस जनपरके निवासी सदा प्रेम कौर सदाचार पूर्वक निवास करते थे। चनवाम्यकी प्रचुस्ता थी। राजा-प्रवास पिता-पुत्रका सम्बन्ध था। विदेह जनपद और उसकी राज-सानी मिषिकामे सर्वेदा आनन्द, मुख और समृद्धि व्याप्त रहती थी।

ग्रह विचारणीय है कि गुणभदावार्यने मिथिलाकी स्थित बंगदेशमे मानी है, "" अब ऐसा जात होता है कि गुणभदावार्यने समयमे विदेशकी सीमा परि-वित्ति यो। इनके समयमे बैवाली मुजयकरपुर एवं हाजीपुर जिलेला भूगान विदेश परितारण किया जाता था। इसी कारण गुणभद्रने तीर्थंकर सहावीर के जम्म स्थान कुण्डपुरकी गणना तो विदेशमें की है," पर मिल्ल और निम्तीयंकरकी जनभूमि पियलाको यंगमे वत्रलाया है। जिनतेनके समयमें विदेश जनपर सुजयकरपुर, हाजीपुर, तुर्श-विंगली तक सीमित था। तिरहतका प्रदेश बंगमें मिल यथा था।

## शक ( आदि० १६। १५६)

इस जनपदका जापुनिक नाम वेन्द्रिया माना जा सकता है। यक लोगोंने भारतमे प्रवेश कर नहीं सक्ष्मम अपना स्थान वनाया था, वह पाकस्यान कह-लाया। भारतमे प्रथम आनेवाले गीक राज दिमनम्, निहस्कुल और हुण सभी महले-बहल इसी देवमें जादो । यह आवागमनकी परम्परा गीववीं वाती तक चलती रही। दरद देवमे परिचमकी और वसु (आवसस ) या चसु (खिंहे) नसीक तरुर लाकोल कही कहा गया है। मन्द्रलाल देव शक्तीपकी भूगांगे लेक्का ट्रास्पीके सीवियासे तुल्ला की है। स्वस्त सन्दर्भ कि टाल्मीका वर्णाप एका प्रथम कि स्वत्य है। महाभारतमे बताया गया है कि शक देश और जातिक राजा ग्रुपिटिस्क राजबूब प्रमाने में टेकेर उपस्थित हुए यो ""। सारायिन बहुतते शक सिनकोला संहार किया था। "भ्य स्वत्य स्वराप स्वत्य हो। अतः प्रमाने भेट लेकर उपस्थित हुए यो ""। सारायिन बहुतते शक सिनकोला संहार किया था। "भ्य सुक्ता स्वराप भारतभी उत्तर-पित्रभी सोमापर स्थित था। अतः प्रवाप स्वाप माना जा सकता है।

१६८. भिहित्सः मोल्डो-च्या ।— । नितः । वरणाणि , संद्वार्य स्वत्यत्य प्राप्तरः मिहिता-पृति तार्गा निज्ञानारेच्या ।— नहीं, राप्टर । १९६ अर्थन स्वतं व्यक्ति स्वतिका मिहितान्यः । — कपादुराणः, मात्रावा वामार्यक्राकाः, १६०० व्यक्तियो । मोल्डानारमं नोत्तिकारिकः । मात्रिवाण्यः पुष्पार वानोणित्यानिकारः ॥ — वही, ६६१४६ । १७०. सरोऽदिमन् विदेहास्ये निवसं मनमान्त्रे ॥ राषः, बुन्धदुरीकाय वसुपारतानान्युः — नहीं करावप्रे-प्रशः । १७१, महा-मारव, समारव प्राप्तरः । २०१, बन्धे, नीत्रवरं १९६४६ ।

श्र्रसेन (आदि० १६। १५५)

णूरवेन जनपदकी स्थिति मधुराके आस-पास थी । मधुरा, गोकुछ, वृश्वावन, स्नागरा आदि इस जनपदसे समितिस्य थे । महाभारतमे आया है कि दक्षिण दिख्यमंत्र सामरा आदि इस जनपदसे समितिस्य थे । महाभारतमे आया है कि दक्षिण दिख्यमंत्र सामरा सहस्य है । सहा प्रतिकासिक्ष राज्यसम्य प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थिति राज्यसम्य प्रतिकासिक्ष राज्यसम्य प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थाप प्रतिकासिक्ष राज्यसम्य प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थिति राज्यस्य स्थिति राज्यस्य स्थिति राज्यस्य प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थिति राज्यस्य स्थाप प्रतिकासिक्ष राज्यस्य प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थाप स्थाप प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थाप प्रतिकासिक्ष राज्यस्य स्थाप स्थापिक्ष सम्यम्य स्थाप प्रतिकासिक्ष स्थापिक्ष सम्यस्य स्थाप प्रतिकासिक्ष स्थापिक्ष सम्यस्य स्थाप प्रतिकासिक्ष स्थाप स्

समुद्रक (आदि० १६। १५२)

आदिपुराणके अनुसार इस जनपदकी स्थापना तीर्यंकर ऋषभनाथने की थी। इस जनपदकी स्थिति समुद्र तटपर होनी चाहिए। बहुत संभव है कि यह जनपद छंका हो।

सकोशल (आदि॰ १६। १५२)

इस जनपदकी पहचान 'महाकोशल' 'व्ह से की जा तकती है। सम्भवतः इस जनपदमें मध्यप्रदेशका बहुभाग सम्मिलित हो जाता है। आदिपुराणमें कोशल और सुकोशलको पृथक् पृथक् राष्ट्र माना गया है। कोशलमें जयोध्या, लखनऊका पार्वर्वी प्रदेश वहण किया जाता था और सुकोशलमें जबलपुर, सागर, कटनी, सतना आदि स्थान ग्रहण किये जाते थे।

सिन्ध् ( आदि० १६। १५५ )

भारतके उत्तरी भागमे सिन्य नामक जनपदसे इसे मिलाया जा सकता है। महाभारतमें सिन्धु देशका नृपति जयद्रय बताया गया है। यह नृपति द्रौपदीके स्वयंवरमें सम्मिलित हुआ था। 1<sup>338</sup> शक्तिसंगमतन्त्रमें इस जनपदका विस्तार

१७३. महाभारत, समापर्ग ११ । १-२ । १७४. बही, समापर्ग ५३ । १३ । १७४. प्रमानक टीटकमेट १ एरिजयट रेडिया, १७ ० १३ । १७६. गीक्स्वोवाहमार्ग आयोगपांचु बोचरे ॥ तैरपुकापर्वच में हु अद्युवांच्य पूर्वतः । महानोजन्द्रपाच्य मर्थनंशरराव्ये ॥—— बास्क्रियंगतराव्ये १७०११ । १७७. महाभारत, आदि पर्वे १८५४२ ।

लंकासे आरम्मकर सक्का पर्यन्त बताया है। 198 सिन्यु जनपद उत्तरी और दिसिनी दो भागों में विभक्त था। उत्तरीसिन्यु बेरा इस्माईल्लाकी ओर या तथा दिसिनी सिन्यु जनपदमे कोरपानका बहुत प्रवार था। उत्तरी सिन्युको सक्-दिस्यु और दिस्युको सिन्युक्त के किया करनेपर जात होता है कि विनाय नदीके परिवममें किन्यु जनपद और पूर्वमें उत्त्रीपर जनपद स्थित था। भारतीय साहित्यमें सिन्युक्तीवीरका नाम एक साथ आता है, जिससे जात होता है कि इन दोनो देशोंकी सीमाएँ एक हुसरेसे सटी हुई थी। आस्प्रियाणके कष्ययनसे स्थाह कि सिन्युकोर जीवोर दोनो पृषक्-पृवक् जनपद थे। यह प्रदेश सेल्य एवं विन्यु नदीके बीचमें स्थित था।

## सुराष्ट्र ( आदि० १६ । १५४ )

आदिपुराणमें ही इस जनपदका एक अन्य नाम सौराष्ट्र भी आया है। इस जनपदका ध्यवहार सामान्यतः उत्तरी काजियावाइके लिए पाया जाता है। पर मौगोलिक दृष्टिसे विचार करने पर काजियावाब और पुजरातका हुछ प्रदेश दुराष्ट्रके जनतर्गत होना चाहिए। महाभारतमे दक्षिण दिवाके तीयोंके वर्णन-प्रसंग में सुराष्ट्र देशके अन्तर्गत जमसोद्रद्ध, प्रभास क्षेत्र, विण्डारक एवं उज्ज्येसन (रे वतक) पर्वत आदि पुज्यस्थानोंका उल्लेख आया है। 1974 सुराष्ट्र जनपद आपर-का भी केन्द्र या और यहाँ दूर-दुर्लेक व्यावारों माल जरीदनेके लिए आते थे। गिरिनार पर्वतके कारण इस देशका पामिक दृष्टिसे भी कम महत्व नही है।

## सुद्धा ( आदि० १६ । १५२ )

महाकवि कालिदासने दस जनपदकी चर्चा कपिशा नदीके समीप की है। 120 सह संगाल और उसकल देशके प्रथमे स्वित संगालकी लादिका समीपतरी प्रदेश हा अब्दर्भ जात्रकों के अपने प्रमुख्य किया गांतर पर जात होती है। 121 आवाराय सुन्नके अनुसार यह जनपद राड देशके दो आगोंमेरे एक आग या। महामारत- में बताया गया है कि भीमधेनने पूर्वितिकथके समय इस जनपदकी जीता सा। 121 है कि भीमधेनने पूर्वितिकथके समय इस जनपदकी जीता पा। 121 लि की सिक्त कि सा जनपदकी स्वित पूर्वी आगारतमे होनी नाहिए। राय चौपरीके अनुसार हुनाजी किलेका त्रिवर्णी तथा सस्त्रवामका भूमाग सुद्धका मध्यमाग रहा है। आविपुराणमें वो साक्ष्य प्राप्त है, उससे इसकी सीमा निश्चत नहीं की वा सकती, पर बीद आहिएको आपार पर हक्को सीमा निश्चत कही की वा सकती है। इस जनपदक दिवस अनुसार करना कि सकती है। इस जनपदको दिवस-पूर्वी सताया गया है। सुद्धा जनपद मध्यप्रदेश के दिवस पूर्वी, अंग देशके नीचे एवं वन और उसकते नीच दिवस या।

रेजः. हम्हाप्रदेशभारस्य मकातं परमेश्वरि । सैन्थवाल्यो महादेशः पनीते तिश्वति वियो।— शक्तिसीममतन्त्र शाज्यत्र । १७६. महाभारत, बनपर्य प्रदार्श-२१। १००. रचुत्रका महास्काल्य ४१३५, ३८। १८१. छन्दन्त जातक १; ५० २३२। १०२, महाभारत समापर्य श्वरिहा प्राचीन प्रसिद्ध बन्दरगाह ताम्र लिप्तिको भी सुद्धा जनपदके अन्तर्गत माना वसा है।<sup>५८3</sup>

सौवीर ( आदि० १६। १५५ )

सौबीर प्राचीन समयका एक प्रसिद्ध जनपद है। डॉ॰ वासुदेवशरण अग्रवाल ने सिन्धु प्रान्त या सिन्ध नदके निचले कठिका पुराना नाम सौबीर माना है। इसकी राजवानी रोड़न, वर्तमान रोड़ी मानी गयी है। १०४ पाणिनिने सौबीर देशका निदंश किया है। १०४ इस वर्तमान रोड़ी मुन्तान और जहरावार के प्रस्त करिया किया है। भी सीवीर जनपद व्यापारकी दृष्टि महत्त्वपूर्ण या। सौबीरको सिन्धु और क्षेत्रण व्यापारकी दृष्टि महत्त्वपूर्ण या। सौबीरको सिन्धु और क्षेत्रण यापारकी दृष्टि महत्त्वपूर्ण या। सौबीरको सिन्धु और क्षेत्रण यापारको पूर्व में सुल्तान तक केला हुवा मान सकते हैं।

# <sup>द्वितीय परिच्छेद</sup> ग्राम और नगर

### ग्राम

आदिपुराणमं प्राम और नगरोंका भी उल्केख आया है। इस उल्केखसे आदि-पुराणमं प्रतिपादित आरातक गोषो और नगरोंकी समृद्धि, आर्थिक स्थित एवं उनकी सास्कृतिक अवस्थाका बोच होता है। वताया गया है कि विनमं बार्ध पिरे हुए पृह हों, किसानों और शित्यायोंका निवास हो तथा बाटिका और राजाबोंसे युक्त हों, वे ग्राम कहजाते हैं। जिस ग्राममं सौ घर हो जबाँत सौ कुटुम्ब निवास करते हों, वह ओटा गांव एवं जिसमे पांच सो घर हो जबाँत सौ की अपेक्षा पन-सम्पत्तिसे अधिक समृद्ध होता है। वह ग्राममे को प्रामन स्थित पेया बाके व्यक्ति निवास करते हो, रह वह समुद्ध होता है। वह ग्राममे अम्बारक पेये-बाके व्यक्ति निवास करते हैं, रह कोट ग्राममे कुष्क, वर्मकार और कुम्मकार ही

१=१. इबकालीन भारतीय भूगील १० ४६६-६७। १८४. पाणिनिकालीन भारत, ६० ६२। १८४. बहायाची ४।११४८ १८६, प्रामाइनिपरिक्रमात्राः रदुर्वनेवाभयाः । गृहक्षेत्रमृषिष्ठाः सारभाः सम्बन्धायाः ॥ प्रामाः [ प्रामाः ] कुरुवानेतेहो निकृष्टः समिपिकतः। परस्तव्यक्राया स्थात सस्यद्रक्रमेकतः॥—आदि० १६९१६४—१६५।

रहते हैं। छोटे गांवको सीमा एक कोलको और बड़े गांवकी सीमा दो कोसकी होती हैं। 1<sup>50</sup> गांवोंम्न अवकी खेती होती हैं, खेतोंमें मवेशीके लिए सास उत्पक्त होती हैं तथा जलावय भी प्रत्येक गांवमें रहता है। नदी, पर्वत, गुफा, स्वम्यान, शीरवृद्ध, कटीले बृद्ध, वस एवं गुल प्रमृति गांवोंकी सीमाके चिन्ह माने गाँवे हैं। 1<sup>50</sup> तथ्य यह है कि ग्रामोकी सीमाका विभाजन नदी, पर्वत, गुफा, हमशान एवं वृद्ध-विशेषीलें किला जाता है। इस प्रकार आदिप्राण्ये गांवकी विशेषता निम्मालिंद्यत तथ्योंके आपारण अवना को जा गकती हैं—

१ क्रुषक, कुम्भकार, चर्मकार, लुहार, बढई प्रभृति पेशेवरोंका निवास ।

२ वृक्षोका सद्भाव, वाटिका और उपवनकी स्थिति ।

३ जलाशय—कुँआ, तालाव आदिका निर्माण ।

४ निवासियोंकी आवश्यकताकी वस्तुओकी उत्पत्ति ।

५ बडे गौबोमे संसाधन--सामुदायिक विकास-कार्यक्रमकी व्यवस्था ।

६ सिंचाई, एव भूमिसुघार सम्बन्धी योजनाओका सद्भाव ।

७ जलको सुगमता, भूमिकी उर्वरता आदिका अस्तित्व ।

८ चरागाहो एवं पशुओके विचरण करनेकी भूमिकी व्यवस्था। ९ अनेक परिवारोका निवास।

१० घास-फस, मिट्टी-इंट, पत्थर-चना आदिसे घरोका निर्माण ।

११ कम-से-कम सौ परिवारोका निवास । १२ आर्थिक दृष्टिसे स्वातन्त्र्य ।

१३ सास्कृतिक कार्योंक सम्पादनार्थ देवालयोका निर्माण ।

१४ आर्थिक समृद्धिके लिए कृषिके साथ व्यापारकी व्यवस्था।

१५ आवश्यकताकी वस्तुओकी उपलब्धिके लिए गाँवके बीच बाजारकी व्यवस्था।

### नगर

नगरकी परिभाषा बतलाते हुए आदिपुराणमे लिखा है कि जिसमे परिखा, गोपुर, अटारी, कोट और प्राकार निर्मित हो तथा सुन्दर-सुन्दर भवन बने हुए

१८७ कोवार्डिक असीमानी प्रामाः स्युरभगोत्तमा. । सम्पन्नसम्बद्धसेत्राः ममुतवससोदकाः ॥
—वद्याः १६११६ । १८८ सार्द्यामिदर्रागृह्यांक्राक्रस्यकाविकः । वनानि सेत्रवस्वीते वेत्रीः
सोमान्नस्यम् । वद्याः १८८ स्वर्ताः १८८ स्वर्ताः १८८ स्वर्ताः १८८ स्वर्ताः १८८ स्वरत्यकुरस्यः
प्रामं कोवार्डिकोत्तानोमानमन्योन्तरः । नविवर्तेत् । असीस्वर्ताः १८८ प्रकृतः १८८ स्वर्ताः
सीराह्याः नरेतुः सीमा स्वाप्येदः । कोदित्य—अर्थावारः, नोक्षम्याः १७ प्रकृतस्य, १ क्रमायः
१८ ४ स्वर्ताः

हों, बहु नगर है। नगरमें बाटिका, वन, उपवन और सरोवरोंका रहना आवश्यक है। नाष्ट्रियों भी इस प्रकारों बनवानी चाहिए, जिससे पानीका प्रवाह पूर्व और उत्तर- के बीचवाओं ईसान दिखाकों जोर हो प्रवाहित होता हो। 1807 नगर शब्दकों खुतनीं जन्म "न मक्सतीर नगः, नग इव प्रासादाः सन्त्यत्र" की जा सकती है। जिनमें उन्नत प्रासाद हों जौर जो पर्कक वनाये गये हों तथा जिनकी दीवालें जीर कर्ते पाषाण शिलाओंसे निमत हों, उन्हें नगर कहा जाता है। मानसारमें जिनसेनकों परिभाषाके तुत्व हो नगरकी परिमाषा दी गई है। बताया है—"जहाँदर क्रय-विक्रय आदि विभिन्न क्षयहार सम्पन्न होते हैं, अनेक जातियों जोर परिवारोंके क्षयात्र (Artisans) वास्त्र क्षित नश्से का प्रतिवास करते हैं। विभिन्न क्षेणियोंके कर्मकार (Artisans) वास्त्र की तथा जाति नश्से कारी वास्त्र करते हैं। विभिन्न क्षेणियोंके कर्मकार (Artisans) वास्त्र की तथा जाति स्वाह्म करते हैं। विभिन्न क्षेणियोंके कर्मकार (त्राह्म करता करता करता है। विभिन्न क्षेणियोंके कर्मकार (त्राह्म करता करता है) है। अनेक जातियां की स्वाह्म करता हो जह नगर है। ""

वास्तुवाश्त्रीय दृष्टिकोणके अनुसार चारों विधाओपर द्वार (gates) होने चाहिए। । ये सब द्वार गोपुरीसे परिवृद्धित दहने चाहिए। नगरमें वासअवनोंका सम्बद्धे, विज्यास रहता है। यातायात एवं अव-विजय आदिके कारण तत्परता, संक्षेणांत एवं सम्पन्नता पद-यदपर परिजलित होती है। 15% आदिष्युराणकी परि-भाषाका स्कोटन करनेपर नगरकी निम्मिलिवित विविधताएँ उपलब्ध होती है।

- १ यथोचित एवं उपयुक्त विन्यास-योजना । २ प्रासाद, हर्म्य, निकुञ्ज आदिसे समृद्ध ।
- रे प्रचर जलक्यवस्था तथा जलाशयोंका सुन्दर रूपमे निर्माण ।
- ४ आबादीकी असंकीर्णता ।
- ५ विस्तत मार्ग ।
  - ६ गन्दगी, जल एवं दूषित पदार्थोंको दूर करनेके हेतू नालियोंकी व्यवस्था।
- ७ निपुल वायुसंचरार्थं एवं वायुसेवनार्थं बाटिका और उपवनींका सद्भाव ।
- ८ सौविध्यपूर्ण यातायातके साधन ।
- ९ सुरक्षार्थ परिखा, गोपुर, कोट और प्राकारका संघटन ।
- १० पूजा, शिक्षा, क्रीडा एवं मनोरञ्जनके उपयुक्त स्थानोंकी यथोचित अग्रवस्था।

१८.६. विरक्षाणोपुराष्ट्राष्ट्रबम्पकारमण्डिकम् । नानाभवनित्नासं सोबानं सज्वाधिकम् ॥ पुर-मेर्नाचे स्वस्तुप्तिविद्यार्थिकम् । पूर्वोप्तरकानमस्क प्रणापुरक्षितिसम् ॥ —आहि २ हा १६.८-१७० । १९०. जारे परिष्टु केन्द्रवार्थिकम्बानित्रम् । अनेक्रवातिर्वेशुक क्रमंत्रारे सम् नित्तुप्त । सरदेवतसंयुक्तं कारं चामिणोक्ते"—मामसार, अध्याप २० (तसर्विथान्) । १११. दिक्तु चह्यदेखनं गोपुर्युक्तं त वाष्टाक्रम् । अन्यिकन्तरेखुं कं सर्वन्नामाससंबीणेय् । सर्वद्वर-द्रम्मादितं नगरिमदं केन्द्रं प्रोक्तम् ॥ —मयमत, भारतीनवाद्यवारम्, इस्कन्तः ५० १० ४० १८ स्वरूप्तः ।

११ औद्योगिक भवनोंके समान चिकित्सालयोंकी योजना ।

१२ सन्दर भवनो, प्रासादों, मण्डपों एवं सभागहों द्वारा सौन्दर्यवद्धि ।

१३ नागरिकता एवं सम्यताके विकासके लिए कलाओंकी योजना ।

१४ चतुष्पर्थो एवं साधारण मार्गोपर दीपस्तम्भोंका विन्यास ।

१५ चौराहों एवं सार्वजनीन स्थानीपर जलस्रोत और लघु-उपवनीका निर्माण ।

आदिप्राणमे अनेक नगरोंकी नामावली आसी है। आये हए नगरोमे अधि-काश नगर पौराणिक है, इनकी स्थिति भारतवर्धके बाहर मानी गयी है। यद्यपि विजयार्जकी दक्षिणश्रेणी और जनस्थेणीके नगरोंसे कई नगरोके नाम भारतके नगरोंसे मिलायं जा सकते हैं. पर उन नगरोंकी भौगोलिक सीमा प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है। विदेहक्षेत्र, ऐरावत प्रभृति क्षेत्रोंकी नगर नामावली इतनी अधिक पौराणिक और सीमित संकलित है कि उसकी भौगोलिक स्थितिका निर्धा-रण करना असम्भव है।

आदिपुराणके नगरोके नाम पर, अग्नि, मित, कर, नगर, ध्वज, ज्वाल, क्षीर, आभ, कुट, मणि, गीत, उद्योतन, तिलक, केतूक या केत्, अर्गल, हार प्रभृति शब्द अन्तमे जोडकर बनाये गये हैं। यथा—महा + कट = महाकट(१९।५१); महा + ज्वाल = महाज्वाल (१९।८४); बच्च + पुर = बच्चपुर (१९।८६), रत्न + पुर = रत्नपुर (१९।८७), महेन्द्र + पुर = महेन्द्रपुर (१९।८६) आदि । कतिपय नगर नाम वि, विगत, सुआदि उपसर्गजोडकर भी बनाये गये हैं। यथा—िव + शोका = विशोका (१९)८१): विगत + शोका = विगतशोका: बीत + शोका = बीतशोका (१९।८१) । कुछ नगरोके नाम व्यूत्पत्तियोके आधारपर भी प्रथित किये गये है। यथा--शिवद्धर-शिवं करोतीति = शिवद्धर, (१९/७९) रत्नसञ्जय-रत्नाना सञ्जय--रत्नसञ्जय (७।१४), रत्नाकर--रत्नाना आकर रत्नाकर (१९।८६) आदि।

इस प्रकार आदिपुराणमे आये हुए नगरके नामोंको निम्नलिखित वर्गीमे विभक्त किया जा सकता है:---

१ प्रत्यय या शब्दाश जोड़कर

२ उपसर्ग जोडकर

३ व्युत्पत्तिके आधारपर

४ सास्कृतिक महत्ताके बाधारपर

५ भौगोलिक विशेषताके अनुसार

पूर्वमे जिन जनपदोंका प्रतिपादन किया गया है, वे सभी जनपद भरत क्षेत्रमें हो वर्तमान हैं, किन्तु नगरोंके सम्बन्धमे यह नही कहा जा सकता। नगर जम्बु- ढीप, घातुकी बण्ड और विदेह इन तीनों डीमेंकि वॉलत है। इसमें सन्देह नहीं कि वनवरोंका केवल नाम ही उपकथ्य होता है, पर नगरोंका सास्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और घारिक महत्य भी प्राप्त होता है। अतएव हम नगरोंकी नामावली-का प्रतिपादन करते समय उनकी भौगोलिक स्थितिपर विदोध विवार न कर उनकी समृद्विगत विदोधतापर विधार करेंगे।

नगरोके विकासका इतिहास अवगत करनेके लिए खेट, मडम्ब, द्रोण और पत्तन आदिका स्वरूप अवगत कर लेना आवश्यक है।

नगरका विकास विभिन्न घाराओ—स्वरूपों, आकृतियों एवं श्रेणियोमे पाया जाता है। अर्थक नगरको अपना निजी विविध्यत होती है। सरिशतटपर विकासित कोर समुद्ध हुए नगरको अपना पायंत्र प्रदेश अववा उपत्यका भूमिमे उत्तिवत नगर भिन्न हुए नगरको अपना पायंत्र प्रदेश अववा उपत्यका भूमिमे उत्तिवत नगर भिन्न होता है। आश्रम, उठज और श्रीचोंनिक वातावरणमे समुद्ध हुन्न बगर सागर-वेलापर विकासित नगरको अपेक्षा संस्कृति और अर्थ-सभूबिमे भिन्न होता है। प्रमा भार नगरको विकास आकृतिक बातावरणके सम्बन्धमे होता है। अर्थ यह है कि नगरका विकास आकृतिक बातावरणके सम्बन्धमे होता है। अर्थ गाया पहिकारों एवं भवन-निर्माणको अन्य सामग्री जितनी सहज सुरुभ होती है, नगरका विकास उत्ती क्या सामग्री जितनी सहज सुरुभ होती है, नगरका विकास उत्ती क्या सामग्री जितनी सहज सुरुभ होती है। स्वार एक्स स्वार प्रमाव पढ़ता है। स्वार सामग्रीके अतिरिक्त जनपदाविशेषको संस्कृतिका भी प्रमाव पढ़ता है। सही कारण है कि दिविड, सहाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उत्तर-प्रदेश, सम्बग्रदेश और राजस्वान प्रभृति जनपदीमें विकसित नगर स्थायस्वकी दृष्टिन

प्रामोंका विकसित रूप हो नगर है। पर ग्रामोंका एकाएक इतना विस्तार और विकास होने पर पर्यामा समय लगा होगा तथा बोचको कई स्थितियोंको पार करना पड़ा होगा। आविषुराणके लनुसार खेट, खर्चट, होण आदि विकासकी मध्यक्ती विश्वतियों ही है।

## खेट

आदिपुरागमें नदी और पर्वतिके चिरे हुए नगरको खेट कहा है। <sup>145</sup> समराञ्जल-सूत्रवारके अनुसार खेट आम और नगरके वीचका है। यह नगरसे छोटा और सामसे बडा होता है। अतएव नगरके विष्करमके आधेके प्रमाण लेटका विष्कर मेरियादित निवास है। <sup>148</sup> बहुगाक्यपुराणमें बताबा नगा है कि नगरसे एक बोजन की हुरी पर खेटक या खेटका निवेश जनीश है। नगरके मार्गोका विष्करम ३० चनुव होता है, पर खेटके मार्गोका २० धनुव। अतएव बहुगाच्छपुराण और समरा-

१९२. सरिव्धिरिश्यां संस् ई खेटमाडुर्मनीचिषः॥—कादि० १६।१७१। १९१.–१६४. नगरा-वर्षनिष्कस्मः खेटं परं तवुर्षतः। नगरादर्षयोजनं खेटं खेटाब् प्रामोऽर्धयोजनम्॥—झझाण्डपुराण,

कुमसूनवारसे यह स्पष्ट है कि खेट छोटा नगर है, जो समतल मूमिवर किसी सिरताके तटपर स्थित होता है तथा हमकी स्थिति छोटी-छोटी सुत्तिस्थोंके समीप मी रह सकती है। सेट बसुत: बेका कर है, हमके वारों ओर प्राम होते हैं। । विस्तृत्व के स्वाया गया है—"आमबी: खेटक मध्ये सुष्ट्रमध्ये खबंदस्य 'भ्या प्राम्म होते हैं। । विस्तृत्व के स्वाया गया है—"आमबी: खेटक मध्ये सुष्ट्रमध्ये खबंदस्य 'भ्या प्राम्म के स्वाया गया है— "आमबी: खेटक मध्ये सुष्ट्रमध्ये खबंदस्य 'भ्या प्राम्म खेता है । विस्तृत्व के स्वाया सुष्ट्रमध्ये के स्वया सुष्ट्रमध्ये स्वयं स्वया सुष्ट्रमध्ये सुष्ट्रमध्य

- १. बदी तट या पर्वतकी तलहरीमे अवस्थिति ।
- २. खेटका ग्रामसे बडा होनेके कारण नगररूपमे विकास ।
- ३. नदी-पर्वतसे संस्त्र होनेसे औद्योगिक विकासके साधनोंकी प्रचरता ।
- ४. कवि तथा सभी पेदीके लोगोंका निवास ।

## सर्वेट

ब्रादिपुराणमे लर्बट या लर्बटकको प्रमुख विवेषताका प्रतिपादन करते हुए उसे पार्वस्य प्रदेशित बेहित साना है। "प समने सब प्रकारके मनुष्योते आवासित पूर्व सारों ओर पर्वतोत्ते आच्छावित नगरोंको लर्बट कहा है। "<sup>90</sup> इस नगरका आकार बहुत बहा न होकर साधारण रहता है, यत जिस नगरके चारो और पहाडियों हों, उसका प्रकार तो स्वयं ही पहाडियोंसे बन जायगा। कीटित्यने लर्बटको एक दुर्गके रूपसे कहा है, यह दो सो बामांके रक्षायं निविष्ठ होता था। " मान-सारसे लर्बटका प्रयोग ग्रामधिवेषके साथ राजकोय प्रोजनशालीय-मण्डपके लिए मी आया है—

नुपाणां भोजनार्थं स्यात सर्वटाख्यन्त मण्डपम् ॥<sup>१९९</sup>

सर्वटके लिए कर्वट राज्यका भी अयोग होता है। सर्वट पर्वतीसे पिरो —-मारतीय वास्तवाश्त, इस्तक, १० १०५ पर उद्धत तथा समरान प्रातिश्व र श्ती क्रमाश । १६४. सने जन्मरे नैन केसने हार-सीवतः । स्वय्यक्त स्वेत्रते आमः समरा विश्वपाति ॥— सामिक्सामा-मारतीय वास्तुतारतः, १० १०६, तथा गृहेरिपिश्चतं वन्नवयकाशेशितं, तपु खेटकर् —-स्वयत् र ० तो कायाश १६६. केसर्ग गिर्तरस्यं खर्चटं तयस्यती ॥—-सादिन १६११९५ परिस्तामितः कंट वयेनि—- सहस्यतानीय ६४१९० । इस्तं कर्सट्याद्विम्यः स्वत्ते, १४१९५ पास्त्र-प्रीक्ष्मामस्वर ११६०, पांतः प्येत्युद्धं खंटकं सर्वकम्यादित्य ॥—-स्वयत्, दशस्य कथाय सुरूकसम्बद्धारीका कंटिय्—-वही, पुर्शनवेत्र आयोग १९६. हिस्स्त्रप्तायाः सार्गटिवर्य-सीदाव्य कर्यवास्त्र- स्वरूप १०, ज्यावा १, यह १ ६ (स्वर्णनीस्त्रास्त्राः) १९५, गानासार १४ वी कथाया तथा Dr. Acharya—Encyclo. of Hindu Architecture. ->Page 187 बस्ती कहलाती है। अनेक प्रामोंकी रक्षा एवं व्यापार समृद्धिके लिए सर्वट स्था-एत किये जाते थे। बर्वट अनेक गाँवीके आपारका केन्द्र रहुता था। कीटिस्पने दोसी प्रामोंके मध्य सर्वटकी बात कही है, इसका भी यही तारपर्य है कि सर्वट दोसी प्रामोंके व्यापारका केन्द्र होता था। वस्तुत: नगर विकासकी रप्यसाको अवगत करनेके लिए बर्वटके स्वरूपका आंत आवश्यक है। खर्वट वर्तमान नगरों-की अयेशा कुछ निम्न आकार-अकारका होता था। हमारा विश्वत है कि इसका महस्त सामिरक इष्टिसे विस्ता अधिक सम्मन्न है, उनना आधिक दृष्टिसे नहीं। जिनसेनने आदिपुराणके आगेगांछ सन्दर्भने सर्वटको सी प्रामोंक मध्य माना है। 100 महेरासे सर्वटकी निर्मानिलीखा विशेषताएँ होती हैं —

- १. चारो ओर पर्वतोसे वेष्टित ।
- २ दोसौ ग्रामोके मध्यमे स्थित ।
- ३. सभी प्रकारके व्यक्तियोंका निवास।
- ४ रक्षाकी दृष्टिसे महत्वपूर्ण स्थान ।
- ५ खेटकी अपेक्षा बजा।

### मडम्ब

आदिपुराणमें उस बडे नगरको सहस्य कहा गया है, जो पाँचसी प्रामोंके मध्यने क्यापार आदिका केन्द्र हो।<sup>२०९</sup> मडस्य वस्तुनः व्यापार प्रधान वडे नगरको कहा गया है। इसमें एक वडे नगरको सभी विशेषताएँ वर्तमान रहती है।

#### पत्तन

जो समुद्रके तट पर बता हो और जहीं तीबीके दारा आंबामजन हो, उसे स्तम कहते हैं। 1° वसराङ्गणसूनमं राजाओंके उस्पान अपीत् प्रीध्यकालीन अपवा ग्रीक्त पेत्रकालीन उपायोकों परित कर वहां बहुत व्यावारी निवास करते हों और जो बन्दर साह हो, उसे पुट्येदन बतावा है। 1° प्रस्त साह की उक्त प्रस्त कर साह हो, उसे पुट्येदन बतावा है। 1° प्रसाद अपायोक की उक्त प्रस्त साह कर साह

२०० शतहे च स्त्रुपामसंस्थ्यमा "ख्यंदरी:— आदि० १६११७४, तुस्त्रीय-सखेदबर्वया-होषि:—वित्रसेत्रका हार्प्यंत पुराच, मारतीय शास्त्रीठ सस्त्रुरण ०१६ । २०१ सब्स्यमामानंत बार वण्यापाततीतृत्वर्र-कार्ति ६४४ ७०२ । २०१ वर्षा तस्त्रपुरान्वे वन्नीमिरवर्तारेती:—बही १६१८० । २०४ . २०४ वरसार्गं मनेद् रामां यत्र तप्त्र पत्रान्त विदु: । बहुस्तीतप्रवित्युक्त्य त-दुर्ष्य व्यवेदनम् ॥ —समरास्था १८४५।

खिला है—"बहाँ राजाके नौकर जादि बसते हैं, उसके 'पश्चनम्', 'पुटमेदनम्' से दो नाम आये हैं । "में अतएव जहाँ राजाके नौकर रहते हैं, वह स्थान राजा का उपस्थान हो पकता है। वही उपसान गदि व्यवसाय और बाणियणका केन्द्र हो तो पुटमेदन कहा जाता है। समगङ्गणसूत्रमे—"बहुस्कीतवण्यिमुक्तं तदुक्तं पुटमेदन," "दे — व्यापारियोधे युक्त नगरको पुटमेदन बताया है।

मानसार, <sup>२००</sup> समराङ्गण, आदिपुराण और बृह्दकथाकोश प्रभृति बन्धोकं आधारपर पत्तन एक प्रकारका बृहत् वाणिज्य-बन्दरगाह है, जो किसी सागर या नदीके किसार दिखत होता है तथा जहीं पर प्रधानकथ्ये विणक्षण निवास करते हैं। बृहत्क्वाकोशमें २<sup>००</sup> पतानको 'रन्तस्कृति'—रन्तकाशिका स्थान बताया है। इससे स्वष्ट बत्बगत होता है कि पत्तन धनामका मुक्य स्थान था। पत्तन दो प्रकारके होते हैं — जन्मतान और स्थानसका

मलयगिरिने लिखा है.—''अहाँ नौकाओं द्वारा गमन होता है, उसे 'पट्टन' और जहाँ नौकाओं के अतिरिक्त गाड़ियों और घोड़ोसे भी गमन होता है, उसे 'पक्तन' जानना चाहिए''।  $^{2 \circ \epsilon}$  संक्षेपमें पत्तनकी निम्नलिखित विद्येपताएँ होती है.—

- १ समुद्रतटवतीं बन्दरगाह।
- २. जलपोलोका निरन्तर आवागमन ।
- ३. वणिकोंका निवास एवं व्यापारकी समृद्धि ।
- ४. रत्न-घन आदिकी प्राप्ति ।
- ५. आवश्यकतानुसार राजाओकी उपराजधानी ।

# द्रोणमुख

जो नगर किसी नदीके तटपर स्थित हो, बहु होणमून कहलाता है। है । कस्तुत: यह एक प्रकारका क्षापणक नगर (Markut towa) है। यहाँ पर स्थार सामियों का बाना-जाना लगातार हरता है। इसके स्थित किसी नदी तटपर, सरिता संगमपर अथवा सागरनेलापर बतायी गयी है। इसका एक नामान्तर

दोणोमस भी आया है। शिल्परत्नमें द्रोणमस्त्रको बन्दरगाह माना गया हैं. २१९ यहाँ पर जहाज आते-जाते है और विश्वाम लेते है। द्रोणमुसको एक अन्य विशेषता व्याव-सायिक केन्द्रके रूपमें भी परिगणित की गयी है। 292 यह चारसी ग्रामींके मध्यमें रहता या और उन गामोकी आवश्यकताओकी पति करता था। रूउ संक्षेपमे दोणमखकी विद्यायताएँ निम्नलिखित है:-

- १. नदी या समद्रके तटपर अवस्थिति ।
- २. बन्दरगाहकं रूपमे व्यवहार ।
- ३. प्रमुख व्यावसायिक केन्द्रके रूपमे मान्यता ।
- V. जारमी सामंत्रि मध्य क्रिस्ति ।
- ५ सभी प्रकारको जानियोंका निकास ।
- ६. व्यापारका प्राधान्य ।
- ७. आवागमनका आधिक्य।

### संवाह

उस प्रधान ग्रामको संवाह कहा गया है, जिसमे मस्तक पर्यन्त ऊँचे-ऊँचे धान्यके ढेर लगे हो। <sup>२९४</sup> आदिपराणके इस वर्णनसे स्पष्ट है कि यह एक समद्ध ग्राम है, जो नगरके तुल्य है। बहुत्कथाकोशमें 'बाहुन' संबाहुके अर्थमे प्रयुक्त हुआ है और इसे 'अदिरूढम'— पर्वत पर बसा हुआ ग्राम कहा है। २१% संवाहकी निम्त-लिखित विद्येषताएँ मानी जा सकती है-

- १. कृषि प्रधान, समृद्ध और धान्यसे युक्त।
- २ पर्वतपर वसाहआ।

### संग्रह

दस गाँबोके बीचके एक ऐसे बडे गाँबको, जहाँपर वस्तुओंका संग्रह करके रखा जाय और आवश्यकताके समय उन वस्तओंका वितरण किया जाय. उसे

२११, तदेवाब्वेश्च नवाइच सगमागसयोतसम् । द्वीपान्तरवणिग्सष्टं विदर्शेणीमस्तं सुधाः ॥ ---किल्परत्न अन्याय ५। २१२. नथास्थिदक्षिणादक्षिणभाग् विणगादिसयुक्तम् । सर्वजनावासं यद् द्रोणमुखं मोक्तमानार्थः ॥---मयमत्, अध्याय १० । २१३, इतः 'चत्वारि '' द्रोणमुखः'''' **भ**र्मद ० १६। १७५; चतुरशास्त्राच्या द्रोणमुखं--कौटित्य अर्यशास्त्र, चौखम्बा संस्करण १७।१।३ (जनपद निवेश )द्रोणको स्थुत्पत्ति -बोहि गम्मति वक्तेण विश्वलेण वि द्रोणमहं, जहा भस्यच्छं साम-हित्ति प्यमादि आचाराङ्ग चूणि पू० २८२। द्रोण्यो बाबो सुख्यस्येति होणस्यं वस्त्रस्यस्यनिगंग-प्रवेशम्, यथा- भूगुकच्छं ताम्रकिसियां--उत्तराज्ययनको शान्तिसृरिष्ट्यति, पु० ६०५। २१४ संबाहस्त शिराव्यद्वधान्यसञ्जय इच्यते-कादि० १६।१७३। २१५, सन्तिवेशं सगोपरि-वहत्त्वसमाकोश १४।१६ । बाहनं चाहिक्दम्-वही ९४।१७।

संग्रह कहते हैं। प्राचीन कालसे ही मनुष्य अपने रहन-सहन, भोजन-भजन, आबार-विचार एवं बादान-प्रदानके साधनोके साथ-साथ अपनी रक्षाके उपाय-साधन भी जुटाता आ रहा है। अतएव सम्यक् शासन-संचालन, न्यापार-समृद्धि एवं सूरक्षाके लिए छोटे-छोटे गाँवोंके बीच किसी बड़े गाँवका रहना आवश्यक होता है। यह गाँव संग्रह और वितरणका केन्द्र रहता है तथा अपने आस-पासके गाँबोंको आवश्यकताकी वस्तुएँ देता-लेता है। आदिपराणमें इसी प्रकारके बडे गाँवको संग्रह ग्रामकी सँजा दी गयी है। इस गाँवका अर्थशास्त्र और शासनकी दिष्टिसे महत्त्वपर्ण स्थान होता है। इसका वास्तविक रहस्य यह है कि प्राचीन समय-में यातायातके साधन उतने सुलभ नहीं थे, अतः दस गाँवोके मध्य एक केन्द्रीय बडे गाँवका रहना आवश्यक था। इस गाँवमे दुष्कास्त्र अथवा अन्य किसी विशेष समयके लिए अन्न-भसा, घत, तेल, गड आदि आवश्यकताके पदार्थोंका नंग्रह किया जाता था । नगर विकासकी परम्पराको अवगत करनेके लिए इस प्रकारके गाँवों-का विशेष महत्त्व है। इस प्रकारके ग्रामोंने सप्ताहने एक दिन बाजार भी लगता था । शब्दकल्पद्रममे पुरके पर्यायवाची शब्दोंका उल्लेख करते हुए "हट्टादिविशिष्ट-स्थानम्", "बहुपामीयव्यवहारस्थानम्", आये है । ये दोनों शब्द 'संग्रह'पर सुन्दर प्रकाश डालते है। ग्रामीणोंको दैनिक आवश्यकताकी पतिके लिए कुछ ग्रामीके मध्य एक केन्द्रीय गाँव होता था, जहाँ किसी विशेष दिनमे कुछ दुकानें जुटती थी और क्रय-विक्रयका कार्य होता था। यह नैमित्तिक हट वर्तमानमें भी बड़े-वड़े ग्रामोमे लगता है।

'बहुधामीयम्बद्धारस्थानम्' राज्य सम्बद्धण सुन्य प्रकाश बालता है। इस प्रकारके केन्द्रीय प्राममें केवल अन्नादि पदार्थाको लरीदनेके लिए ही प्रामीण नहीं आते होंगे, बलिल नेवनेके लिए मी आते होंगे। अत्रत नेवने की प्रमुखताके कारण 'संग्रह् 'नाम पड़ना स्वामानिक है। आज भी हमारे देवमे 'ससदाम' और दशवाम जैते नामवाके प्राम विक्याना है। अतराव आविष्ट्राणकारने अपने समयकी सामा-निक, आधिक और राजनीतिक स्वितिको सुनना 'संग्रह' गौव द्वारा दो है। 'संग्रह' का महस्य जनत सभी इन्दिक्कोणींसे था।

## घोष

२१६. दशमान्यास्तु मध्ये यो महान् आमः स संग्रहः-कावि० १६।१७९। २१७. वही, १६।१७६।

समय अहीरोंकी 'बस्ति' पृष्क् रहती ची, जो घोष या आभीरपल्लिका कहो जाती थी।

### आकार

जिस गाँवके निकट स्वर्ण, रजत, सणि-माणिक्य आदिको खान रहती है, उस गाँवको आकर कहा जाता है। <sup>२ १६</sup> यद्यपि 'आकर' शब्दका अर्थ हो खान है, पर साहवर्ष सम्बन्धसे आकरके निकटवर्ती ग्रामको भी आकर कहा जाता था।

### राजधानी

जनपद अथवा मण्डल विशेषके कतिपय नगरोंमेसे एक नगरको राजधानी चुना जाता था। शासन-सौविष्य अथवा अनुकुल स्थिति ही इस निर्वाचनका कारण माने गये हैं। आदिपराणमें राजधानीमें आठसी गाँव माने गये हैं। 200 जिस नगरकी आबादी घनी हो, और जो चारों ओर दीवाल परिखाओ और प्राकारोंसे परिवत हो, वह नगर राजधानी बनता है। मयमत शिल्पशास्त्रमें राज-धानीकी स्थितिपर प्रकाश डालते हुए लिखा है—''जिस नगरकी आबादी पश्चिम तथा उत्तरमे गहन हो तथा जो समन्तातु दीवालो, परिखाओं एवं प्राकारोसे परि-वत्त हो । रक्षार्थ बाह्य सीमामे चारों ओर सैन्य शिविर भी स्थपित हो । इस प्रकार जहाँ पर पश्चिम एवं उत्तर भभागोंपर जनावासोंको स्थिति हो तथा पर्व. दक्षिण भभागोपर राजकर्मचारियों सेनानियों एवं सैनिकोंकी वासभवन-बोबी बनी हो। हारोंपर गोपरोंकी मालाएँ शोभित हों। नगराभ्यन्तर प्रवेश पर सभी प्रमख देवोंके देवालय स्थित हो। नाना गणिकाएँ भी निवास करती हो। उद्यानीकी शोभा सर्वत्र व्याप्त हो। राजप्रासादके साथ अश्वशाला, गजशाला, अस्त्र-शस्त्र शालाएँ भी जहाँ पर विद्यमान हों. विभिन्न जाति और वर्गके व्यक्ति जहाँ निवास करते हों तथा सभी प्रकारको वस्तुएँ सुलभतापूर्वक प्राप्त होती हो, इस प्रकारके नगरको राजधानीकी संज्ञा दी जाती है"। 29°

सुक्रतीतिमे राजधानीको तुन्दर, अर्थनदाकार, वृत्ताकार या समस्तुरक्षा-स्वाकार बताया गया है। प्राकार, भित्तियों और परिस्राजीत परिनृत होना भी आवस्यक माना है। केन्द्रमें सभा-भवन हो, और कृत, तड़ाग, वापी, पुण्कर आदि-ते पुन्त हो। वारों विद्याजीमें वार मुख्य द्वार हों। मार्ग विस्तृत और अंगोबद्ध हों। मिन्दर, मठ और पविकशासाजांकी जहाँ बहुतायत हो और उद्यान सादिकी सुध्यबस्था हो, वह नगर राजधानी कहलाता है। "१ केटिल्यक जनुसार मी राज-

२१६, आदिपुराण १६।१७६। २१७. वही, १६।१७५. । २१८. मयमत अध्याय १० तया मारतीय वास्तुवास्त्र पू० १०३ । २१६. क्युक्तीति अध्याय १ ।

वानोमें आठ सौ गाँव रहते हैं। अर्थशास्त्रमें राजवानीके लिए 'स्थानीय' शब्दका प्रयोग किया गया है।<sup>२२०</sup>

आसिपुराणमे राजधानीको समुद्रिका वर्णन नगराँको समुद्रि वर्णनके प्रसंगमें आया है। राजधानीका सामरिक महत्त्व भी अर्तणादित किया गया है। जो नगर रसा, अयापर एवं सामरिक दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण होता था, बहुन जनपद निवोचकी राजधानी बननेका गौरव प्राप्त करता था। सामान्यतः आठसी गोवोंका एक जनपद होता था और इस जनपदकी एक विशिष्ट नगरी राजधानी बनती थो।

# आदिपुराणमें उल्लिखित नगर

यह पहले ही लिला जा चुका है।कि आदिपुराणमे अनेक पौराणिक नगरोंको नामावली आयो है। हम यहाँ अकारादि अनुक्रमणिकाके आधारपर नगरोका संक्षिप्त परिचय प्रस्तत करेंगे।

अक्षोभ्य (आदि० १९।८५)

आविषुराणमं विजयार्थं पर्वतकी उत्तर श्रेणीये ६० नगरींको स्थिति बतलायी गयी है। अक्षोत्त्य नगर उत्तरश्रेणीका ४८वी नगर है। इस नगरके निवासी देवकुमारींके समान मुखसमृदिका उपभोग करते है। अभिजवाल (आदि० १९/८३)

यह भी विजयार्थकी उत्तरश्रेणीका ३८वाँ नगर है। इसकी सुख-समृद्धि पर्वके नगरके समान है।

अपराजित ( आदि० १९।४८ )

यह विजयार्थको दक्षिण श्रेणोका २५ वाँ नगर है। इस नगर निवासी विद्याधर नाना प्रकारके मनोहर भोगोको भोगते हुए देवतुल्य जीवन यापन करते हैं।

अम्बरतिलक( आदि० १९।८२ )

यह विजयार्थको उत्तरश्रेणीका नगर माना गया है। पर पुष्पालयकथा-कोशम इस नगरका वर्णन दर्शिणश्रेणीके नगरोगे आया है—"श्रेश्व विजयार्थे दक्षिणश्रेणवामम्बर्शिककपुरेशयवनवेगविषुद्व गयोस्स्त्रुप्तमः सीधर्माद्रागय सनो-वेणनामा सुतोऽभृत् ।"<sup>१६</sup> इस नगरके साथ अनेक पौराणिक कवाओका सन्तर्भ है।

२२०. बहरतवाम्या मच्चे स्थानीवम्-कीटिल्य अर्थसास्त्र १७११।१ [ अनपदिनिवेश ] । २२१. पुष्यालवकवाकीच, सीठापुर संस्करण, कवांक ३५ प्र० १४४।

अमरावती (६।२०५)

आदिपुराणमें इसका वर्णन इन्द्रनगरीके रूपमें आया है। विष्णुकुण्डी बंशके राजा माधवसमिक खिलालेखमें इसकी राज्यानी अमरपुर (अमरावती) बतलामी गमी है। अमरावतीमें आज भी प्राचीन व्यंतावलेख प्राप्त होते हैं, जो उसके प्राचीन कैमकरे ज्वलन्त प्रमाण है। यह नगरी वास्त्रवसे बहुत सुन्दर और रमगीय थी। इसी कारण इसे अमरावती कहा जाता था।

अयोध्या ( आदि॰ ७।४१; १२।७६ )

अयोध्या नगरीकी स्थिति दो डीपोमे बतलायी गयी है—धातकोखण्ड और जम्बुद्धी । धातकोखण्ड रूवं भागस्य एसिक्स विदेहके गरिसक देखको नगरी- को अयोध्या कहा है। जम्बुद्धीपके अन्तर्गत भरत क्षेत्रमे यह तीर्थकरोक साम भरत चक्रवर्ती आरिको भी जन्मभूम है। अयोध्याको गणना प्राचीन तीर्थोके रूपमे को गयी है। एम, रुक्सणका सम्बन्ध भी इसी नगरीके हैं। अयोध्याका महत्व सभी धमं बीर सम्प्रदायोम समानक्ष्ये वर्षित हैं। पुष्पास्त्रक्ष्यकोषभे भे दे वताया गया है कि क्षांत्रय सुप्रम और रानी प्रद्वादिनोंक सूर्योदय और चरोदय गामक पुत्र उत्तक हुए, जा व्ह्यभवेवके साथ दोक्षित होकर सरीविक साथ प्राच प्राच अयोध्याको जम्बुद्धीपके मध्यम माना जाता ह।

अरजस्का ( आदि० १९ । ४५ )

यह विजयाधकी उत्तरश्रेणाकी एक नगरी हैं। यह नगरा बहुत सुन्दर बत-लायी गयी ह।

आरञ्जय ( आदि० १९।४१ )

विजयार्थको उत्तरश्रेणीका महत्त्वपूर्ण नगर हैं। इसके गोपुर इस प्रकारके सुक्षोभित थे, मानो शत्रुओंको जोतकर यह नगर हुँस हो रहा ह

अरिष्टपुर (आदि०५।१९३)

सह विदेह क्षेत्रके महाकच्छ देशका नगर बताया गया है। पुष्पास्त्रकथा-कोषमं अरिष्टपुर्तका सम्बन्ध कई कथाओम बाया है। १९३ वैस्पपुत्री नवान बातके रूक्षे श्रीकृष्णकी पत्नी गौरी होनेका सौभाष्य प्राप्त किया है। वरदत गणपरने बताया कि वातकीक्षण्ड द्वीपने स्थित पूर्व मेर सम्बन्धी अपरांबरहुक जातर अरिष्टपुर्तमं आनन्द नामका सेठ रहता था। उसकी पत्नीका नाम नन्दा था।

२२२. वहो, कवांक ४, ४०१६। २२१. युव्यासन्कवाकोचक्या ४१ और ४४ ४०११३।

नन्दा अमितगति और सामरचन्द्र मुनियोंको दान देनेसे देवकुक्सें उत्पन्न हुई । आदिपुराणके अनुसार अरिष्टपुर नगरसे आकाशसार्य द्वारा चलनेवाले आदित्यगति और अरिज्जय मृनियोसे महावलके मन्त्रीने नुपति महावलके भव्यत्वके सम्बन्धसे प्रका किया था। आदित्यगति मृनिरालके अविष्यानाके बलसे राजाके मध्यत्व एवं दश्वे भवने तीर्थं क्कुर पद प्राप्त करनेकी अविष्यवाणी को थो। आदि तीर्थक्कर क्षप्रमदेव द्वारा मही भविष्यवाणी चरितार्थं कुई थी।

अर्जु नी ( आदि० १९।७८ )

विजयार्थको उत्तरश्रेणीका यह नगर है।

अलका ( आदि० ४।१०४ )

विजयार्थको उत्तरश्रेणीयर स्थित एक नगरी है। महाकवि काछिरासके अनु-सार अका हिसाव्यकी गोयसे बसी हुई है। <sup>38</sup> यह सकाराट कुनेरकी राज-पानी है। अकार्क वैश्वका विजय किती विजियक्यों केता है। यही सहु-विज्ञेषमे विकासित होनेवाले कुन्यपुष्ण, लोग्न, शिरीय और कदम्ब एक साथ खिलते है। महाकविन अकार्का पुत्रगण्यकार्यों भूमि कहा है। अकार्का वापोसे वर्षान्छक्के आनेपर हम सेकार्का गर्जन सुनकर भी मानवरीदार्थ जानेके किए उत्युक्त नहीं होंगे। पं ल सूर्यनारायण आस्ति प्रेच मेचसूतके अध्ययनके आपारपर अकार्का जावािखपुर अर्वात् जोध्यात के भी स्वर्धिय स्थित अनुमान किया है और कहा है कि यह स्थान ऊँचा-नीचा होते हुए हिमालयक निकट तक अति विस्तृत है। कविकी अकार्क कार्यपिक न होकर उत्तरका एक समृद्ध नगर है, जीर कमस्तित विद्यामान थी।

अशोका ( आदि० १९।८१ )

आदिपुराणमें विसर्ग जोडकर कई सार्यक नगरोके नाम लिखे गये हैं। इस प्रकारके नगरोको पहुचान नहीं को जा सकती हैं। अद्योक्त विजयार्यको उत्तर-अणीका एक नगर बताया गया है। आधुनिक अध्ययनके आधारपर इसकी स्थिति उत्तरप्रदेशमें होनो नाहिए।

उत्पलखेटक ( आदि॰ ६।२७ )

यह विदेहलेत्रके पुष्कलावती देशका एक नगर बताया गया है। यह नगर कमलोंसे अच्छादित धानके खेतों, कोट और परिला आदिकी शोभारो पृष्कलावती

२२४ मेपदूत, पूर्वभेष ७, उत्तरमेष २,३,४,६,१३,१४ । २२५. विक्वकृति कृतिस्थास : एक सम्बद्धन, शानमण्डल प्रकाशन इन्दौर, पृ० ७७ ।

देशको मूषित करता था। इस नगरीका राजा वज्बबाहु था, जिसको महियोका नाम बसुन्यरा था। वज्बजंब इसी दम्पतीका पुत्र था। आधुनिक भूगोलके अनु-सार यह नगर पूर्व भारतमे अवस्थित था।

काञ्चनपुर ( मादि० ४७।७८ )

इसे विदेहका महत्त्वपूर्ण नगर बताया है। इस नगरकी स्थिति कॉलंग देशमें होनी चाहिए।

कान्तपुर ( आदि० ४७।१८० )

यह पुष्करार्ध द्वीपके पश्चिम बिदेह क्षेत्रके पष्मक देशका एक नगर है। किन्नरगील (आदि० १९।३३)

यह कोई पहाडी नगर है। आदिपुराणमे विजयार्थकी दिलाणश्रेणीमे हसकी स्थिति प्रतिवादित की गयी है। महाभारतमे किन्नरगीतको गन्धर्वनगर कहा है। किन्नगीमित (आदि० १९।३२)

विजयार्थकी दक्षिणश्रेणीमें इसकी स्थिति बतलायी गयी है। आधुनिक भूगोल-के अनुसार हिमालय प्रदेशमें इसको ढूढा जा सकता है।

किलकिल ( आदि० १९।७८ )

विजयार्थकी उत्तरश्रेणीमें इस नगरीको बताया है। यह किरात नगरी है, जिसकी स्थिति हिमालयकी उपत्यकामे सम्भव है।

कुन्द ( आदि० १९।८२ )

विजयार्थको उत्तरश्रेणीका पौराणिक नगर है। इसकी पहचान दक्षिणभारत-के कुन्दकुन्द ग्रामसे की जा सकती है।

कुमुद ( आदि० १९।८२ )

महाभारतमे इसकी स्थिति कुशहीपमें बतायी गयी है। <sup>२२०</sup> हमारा अनुमान है कि सिन्धु और विपाशाके बीच इसकी स्थिति ज्ञात की जा सकती है। आदि-पुराणमें विजयार्थकी उत्तरश्रेणीमे इसकी स्थिति प्रतिपादित की गई है।

केतुमाला ( आदि॰ १९।८० )

यह नगर महाभारतके अनुसार अन्यूदीपमे स्थित है। '<sup>२०</sup> यहाँके पुरुष देवोपम और स्त्रियाँ और अत्यन्त सुन्दरो होती थीं । इस नगरको अर्जुनने जीता था। <sup>१९६</sup> मेरुपर्वतके पश्चिममे केतुमाल देश हैं उसकी राजवानी केतुमाला नगरी है। यहाँ-

२२७. महाभारत समापर्व १०।१४ । २२८. वही, भीष्मपर्व १२।१० । २२६. वही, भीष्म-पर्व ६।१३, ११–३२ । २२६. वही, सभापर्व २८।६ ।

के निवासियोंकी बाय दस हजार वर्षकी होती है। जादिपुराणमें इसे विजयार्षकी उत्तरखेणीका नगर बताया गया है। <sup>३ ३०</sup> महाभारतमे इसे तीर्थ भी माना है। कैलासवारणी ( आदि० १९।७८ )

आधुनिक अध्ययनके अनुसार इस नगरकी स्थिति हरिद्वार और बदरिका-श्रमके निकट मानी जा सकती हैं। आदिपुराणमें इसे विजयार्थकी उत्तरश्रेणीमें बताया गया।

क्षेमपुरी ( आदि० १९।४८ )

विजयार्थकी दक्षिणश्रेणीको नगरी है। इसको स्थिति कोशलदेशमे होनी चाहिए।

क्षेमकर ( आदि० १९।५० )

सक्षाभारतके अध्ययनमे ऐसा जात होता है कि त्रिगर्त—काण्डा प्रदेशका कोई नगर होना चाहिए। इसकी पहचान रात्री और ब्यास नदीके बीचने की जा सकती है। आदियुराणमें इसे जिजयार्थकी दक्षिणप्रेणोमें माना गया है। गानाचरी (आदि० १९४९)

वि॰ द॰ श्रे॰ का नगर है। इसकी स्थिति घटित नहीं होती है। गगननन्दन (आदि० १९।८१)

यह कल्पित नाम प्रतीत होता है। आदिपुराणमें वि० उ० श्रे० का नगर कबा गया है।

गगनवल्लभ (आदि० १९।८२)

गनपरूजन (जा।दण (६।८६) वि० उ० श्रे० का नगर है।

गजपूर ( आदि० ४७।१२८ )

इसकी स्थिति विजयार्थके दक्षिणभागमे मानी है। यह हस्तिनापुरका नामा-न्तर है। हस्तिनापुरकी जैन ग्रन्थोमे बहुत प्रशंसा की गयी है।

गन्धर्वपुर ( आदि० १९।८३ )

बादिपुराणमं वि उ छे थे का नगर कहा है। इस नगरकी स्थिति सरस्वती नदीके तटपर थी। इसी कारण इसे गन्धवंतीर्थ भी कहा जाता था। बलरामने इस तीर्थकी यात्रा की थी।

गरुडध्वज ( आदि० १९।३९ )

इस नगरके भवन गरुडमणियों द्वारा निर्मित ये तथा इसकी उन्नत अट्टा-लिकाएँ आकाशका स्पर्श करती थी, अत एव इसे गरुडघ्यज कहा गया है। आदि-पुराणमें इसकी स्थिति वि० द० अरे० में निर्दिष्ट हैं।

२११, बही: बनपर्वे ८६।१५।

```
गिरिशिखर ( आदि० १९।८५ )
```

वि॰ उ॰ श्रेणीका नगर है। इसकी स्थिति विन्ध्याटवीमें होनी चाहिए।

गोश्लीर (आदि० १९८५)

यह नगर शुरसेन देशमें स्थित रहा है। आदिपुराणमें वि॰ उ॰ श्रेणीमें चिटित्र किया गया है।

चतर्मखी ( आदि० १९।४४ ) इस नगरको स्थिति दक्षिणापथमे होनी चाहिए। आदिपुराणमें वि० द० श्रेणीमे इसका अस्तित्व प्रतिपादित किया गया है।

चन्द्रपर ( आदि० १९।५२ )

वि० द० श्रे० का एक नगर है। चन्द्रपुरको स्थिति उत्तरप्रदेशमे मानी जा सकती है।

चन्मःभ ( आदि० १९)५० )

वि० द० श्रे० का एक नगर है।

चमर ( आदि० १९।७९ )

वि० त० थे०का नगर है।

चारुणी ( आदि० १९।७८ ) वि० उ० श्रेश्कानगर है।

चित्रकट (आदि० १९।५१)

आदिपराणमे इसे विजयार्धकी दक्षिण श्रेणीका नगर बतलाया गया है। इस नगरकी पहचान वर्तमान चित्तौडसे को जा सकती है। पुष्यालवकणाकोशमे बताया गया है कि बनवास कालमे ओरामबन्द्रजो लक्ष्मण सहित चित्रकृटको दक्षिणकर अवन्ति देशमे प्रविष्ट हरा। २ ४२

चडामणि ( आदि० १९।७८ )

वि० उ० श्रेश्का नगर है।

जयन्ती ( आदि० १९।५० )

आदिपुराणमे विजयार्थको दक्षिण श्रेणोमे इसे ३१ वी नगरी बताया है। इस जयन्तो नगरोको तलना पण्यास्त्रकथाको गके भरत क्षेत्रान्तर्गत 'जयन्तपुर से की जासकती है।

तिलका ( आदि० १९।८२ )

तिलका नगरीकी स्थिति विजयार्थकी उत्तरश्रेणीमे बतायी है।

२३२. पुष्यास्त्रकस्थाकोश कथा ५५ ५० ३१४।

त्रिकटा (आदि० १९।५१)

े त्रिकूट नामका पर्वत लंकाके पाय स्थित है। त्रिकूटा नगरी लंकाकानामान्तर ही प्रतोत होती है। आदिपुराणने वि॰ द॰ श्रे॰की एक नगरी बतलायी गयी है। दर्ग ( आदि॰ १९/८५ )

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे०का एक नगर है।

दुर्घर ( आदि० १९।८५ )

वि॰ उ॰ श्रे॰कानगर है।

द्युतिलक ( आदि० १९।८३ )

आकाशको शोभित करनेके कारण इस नगरका नाम खुतिलक प्रतीत होता है। यह वि० उ०श्रे०का नगर है।

धनञ्जय (१९१६४)

धनका प्राथान्य रहनेसे यह नगर घनञ्जय कहलाता था। वि० उ० श्रे०का नगर है। इसकी स्थिति असम प्रान्तमें भणिपुर के आसपास मानी जा सकतो है।

घान्यपुर ( आदि० ४७।१४६; ८१२३० ) आदिपुराणमे पान्यपुर नगरके साथ श्रीपालको कवाका सम्बन्ध बताया है। इस नगरके राजा विशालको कन्या विमललेनाका विवाह श्रीपालके साथ हुआ या १९३३ आदिपुराणमे वानरके पूर्वभवको कथाका सम्बन्ध भी आया है। यह इस नगरके कुढेर नामक विलक्ष्की पुरता नामक पत्नीके गर्भसे नागदत्त नामक पुत्र हुआ और मायावारके कारण वानर पर्याय प्राप्त की।

नरगीत ( आदि० १९।३४ )

सहाभारतमे नरराष्ट्रमा उच्छेष आता है। इस राष्ट्रमी सहदेवने जीता बा<sup>33</sup> यह नरराष्ट्र अगरतके पविषयी अदेवमे स्वित बा। नरगीत नगर भी पविषयी सीमामें होना चाहिए। आदियुग्यमे बि० द० खे०का नगर है। निरुप्ताहिनी (आदि० १९॥९२)

यवाहिना ( आदि० १९।५२ वि० द० श्रे०का नगर है ।

नित्योद्योतिनी ( आदि० १९।५२ )

पुष्पात्यक्कपाक्षीधमें बताया गया है<sup>2,54</sup> कि विजयार्थको उत्तरवेशीके गाम-बयार्थ नरेश विजुदेग बीर उनकी पत्नी विजयार्थिक विजयभी नामकी पुत्री उत्तर हुई। इस पुनीका विज्ञाह नित्याणीकपुरके राजा महेन्द्रविक्रम साथ हुजा। महेन्द्रविक्रमने वारणमृतिसे वर्षन्यक्षकर हृरिवाहन पुत्रको राज्य विद्या और स्वर्य

२१३. अदि० ४७१४६। २३४. महाभारत, समापर्व ११।६। २३५. पुण्यासनकस्थकोश ५३ कथा।

दीक्षा ब्रहण की थो। इस सन्दर्भन्ने ऐसा प्रतीत होता है कि निरवालोक और निरयोद्योतिनी नगरी एक हैं। आदिपुराणके अनुसार वि॰ श्रे॰ की नगरी हैं। निमिष्य (आदि० १९।८३)

वि० उ० श्रे०कानगर है।

पलालपर्वंत (आदि० ६।१३५)

धातकोखण्डके विदेह क्षेत्रान्तर्गत गन्पिका जनपदका यह ग्राम है। इस ग्राम-का उत्केख पुण्याख्वकवाकोणमें भी आया है। <sup>3,34</sup> यह वार्षक नाम प्रतीत होता है। यहाँ यानकी जच्छी फराल उत्पन्न होती थी। आदिपुराणमें इस जनपद और ग्रामका वीराणिक वर्णन प्राप्त होता है।

पाटलीग्राम ( आदि० ६११२७ )

यह प्राम भी पातकी सण्डके विदेह क्षेत्रके गनिवला जनएवर अन्तर्गत बताया गया हैं। गारतबयके पातकी साम्बन्धम कहा जाता है कि कृषिकके पातकों ममने के उपरान्त उसका पुत्र उदायी वन्माका शासक नियत हुआ। यह अपने पिताके सभा स्थान, क्षोडा स्थल, ध्यन स्थान आदिको देखकर, पूर्व स्मृति जासत हो जानेथे उद्विम्म रहता था। उसने आमार्त्योक परामधंवे नृतन नगर निर्माणार्थ प्रवोण निमित्तकोंको आदेख दिया। भ्रमण करते हुए ये गंगाके तटरार आये। प्रवाण निमित्तकोंको अवेद दिया। भ्रमण करते हुए ये गंगाके तटरार आये। प्रवाण निमित्तकोंको अवेद दिया। भ्रमण करते हुए ये गंगाके तटरार आये। प्रवासी स्वतिकृत छवित्रक पार्विकृत भावित्रके विकास वे आस्पर्य चिकत हुए। तस्की टहनीपर वाप नामक पत्री मुहे क्षोले बेठा था। कीडे स्वयं उसके मुहेमें आ पहते थे। इस घटनाको देखकर वे लोग सोचने लगे कि यहाँ पर नगरका निर्माण होनेसे राजाको लक्ष्मोको प्राप्ति होगी। फलतः उत्त स्थानपर प्राप्त वापा, जो पाटलोधाम कहलाया, आये चलकर यहां विकसित नगर पटना या पाटलियुक कहा आने लगा।

पुण्डरोक और पुण्डरीकिणी ( आदि० १९।३६; ४६।१९ )

पुण्डरीक नगरीकी स्थिति वि० व० श्रेणीमें हैं और पुण्डरीकिणी विदेहकी एक नगरी हैं। इस नगरीका उल्लेख सभी जैन साहित्यमें पाया जाता है। पुण्ड-रीककी स्थिति कुरु जनपदमें सम्मव है।

पुरंजय ( आदि० १९।४३ )

यह एक पौराणिक प्राचीन नगर है। वि॰ द॰ श्रे॰ में स्थित है। पूरिमलाल ( आदि॰ २४।१७१ )

इस नगरका स्वामी भरतचक्रवर्तीका छोटा भाई बषभसेन था। इसने भगवान

२३६. वही, कमा ४३।

ऋष्यभदेवके पास दीक्षा ग्रहण की बी और प्रथम गणधरका पद प्राप्त किया था। इस नगरकी स्थिति काक्षो-कौशलके बीच होनी चाहिए।

पुष्पचूल (आदि० १९।७९) वि• उ॰ श्रे॰की एक नगरी है।

पोदनपुर ( आदि० ३४।६८ )

योदनपुरकी बास्तविक स्थितिको अवगत करना सहुत नहीं है। महाभारतमें बाया यार्ग है कि सीदायक पुत्र अस्पक्त हम नारको बखाया था। <sup>8,80</sup> मुस्क्रकिया तथा अस्सक अत्यक्ते पीटिल (पीचिल) को अस्सक अत्यक्ते पाचामी बढाया गया है। हीनवन्द्र राव चौथरीने महाभारतके वीदन्यको पालिके पोसनसे मिलाकर उसकी सहचान आधुनिक बोधसके की हैं। <sup>8,80</sup> यह हंदराबाद राज्यके मंत्रिरा और गोदाबरो नदियोके संगमसे दिलाफा स्थित है। पोसन या पोटिलके विक्रत क्यमे पोसनकी पहचान बोधमते कर है। पोसन या पोटिलके विक्रत क्यमे पोसनकी पहचान बोधमते कर हैना सम्भव है। पोसनपुर्की यह स्थिति बसुक्षेत्रशिक्के निम्नालिबत उद्धरणने भी सिंद्र होती है—"उद्दिष्णामों गोयावर्षित है स्थान बाधमते कर है। स्थान व्यक्ति पहचान बोधमते कर है। स्थान विद्यालयों स्थानित स्

यहाँ एक बात और विचारणोग्न हैं, वह यह कि वसुदेवहिण्डिमें बहुबलीकी राजपानी तस्त्रिका बतायों गयी हैं, यदा—"बाहुबलि हित्यणावर—तंत्रकरिकान सामी।" मारही तक्त्रबिकादिवास गेढ़े मार्ग हिंग मारही बलबक्केश तक्स्त्रिका विसर्व पत्थिओ। बाहुबली विसयाओं विणिग्गओं। समागया उ रज्जसीमंते।"<sup>१९४९</sup>

उपर्युक्त उदरणमें बाहुबलीको तक्षािकाथिपति कहा गया है। मरवने तक्षशिकायर हो आक्रमण किया या। बतएव स्पष्ट है कि बाहुबलीको राजधानी पोदमपुर तिक्षण भारतके लिए थी और उत्तरके लिए तक्षािकाको राजधानी बनाया था। पोदमपुरकी निस्सन्देह स्थिति गोदाबरीके तरपर होनी चाहिए। औ साहित्यसे पोदमपुरका नाम अनेक बार आया है। पूण्यासककबाकोग्नमें "पुरस्पनेदा-स्थापीदनेव" ""पौदनपुरका नाम अनेक बार आया है। पूण्यासककबाकोग्नमें "पुरस्पनेदा-स्थापीदनेव" ""पौदनपुरका नाम अनेक बार आया है। पूण्यासककबाकोग्नमें "पुरस्पनेदा-

```
प्रभाकरपुरी (आदि० ७१३४)
पुष्करवर द्वीपस्थ विदेहकी एक नगरी है।
फेन (आदि० १९।८५)
```

वि० उ० श्रे० का एक नगर है। समुद्र तटवर्ती कोई नगर है।

२३७. महामारत आर्थिपचे १७६१४७। २३८. पोछिटिक्छ हिस्ती आँच पनिशमन्द श्रीबा, ६०.८६, १३४। २३६. सहदेवहिष्यी २४ वौ पशावती छन्त, ५० १४४। २४०. बद्दी, प्रक्रम सोमभी छन्त, ६० १८६-१८७। २४१. प्रणालककाशोल, ५० २ (कसा २), ६० ६४ (कसा १०)।

बहुकेतुक ( आदि० १९।३५ )

वि० द० श्रे० का एक नगर है।

बलाहक ( आदि० १९।७९ )

वि० उ० श्रे० का एक प्रसिद्ध नगर है। भारतमे इसकी स्थिति सौराष्ट्रमें सम्भव है।

बहुमुखी ( आदि॰ १९।४५ )

चारों ओर फाटक रहनेसे इस नगरको बहुमुखी कहा गया है। प्राचीन समयमे बहुमुखी उसी नगरकी संज्ञा सम्भव होती थी, जिवमे सभी दिशाओं से आने-जानेका सार्ग समय होता था। इस प्रकारक नगरकी स्थिति मैदानमे ही धरित होती थी। अत. इसे उत्तरप्रदेशके नगरों में स्थान दिया जा सकता है। वि०.७० वेश्में हुने माना गया है।

भद्राच्व ( आदि॰ १९।८४ )

वि॰ उ० श्रे॰ का एक नगर है।

भूमितिलक (बादि० १९।८३)

शितितिलक और भूमितिलक ऐसे नाम है, जिनका प्रयोग मुन्दर और व्यव-स्थित नगरके लिए किया जाता है। भूमितिलककी स्थिति विजयार्यकी उत्तर-क्षेणीसे मानी गयी है।

भोगपुर ( आदि० ४६।१४७ )

बादिपुराणमें इसे गौरो देशकी नगरी माना है। भोगपुर नगरको पूर्वमें भागलपुर और खिबलके बीच माना जा सकता है।

मणिवज्र ( आदि० १९।८४ )

आदिपुराणमे वि० उ० श्रे० का नगर माना है। इसकी स्थिति झरिया और धनवादके मध्यमे सम्भव है। भारतमे मणिवच्च उन स्थानोंको माना जा सकता है, जिन स्थानोंसे अभ्रक, कोयला आदि पदार्थ निकलते है।

महाज्वाल ( आदि० १९।८४ )

प्राचीन पौराणिक नगरोंमें ज्वाल नामान्त नगर ग्रहण किये जाते हैं। इस कोटिके नगरोंमे कुछ ही नगर यथाचे होते हैं, वोग कस्पित। यथावें नगरोंकी स्वित पार्वस्थ प्रवेशमें रहती हैं। ज्वालामुखी वहाड़ोके निकट बसे नगर और झाम ज्वाल नामान्त माने जाते हैं। महेन्द्रपुर ( आदि० १९।८६ )

वि० उ० श्रे० नगर है। इस नगरीकी स्थिति भारतमे मदुराके आस-पास होनी चाहिए।

मुक्ताहार ( आदि० १९।८३ )

वि० उ० श्रे० का एक नगर है।

मेखलाग्रनगर ( आदि० १९।४८ ); मेघकूट ( आदि० १९।५१ ); रतिकूट ( आदि० १९।५१ );

ये नगर वि० द० श्रेणीमें स्थित माने गये हैं। इन नगरोके महत्त्वका वर्णन भी पाया जाता है। इसकी पहचान सम्भव नहीं है।

रत्नसंचय ( आदि० ७१४, १०।११५ )

रत्नसंत्रय नगरका उल्लेख दो स्थानोंपर आया है। प्रथम सन्दर्भमें उसे विदेह क्षेत्रके मञ्जलावती देशका एक नगर माना है। दितीय सन्दर्भमें पुष्कर द्वीपके पूर्व विदेह सम्बन्धी मंगलावती देशका नगर बताया है।

रथन्पुर चक्रवाल ( आदि० १९।४६ )

यह विजयार्द्धकी दक्षिणश्रेणीका २२ वाँ नगर है । इसकी स्थिति भारतवर्ष- में पूर्वी प्रदेशमे चाईवांसाके निकट मानी जा सकती है ।

रत्नपुर ( आदि० १९।८७ )

इस नगरकी स्थिति कोशल जनपदमे थी । विविधतीर्थकल्पमे धर्मनाधकी जन्मभूमि रत्नपुरमे मानी गयी है । यह नगर व्यापारकी दृष्टिसे बहुत समृद्ध-शाली थी ।

लोहार्गल ( आदि॰ १९।४१ )

इसको स्थिति जमक्षेदपुरके निकट मानी जा सकती है। आदिपुराणमे वि० द० श्रेणीका नगर माना है।

वज्यावत्र (१९१४२), वज्यागंळ (१९१४२), विजित्रकूट (१९१५१), विजेचचरी (१९१४९), विगोच (१९१४३), विरजस्का (१९१४५), वैज-यन्ती (१९१४), वेजवण कृट (१९१५१), शकटपुखी (१९१४४), शकटपुर (१९१५), वोचर (१९१४०), श्रोप्तक (१९१४८), प्रवेचने पुरिश४०), स्वेचने पुरिश४०), स्वेचने प्रवेचने प्यापने प्रवेचने प

बन्प्रपुर ( १९।८६), वसुमतो (१९।८०), वसुमत्क (१९।८०), विजय-

पुर (१९।८६ ), विश्वास्त्रम (१९।७८ ), विशोका (१९।८१ ), वीतयोका (१९।८१ ), वंशाल (१९।७६ ), शशिप्रमा (१९।७८ ) शिवंकर (१९।७९ ), श्रीवास (१९।८४ ), श्रीहर्म्य (१९।७९ ), सुगन्विनी (१९।८६ ), सुदशेन (१९।८५ ), सुरेन्द्रकान्त (१९।८१ ) एवं हसगर्भ (१९।७९ ) विज्ञयार्थकी उत्तरत्वेणीम स्थित हैं।

विनीता ( आदि॰ १२।७७ )

अयोध्यानगरीके दो नाम मिलते हैं। आदिपुराणमें विनीता और साकेत इन दोनोंका व्यवहार किया गया है।

सिंहपूर (आदि० ५।२०३)

विदेह क्षेत्रके गन्धिकादेशकी असरपुरीके समान सुन्दर यह नगरी बतायी गयी है। सिंहपुरकी पहचान सारनाथसे की जा सकती है।

हस्सिनापुर ( आदि० ८।२२३; ४३।७६ )

हस्तिनापुरको आदिप्राणमें अत्यन्त समृद्ध और स्वर्गके समान सुन्दर प्रति-पादित किया है। इस नगरको कुष्णगण अनगदकी राजवानी वत्तवादा है। राजा मोमप्रभ और अदेसास इसी नगरीक वरतपुत्र वे। आदितार्जिक रहमभदेको हस्तिनापुरके वृत्ति अयासने ही आहार दिया था। महाभारतमे वतलाया गया है कि सुद्धात्रके पुत्र राजा इस्तीने इसे वसाया था, इसीलिए इसका नाम हस्तिना-पुत्र सार्वा र अ

विविधतीर्थकरमे <sup>६ ६ ६</sup> बताया गया है कि आदि दीर्थकर के सी दुनोमे भरत और बहुवली प्रयान में 1 शेष ९८ आई भरतके ही ये । जब भगवान कृष्टपबरेवले सीका घारण की तो उन्होंने अयोध्याके अपने पट्टपर भरतका राज्यभिषेक किया और बाहुबलीका तल्लीलाओं पट्टपर । बीच पुनेकों भी यथायोग्य राज्य प्रदान किया । आंगडुमारने जिस देशको प्राप्त किया, बहु अगरेशके नामसे प्रसिद्ध हुआ । कुक्तामक पुनेके नामसे कुरुकोंने और येन, क्लिंग, सुरक्षेन एवं अवितिके नामके सत्तत् देश प्रसिद्ध हुए । कुरुकों पुने हिस्त नामक राजा हुआ, जिसने हरिस्ता-पुरकों बसाया । यहाँ गंगा नामक पविच जलवालों नदी प्रवाहित होती हैं।

२४२ महामारत आदिवर्ध हैथा ३४१ २४१. वही, आदिवर्ध १००१२ । २४४ वही, महा म० १. व. १२५५. सिर्ट आमितक्षेत्रस्य दाण्यि पुत्ता मरदेवर बाहुबंछ नामाची आसि । मर-इस्स सहीवरा अद्वाणाई कि बेह्न तेह तेहन रचनाई दिण्णाई । " कुल्वसिंदस्य पुत्ती हाथी नाम राया हुव्या । तेण इत्विणावर्र निवेसिक्सं ।—शिवस्तीर्यक्रस्य, सिंधी जैन प्रस्यास्ता, प्रथम संस्करण, इतिवासुर क्रव्य १० २०।

मिल्लनाथ स्वामीका समस्वारण हसितनापुरमें जाया था। इस नगरमें विष्णुकुमार मृतिने बिल्हारा हस्तर्के लिए एकक सातवी मृतियोंकी रखा की थी। सत्कुमार मृतिने बिलहारा हस्तर्के लिए एकक सातवी मृतियोंकी रखा की थी। सत्कुमार मृत्याप्त, अभी की र परशुरावका जन्म इसी नगरने हुवा था। सात करीक सुवर्ष मृताओंका अधिपति गंगास्त श्रेष्ठि तथा सीघमंत्रके पदको प्राप्त करनेवाला की सिक्शिकों मृत्युवर लाशीके समीप शीक्षा चारण को थी। इस महानगरमे सातित, कुन्यु, जरह जीर बल्लिनाकों मनोहर पैरायाप्य थे। अम्बादेशेका प्रसिद्ध मृत्यु भी इस तथारों विद्यागण था।

उपर्युक्त वर्णनंसे स्पष्ट है कि हस्तिनापुर नगरको स्वापना आदितीयंकरके पौत्र हस्तिन्ते की हैं। इस नगरका पौराणिक दृष्टिसे पर्याप्त महस्व है। यहाँ पञ्चम, पछ और समस चक्रवर्ती हुए, जिनके दीला और ज्ञान कस्याणक यहीपर हुए हैं।

-वर्तमानमे हस्तिनापुर गंगाके दक्षिण तट पर, मेरठसे २२ मील दूर उत्तर-पठिचम कोणमे और दिल्लीसे ५६मील दक्षिण-पर्व खण्डहरोंके रूपमे वर्तमान है।

# तृतीय परिच्छेद

# नदियाँ, पर्वत ऋौर वनप्रदेश

भोगोलिक वातावरणका सामाजिक जीवनमं विशेष प्रभाव पहता है। अत. तभी पुराणोमं भौगोलिक सामाजीको प्रणुरता पार्यो जाती है। आस्पुराणमं नदी, वर्षत, बनप्रदेश एवं वृशीका विस्तृत निरंश जाया है। इस निरंश के आस्पुराणमं नदी, वर्षत, बनप्रदेश एवं वृशीका विस्तृत निरंश जाया है। इस निरंश के अध्ययन यह स्पष्ट होता है कि समाजन रहन-सहन, जावार-देवनार, जोवन-दर्शन, सम्यता-संस्कृति जाविक गठनमं उक्त सामग्रीका विश्लेष मृत्या है। पर्यंत और निद्यांसे प्रकृतिक सीमाएँ बनती है। प्राणीन काल्य मुरक्षाके दृष्टिस राजधानियांचर्य तीय प्रदेशोंक कार्या ही निद्योंके तरपर व्यावसायिक केनद्र स्वापित किये जाते थे। भूगोलका प्रभाव मनुष्यको कार्य-सांकर भी पड़ता है। नदीलट निवासियोकी अपेक्षा पार्वतीय व्यक्ति किसकारमं होते हैं। समाजशास्त्रियोंने मोगीलक बातावरणको संस्कृति-समाजकी विकासमं महत्यापूर्ण कारण बताया है। कुछ समाजवास्त्रियोंको अपेक्षा पार्वतीय व्यक्ति अधिकारमं सहत्यापूर्ण कारण बताया है। कुछ समाजवास्त्रियोंको अपेक्षा पार्वतीय व्यक्ति अधिकारमं त्राप्ति स्वत्याप्ति मंत्रियोंने स्वर्णन स्वत्याय है। स्वर्णन प्रमाण मंत्रियांने स्वरंग स्वरंग प्रमाण स्वरंग स्वरं

रिलेशन टुदी नेचर आंच दि सलाइमेट' में नियम, व्यवहार, रोति-रिवाज, वेश-भूषा आदिका कारण भौगोलिक स्थितिको बताया है। रसायनोके आधारपर भी नदी, पर्वत आदिकी उपयोगिताका विश्लेषण किया जा सकता है।

पार्वतीय प्रदेश कुछे होते हैं, जिससे बहांकी भूमिमें आवश्यक नमकोंको कभी हो जाती हैं। नमकींकी इस कमीका प्रभाव सारोरिक और सीद्रेक विकासस्य पहता है। नमें त्रेके निवासियों पर वहांकी जलाई भूमिका विचित्र रासायिक प्रमाव हमी कार्य देखा जाता है कि कास्करक और केश्वियमको अधिकता रहती है। अवपंध यह खोकार करना असंगत नही है कि देशकी समृद्धि नदी, पर्वत और वन्नप्रदेशोगर अवलास्तित रहती है। इनका मनुष्यके निम्नलिखत कार्यकालापर प्रभाव पहता है

- १. निवास और भवत ।
- २. मार्गीकी प्रकृति और दिशा ।
- ७९ कवि ।
- ४ पद्म-पालन ।
- ५. खनिज पदार्थोका उपभोग ।
- ६. पद्म पौधोका उपभोग ।
- ७. सामाजिक सङ्गठन ।

# नदियाँ

जाणिपुराणमे रूपम्प ९ ० तियोंकि नाम बताये गये है। इन गरियोंमें मुख्य नाम तो जत्यन्त पीराणिक नियोंके हैं, जिनकी पहचान बाज नहीं की जा सस्ती है। पर कुछ ऐसी नरियोंके नामोल्लेख जाये है, जो प्रापौनकारूने जब तक भारत मृष्मिको समृद्ध बनाती जा रही है। जिनसेनने मारको जिस मार्गाष्ट्रपको ऑक्त किया है, उसमें मिरियोंका जाल्या बिछा हुआ है। भरत चक्रवर्तीकी सेनाने

२४६ हमं मे गंगे बसुने सरस्वति शुद्धादि स्तोमं सचता परुष्णवा। असिक्ववामरुद्वेषे वितस्तवार्जकीये मुणुक्सा सुवीमवा॥-ऋक् १०।७४।५।

बणुमतीके किनारे-किनारे जाकर वस्त वेधपर आक्रमण कर दशार्ण नदीको पार किया था । तेनाने विश्वाका, नांकिका, विम्यु पारा, निकुन्दरी, बाहुवस्त्रा, स्मा, विकितिनी, कुष्टा, तमतीया, कंजा, कपीवती, निजिन्दरी, बाहुवस्त्रा, स्मा, विकितिनी, कुष्टा, तमतीया, कंजा, कपीवती, निजिन्दरी, बाहुवस्त्रा, सम्मा, विकितिनी, कुष्टा, तमताया, करिज्या, पनसा, जबलिकाया, कागधुनी, ब्याझी, वर्षावस्त्री, वराभाग, नन्दर, करमवीगनी, जुल्छितापो, रेवा, वसमाया, कीधिकी, प्रमृति विद्योको विस्तृत बनाया था । दिव्य दिव्या मार्गेय पढनेवाको निद्यो- तैला, इसुमती, कक्रस्त्राने व्यन्त वैनिक्ति साथ पार किया । पाण्डपदेशसे आगे जाने- पर समसोदावारी तोर्यं, गोदावरी, कृष्णवणी, सक्रारा, प्रवेणी, कृष्का, पैर्या, चूर्णा, वंषा, सुक्तिका, अन्वर्णा आदि निद्योक्षे पार किया । अनन्तर मीमरबी, वास- वेणा, नीरा, मूला, वाणा, केववा, करीरी, प्रहरा, मुरदा, मदना, तापी प्रमुति विद्योक्षे पार कर जनपर जीते । परिवयमें कप्रवत्ति का का वार सोरबीको पार कर जनपर जीते । परिवयमें कप्रवत्ति कि का देशिको अधिक इत्तर अपना विविद्यार विद्यार विवाद सिक्यु-डारपर लगाया। विस्थुके किनार-किनार चलकर सिक्यु-प्रपात अर्थन गोप्तायानी स्वृत्य और बहुति क्षेत्रक स्वत्यको जोति हुए अयोग्यानी रही कार मार्गायान स्वृत्य और बहुति क्षेत्रक स्वत्यको जोति हुए अयोग्यानी स्वृत्य और बहुति क्षेत्रक स्वत्यको जोति हुए अयोग्यानी स्वत्य स्वित्य क्षेत्र क्षार क्

चक्रवर्तीके इस दिग्विजय वर्णनमे जिन नदियोंको पहचान की जा सकती है, उनका विवरण निम्न प्रकार है—

अम्बर्णा ( आदि० २९।८७ ) की पहचान पाण्डचदेशमें पायी जानेवाली नदी ताम्रपर्णीसे की जा सकती हैं । दक्षिण दिशाकी नदियोंमें इसका नाम आया है ।

अरुणा ( बादि॰ २९।५० ) की यहजान सरस्वती नदीकी शासा मार्कण्डसे की जा सकती है। मार्कण्डस सरस्वतीके पुण्यकके तीन मील उत्तरमें मिली हैं और इसके मिलनेके स्थानको लोग अरुणा-संगमके नामसे दुकारते हैं।  $^{120}$  आदि-पुराणके अनुसार इसका अस्तित्व पूर्वमें सम्भव हैं।

ह्नुमती (आदि॰ २९।८२) की स्थिति जिनसेनके अनुसार उड़ीसामें सम्मव है। पर सरकार इसकी पहिचान कांकिन्दों करते है। बस्तुतः हमारी दृष्टिस देस शुक्तिक नदी मानना अधिक संगत है। यह शुक्तिमत पर्वतसे निकल-कर उड़ीसामें सोनोपुरके पास महानदोसे मिळ आती है।

कपीचती ( आदि॰ २९१४९, २९१६२ ) की पहिचान कपिछी नदीसे की जा सकती है, जो आसामके अन्तर्गत नवगाँव जिलेसे होकर प्रवाहित होती है। १४९ कालतीया ( आदि॰ २९१५० )—इसका प्रयोग करतीयाके अर्थमे हवा है।

२४७. ज्योमेसोक्ट जिलासरी ऑन प्रीत्वायर एण्ड मेक्विट हण्डिया, १० ११२, आर-नयोटाजिकट सर्वे माग १४, १० १२०। २४८. ज्योमेकोक्ट जिल्लासरी ऑन प्रतिसस्य राज्य मेक्विट हण्डिया, १० ११२, १० ४२-४१ दि २।

करतोयाकी स्थिति पूर्व विशामें है। प्रायः वर्षा ऋतुमें इसमें अधिक जल रहता है और शेष ऋतुओंमे नाममात्रका जल रह जाता है।

कालमही (आदि॰ २९।५०)को पहिचान पश्चिमो काली नदीसे को जा सकती है, जो हिण्डनकी एक उपशा**का** मानी गयी है। यह सहारतपुर, मुजफ्करनगर जिलोमें प्रवाहित होती है। <sup>२४९</sup>

कुब्जा (आदि॰ २९।८७ -- नर्मदा नदीकी एक शाखा है।

कुत्तमाला (बादि० २९।६३)की पहचान बेंगीसे की जा सक ी है, जो मदु-रायोसे होकर प्रवाहित होती है। २५०

कुष्णवर्णा (आदि० २९।६८)—नामसाम्यके आधारपर इसकी पहिचान कृष्णा नदीसे की जा सकती है। इसका उद्गम स्थानपश्चिमी घाटका महाबालेश्चर माना जाता है।

कृतिशिकी (आदि० २९।६५)के लिए कुशी नाम अधिक उपयुक्त लगता है। यह कुशी या कीशिकी नदी है, जो नेपाल और तिरहृतवे होती हुई पटनाके निकट में गंगाने मिली है। कीशिकी नदीका उल्लेख जातकों में पाया जाता है। इसे हिमक्त प्रदेश से बहुनेवाली गंगाकी सहायक नदी बतलाया गया है। इसके तट-पर्क आम्रवन मी था। कोशी नदीमें आजकल बीध बीधा या रहा है कोशी योजना प्रसिद्ध है।

गंगा (आदि० २९।४९)—यह प्रसिद्ध गंगा नदी है। इसी नदीके किनारेकिनारे चलकर परत चकरतींकी सेना गंगाड़ार तक पहुँची थी। हिमालखंकि
गंगीत्री क्षीलले इसका प्रस्नवण प्रारम्भ होता है। अलकनन्दा, मन्दाकिनो सोक् कई चाराको और नामोसे बहती हुई यह हरिद्धारके पानके मैदानमें उत्तरती है। कानपुरके ऊपर ही पूर्वते रामगंगा और पश्चिमते कालिन्दो गगाने आकर मिलतो है। प्राचीन तथा आधुनिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सास्कृतिक जीवनके केन्द्र हरिद्धार, हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग, काशी, पटना आदि गंगाके तटपर ही स्थित है।

गंगाद्वार ( आदि० २८।१३ ) आष्णिराणमे बताया है कि चक्रनतींकी सेना समृद्र तक पहुँच कर गंगाद्वारपर ठहरती है। दह कचनवें से पाद्वारकी स्थिति पूर्वी समृद्र तटपर आत होती है। हरिखंखपुराणके वर्णनते गंगाद्वारकी स्थितिका अनुमान गंगाके वमुद्रवे निकले वाके स्थानसे किया जा सकता है।

२४६. ज्योग्रेसीकल विकासरी बॉब एन्जियन्ट एण्ड मेडिबल ईडिबा, ए०८५, आसरी-ल्लोजिकल सर्वे डि० १४ मा० ए० १२०। २५०. ज्योग्रेसीकल क्रियासरी बॉब एन्जियस्ट एण्ड मेडिबल ईडिया ए० १०४।

राजमहरूसे चल्कर गंगा दो धाराजोंने विभक्त हो गई है। प्रथम धारा पूर्वने सह्युप्त्रके सिन्कर टाप्के सामने समुग्रमें गिरातों हैं। उस स्थानको पदा कहते हैं। इस्देशे धारा हुनको तथा भागी रचीके नामसे कल्कलता और हुनको हो)कर दिख्य प्रकृति हो हो होने मुहानोंके बीच १५० मीलके बातराजमें गंगाकी समस्त धाराएं समुद्रमें मिलती हैं। इस स्थानको बाज भी गंगासागर तथा टाप्के स्थानके नामसे पुकारते हैं। अत्युप्त गंगाझारको सम्भावना गंगासागर की जा सकती हैं। आदिपुराणका मागण्डेय-न्यूपति स्थान गंगासागर के सम्भावना गंगासागर के सम्भावना गंगासागरके को सा सकती हैं। आदिपुराणका मागण्डेय-न्यूपति स्थान गंगासागरके अस्पास हो रहता हो। "भे" रमेशचन्द्र मनुभवार गंगाझारको विश्वयं गंगासागरके त्रास्पास हो रहता हो।

गंगापात ( आदि० ३२।१६३) की पहचान उसके उद्गम स्थानसे की जा सकती है। उत्तरदिशाके अभियानमें चक्रवर्ती सिन्धुप्रपातसे होते हुए गंगाप्रपात-पर पहुँचा था। यहाँपर गंगादेशीने चक्रवर्तीका अभिषेक किया था। २५२

गम्भीरा ( आदि० २९.१५०) इसकी पहचान किसी वरसादी नदीसे की जा सकती है। वर्णन क्रमम इसकी स्थिति पूर्वम बतलायी गयी है। महाबीरजी तीर्थ क्षेत्रक सास गम्भीरा नदी विद्यान है। यह लागरा, भरतपुर और राजस्थानके कुछ भागमे प्रवाहित होती है। आदिप्राणके अनुसार यह उज्जयिनीके पासवाकी विद्याकी एक साबा प्रतीत होती है।

गोदाबरो (आदि॰ २९)६०, २९।८५) — यह अपने प्राचीन नामसे आज भो प्रसिद्ध है। ब्रह्मांगिरि नामक पहाडोसे निकलतो है और दक्षिण भारतसे होती हुई बनालको खाटोमें गिरती है।

गोमती ( आदि० २९।४९ )

गोमती बरेलीके ऊपर हिमालयकी तराईसे निकलकर लखनऊ और जौनपुर होती हुई वाराणसीके आगे गंगांस मिल जाती है। गोमतीके पूर्व सरयू नदी है।

चर्मज्वती (आदि० २९१६४)—इमका आधुनिक नाम चम्बल है। चम्बल-का पानी बहुत ही स्वच्छ होना है। इसके तटपर सहदेवने जम्मक पुत्रको परास्त किया था। <sup>२९,३</sup> यह माण्या पठारसे निकलकर दक्षिण पूर्व राजस्थान होती हुई यमुनाम मिन जाती है। इसके किनारे घोलपुर, करोली आदि प्रसिद्ध नगर है। मेयदुत्तमे इस नदीका नाम जाया है। <sup>२९,४</sup>

चित्रवती ( आदि० २९.१५८ )— इसकी पहिचान चित्रोत्पलासे की जा सकती है । डॉ० सरकार इस महानदीको ही चित्रोत्पला मानते है । पर आदि-

२५१ हरिवदा पुराण ११।३ । २५२ येपीयाकी इण्डिका, जिल्द १८, पु० ६५ । २५३ महाभारत, समापर्व ३१।७ । २४४. मेबदूत, पूर्वमेष ४५ ।

पुराषमें इसका स्वतन्त्ररूपे उल्केख आया है। हमारा अनुमान है कि चित्रवती उक्त महानदीकी शाखा है। चित्रोपकाका उल्केख महामारतमे भी आया है और इसे एक उत्तम नदीके रूपमे स्वीकृत किया गया है। देणणे इत महानदीका उद्गाम स्थान विक्तय है। महात्रभु चैतन्यको पुरीसे बंगान जाते समय इत नदीको पार करना पढ़ा था

# चुल्लितापी ( आदि० २९१६५ )

चुल्लितापी विन्यसे निकलनेवाली तापीकी एक शाखा है। महाभारतमे चुलुका नामक नदीका उल्लेख आया है, <sup>२५६</sup> यह नदी भी विन्ध्यसे निकलती थी। अतुएव चिल्लितापीकी समता चलकांसे की जा सकती है।

जम्बुमती ( आदि० २९.६२ )—की पहिचान जम्बुनदीसे को जा सकती है। यह मेरु मन्दार पर्वतके चन्द्रप्रमा सरोवरसे निकलती है। १९५७ महाभारतमे गंगाकी सात घाराओमसे एक घाराका नाम बताया गया है। १९९६

# तमसा-ताम्ना ( आदि० २९।५०; २९।५४ )

तमसाका उल्लेख उत्तरराज्यित्वमें आया है। गोमती और सरपूर्क बीचमें टोस-तससा नदी हैं, जो गांजीपुर और बॉल्याके बीचमें गांसी जा मिक्ती हैं। बाल्मीकि आध्यमकी तमसा मही है, यहाँ सीताका दूसरा वनवास और लक्कुश-का जन्म हुआ था। 'भे' अलंकेसीने भी ताम्राका उल्लेख किया है।

# तैला ( आदि० २९।८३ )

०५५. महाभारत, मीष्पपर्व हाइ४। २४६. महाभारत, मीष्प० ६।२०। २५७ हिस्ते औब भम्बास्त्र, कित्य ४, ५० ७४६। २५८. महाभारत, मीष्प० ६।४८ २५६. उत्तररा-मवरित। २६०. बुद्धालीन मारवीस मुगोल ६० १६२, १६२, ४६२। २६५. त्यायवाता । त्यत्वरामामालीवरीसवितेलामहान्योसंग्यांत्रमुरागा । — जनेल व्यंत विदार एष्ट उनेता रिल्लो सीमाहरी मास २६० ४२।

दाख्वेणा ( आदि० ३०।५५ )

सम्भावित रूपसे वेण्या—वेन गंगा ही दाख्वेणा है। पाजिटर वेण्याका सम्बन्ध पर्णाहितासे मानते हैं। <sup>२९२</sup>

नन्दा ( आदि० २९।६५ )

महाभरतमें भी नन्दानदीका उल्लेख आया है। बताया गया है कि सह नदी नैमियारण्यके आस-मार स्थित थी। अर्जुन पूर्विशाके तीर्योका भ्रमण करते हुए नन्दा और अपरनन्दाके तटपर आया था। थौम्यने पूर्विद्याके तीर्घोके कर्णन-प्रमानमे पुरिष्टिरके समक्ष इसका उल्लेख किया है। भाइयों सहित युधिष्ठिरने भी कोम्राजकोके साथ नन्दा और अपरनन्दाकी यात्रा की थी।

सस्स्यपुराणमे नग्दना पाठ बाबा है और हसके उद्गाम स्थानको ऋक्षवान् पर्यंत बताबाद है। नग्दलाल देने नग्दाको पहिचान सरस्वतीने हो। ऋक्षवान्को उद्गाम स्थान मान केनेपर सरस्वतीके साथ उसकी समता नही आती। आदि-पुराणके अनुवार सस्की स्थिति मध्यप्रदेशमे होनी चाहिए।

नर्मदा ( आदि० २९।५२; ३०।८२ )

नमंदा विच्यको अमरकण्टक पहाडोसे निकलकर उडाही संगम नामक स्थान पर समुद्रमे मिलतो है। यह मध्यप्रदेशकी प्रसिद्ध नदी है। महाभारतमे इसका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए कहा है—"वेदूर्य एवंतका दर्शन करके नमंदासे उत-रहेसे मनुष्य वेदनाके समान पित्र लोकोको प्राप्त कर लेता है। नमंदातटबर्सी वेदूर्य प्वंतपर सदा त्रेता और डायरको सम्यिक समान समय रहता है। इसके निकट जाकर मनुष्य सब पापोसे मुक्त हो जाता है।" २९३०

निविन्ध्या (आदि० २९।६२ )

निविन्द्याका उद्गम स्थान विन्द्य है। इसे बेतबाकी एक शाखा माना जा सनता है। यह काळी-मिश्युके बीच से प्रवाहित होती है। यह आगे चरुकर पत्मक में मिरु गयी है। मेणदुतमे भी निविन्द्याका उल्लेख आया है। <sup>१६४</sup> अनुमान है के यह माजवाकी कोई पहाडी नदी है। बिद्ध रक्को राजधानी निविन्द्याके आस-पास बतलायी गयी है।

पनसा ( आदि० २९।५४ )

पनसा पर्णासा अथवा वर्णासाके लिए प्रयुक्त प्रतीत होता है। वासुदेवशरण अग्रवालने पर्णासकी उत्पत्ति पारियात्रसे मानी है। <sup>२६५</sup> आदिपुराणके वर्णनसे

२६२. ज्यो॰ ए० मे० ४० ए० ५०। २६१. महाभारत ननपर्व १२१/१९-२१। २६४. मेवदूत, पूर्वमेच २८। २६५, मार्कण्डेय पुराणका सास्कृतिक अध्ययम, परियात्र सन्द ।

ऐसा अनुमान होता है कि इस नवीको चम्बल नदीको एक शाखा माना जा सकता है। मध्यप्रदेशमें मोरेना, ग्वालियरके अरप्यखण्डमें इसका अस्तित्व वर्तमान है। बनास चम्बलको पश्चिम सहायक नदी है।

पारा ( आदि० २९।६१ )

मध्यप्रदेशकी राजधानी भूपालके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली चम्बल नदीकी एक शाखा पार्वती नामकी है। इस पार्वतीकी पहिचान पारासे की जा सकती है। भौगोलिक स्थिति भी पार्वतीकी पाराके निकट है।

बीजा ( आदि० २९।५२ )

बीजा नदीकी स्थिति मध्यप्रदेशमें जबळपुरके निकट नर्मदाकी शाखाके साथ घटित की जा सकती हैं। आदिपुराणके अनुसार भी इसका अस्तित्व मध्यप्रदेश-में होना सम्भव है।

भीकरथी (आदि० ३०।५५)

इसको यहिषान कृष्णा नदीकी एक बाखा भीमासे की जा सकती है। महा-भारतमे इसकी स्थित दक्षिणभारतमे बतायी गयी है। इस नदीके तटरर सुप्र-सिद्ध तीर्थ पण्डरपुर भी माना गया है। इसे पापनाशक और पुष्योत्पादक कहा है।  $^{2.8}$ 

माल्यवती ( आदि० २९।५९ )

माल्यवतोकी पहिचान मालिनी नदीसे की जा सकती है। यह अयोध्यासे पचास मीलकी दूरीपर घाघरासे मिली हैं। कुछ विडान इत सरमूकी शाखा मानते हैं। कुछ नहीं को लाभमके समीप मालिनी नदी प्रवाहित होती थीं। कुछ विडान सहारतपुर किकी को कृष नहीं की प्राचीन मालिनी या मास्यवती मानते में ती की ते कुछ हिमालयपर इसकी स्थित स्वीकार करते हैं। इस नदीके दोनों तटो पर कुछ हमालयपर इसकी स्थित स्वीकार करते हैं। इस नदीके दोनों तटो पर कुछ समालय स्थान या बौर यह बोबसे प्रवाहित होतों थीं। भरी स्व

मुररा (आदि० ३०।५८)

मुरराको उत्तररामचरितमे उल्लिखित मुरला मान लेनेमे किसो भी प्रकारकी, विप्रतिपत्ति नही है। मुरला नदीका निर्वेश तमसाके साथ आया है। अतएब यह नदी गोमताकी कोई उपशाखा है।

मुला (आदि० ३०।५६)

मूलातापीका उल्लेख मूलाके रूपमे हुआ है। तापीको ही मुल्ताई या मूला-

२६६. महाभारत भीष्म० ९।२०। २६७. महाभारत, आदिपर्व ७०।२१।

तापीका विकृत रूप माना जा सकता है। पुराणींमें इसे शूलतापी भी कहा है। यमना (आदि॰ २९।५ /: २७।५९)

यह हिमालयकी गर्भ ग्रंखलामें स्थित यमनोत्रीसे निकल्कर पहले दक्षिणाभि-मुख और फिर पूर्वाभिमुख बहकर प्रयागमे गंगाते मिल जाती है। भारतकी संस्कृति-का प्रसार स्वा नदीके हारा भो हुजा है। इसके किनारे इन्द्रपर-) मधुरा, आगरा, कोशाम्बी आदि प्रसिद्ध नगर स्थिन थे। गंगा-यमुनाके बीचका देश ब्रह्मिंच देश कहा जाता था।

रेवा (आदि० २९।६५)

मेपदूतके अध्यवनसे जात होता है कि नर्मदाका ही 'रेबा' नामान्तर है। रेबच यह अमरकटक्ते निकल्कर अरबसामरमे गिरती हैं। बायुप्राणमे रेबा और नर्मदा-का पृथक् उल्लेख आया है, अदा यह अमुनान होता है कि नर्मदाकी शाखा हो रेबा नदी हैं। रेबा नदीकों जैनागममे बहुत पवित्र बताया है। आविपुराणमे रेबाका स्वतन्त्रकपमें उल्लेख आया है।

लांगललतिका (आदि० ३०।६२)

इसकी पहिचान आधुनिक लागुलिनीसे की जा सकती है, जो आन्ध्र प्रदेशके सिक्कीकोल जिलेसे होकर प्रवाहित होती हैं। <sup>३६९</sup>

विशाला (आदि० २९/६३)

नर्मदाकी एक शासा प्रतीत होती है। इसका अस्तित्व मालवामे मानना उचित है। इम नदीका जल भूमिको विशेष उर्वर बनाता था।

वेणा (आदि० २९।८०)

कृष्णा और वेणा नामकी दो नदियाँ दक्षिण भारतमे विद्यमान है। वेणा दक्षिणको नदी है। इन दोनो नदियोंके सयुक्त शाखास्रोतको कृष्णवेणा या कृष्ण-वेणी कहा जाता है।

वैतरणी आदि० २९।८४)

वैतरणोका उल्लेख दक्षिण भारतकी नदियोंके साथ आया है। इसकी स्थित दक्षिणभारतमे शानो जा सकती है, यह उडीसासे होती हुई बंगालकी साडीमें गिरतों है। इसका उद्देशन स्थान विलब्ध है। यसानिपुर इसी नदी पर स्थित था। शर्ककरावती (आदि॰ २९।६३)

इस नदीका उल्लेख शिप्राके साथ आया है। इसे समद्र तक प्रवाहित होने-

२६८ पूर्वमेघ १६ पद्य । २६९. ज्योग्नेफीक्ट व्यिशनरी, पृ० ५४ ।

बालो नदो कहा गया है। यह प्राच्य और उदीच्य देशोंके मध्य प्रवाहित होती थो। शिप्रा (आदि॰ २९१६३)

उण्जीपनीसे होकर बहुनेवाली साहित्यिक पित्रा नदी मालवाके ही पठारसे निकककर चन्वकमें गिरती है। उण्जैन इसीके तटपर स्थित था। मेचदूतमे इस नदीका उल्लेख आया है। विप्रावातकी प्रशंसा कविने अत्यधिक की है। क्षाकिसती (आदि० २९॥५)

इसकी पहिचान केन नदीकी याखांत की जा सकती है, जो बुन्देलखण्डसे होकर प्रवाहित होती है। चेदि देखकी राजधानी इतीके तटपर स्थित थी, जो पालि-साहित्यों सोत्ययतीके नामसे विक्यात है। महाभारतमे बताया गया है कि राजा उपित्वसमुक्ती राजधानी इसी नदीके समीप थी। इसको गणना भारतको प्रमुख निद्योमें भी गयी है। महाभारतके अनुसार इस नदीका उद्गय स्थान कोलाहल पर्वत है।

शुष्कनदी (आदि० २९।८४)

शुष्कनदोकी पहचान वाराणसीके अस्ती नालेसे की गयी है। पर आदिपुराण-के वर्णनक्रमसे उक्त स्थिति घटित नहीं होती। यह नदी दक्षिणभारमें कहीं स्थित रहीं होगी।

शोणनद ( आदि० २९।५२ )

विध्यप्रदेशकी निष्योमे शोणनद प्रसिद्ध है। प्राचीन साहित्यमे इसे शोणमद्र तथा हिरम्थवाह कहा गया है यह अपनी विशाल जरुराधि तथा शोणित बालुका-कगोको विकोर्ण करता हुआ पटनाके पश्चिम गंगामे मिल जाता है। महाभारतमे शोणनदका उल्लेख जाता है।

सप्तगोदावर ( आदि॰ २९।८५ )

मोदाबरीकी सार्तो भाराओंको ससमोदाबरके नामसे दुकारा जाता है। इन सार्तो धाराओंको परम पवित्र माना गया है। दुराणोंने उल्लिखित पिठापुरसे सोस्ह्र मोठ दूर सोलंजीपुरपे एक पित्रन्योंकोंक कल्याना की गयी है। आदिपुराणके सप्त-मोदाबरकी सोलंजीपुरतीपंसे पहिचान की जा प्तस्ती है।

सरयू ( आदि॰ १०।७७ )

बेदमें सरपूका नाम सरमू मिलता है। यह मानसरोवरके दक्षिणवे निकलतो है। हिसालयमें कई बाराएँ इसमें बाकर मिलती है। सरपू वही विशाल और बेगवती नहीं है। इसके कितारेट रस्प पवित्र अरोपमा नगरी दिवस है। इसके कितारे दूसरा प्रसिद्ध स्मर छपरा है, यही पर सरस गंगांचे मिलती है। सन्नीरा ( आदि० २९।८६ )

सदानोरा—आधृतिक नारायणीसे इसे पहचाना जा सकता है। यह हिमा-लयसे निकलकर उत्तरी बिहारको आप्छाबित करती हुई गंगामे मिलती है। उत्तरी-बिहारकी बड़ी गंडक भी इसे कहा जा सकता है।

सिकतिनी ( आदि० २९।३१ )

इस नदीको पहचान स्कन्दगुसके जूनागढ़ बाले शिलालेखमे उल्लिखित सिक-ताबिलासिनीसे की जा सकती हैं।

सिन्धु ( आदि॰ २९।६१ )

प्राचीन सिन्धुनद आजंकलकी सिन्ध है। सिन्धुके नामसे उसके पूर्वी किनारेकी और पंजाबमे फैला हुआ आजोन सिन्धु जनपद है। वर्तमान सिन्ध प्रान्त पुराना सीवीर है। सिन्धु नदी केलासके परिचम तटान्तेसे निकल कर कादमीरको दो भगोमें विभक्त करती हुई गिलगिट चिलासमे प्रवेश कर दक्षिण वाहिनी होती हुई दरद्के वरणोसे प्रयम बार सेंसममें क्वतरित होती है। भरत चक्रवर्तीकी सेना ने हव नदीके मुहानेपर अपना शिविर सन्तिवेश किया था।

सिन्धुद्वार आदि० ३०।१०८)

सिन्धुदारको पहिचान उस स्थानविद्येषसे को जा सकती है, जहाँ सिन्धु समुद्र-में मिलतो है। परिचम विजयके अनन्तर चक्रवर्तीने अपना शिविर सिन्धुदारपर कगाया था।

सिन्धुप्रपात ( आदि० ३२।७९ )

उत्तर दिशाके राजाओको जोतते हुए चक्रवर्ती भरत सिन्धुके किनारे-किनारे चळकर सिन्धुत्रपातपर पहुँचे ये । सिन्धुत्रपातको पहिचान सिन्धुके निकलनेके स्थानसे को जा सकती है ।

सुप्रयोगा ( आदि० २९।८६ )

सुप्रयोगाकी स्थिति गोदावरी और कृष्णाके बोच प्रतिपादित की गयी है। सुमागधी ( आदि २९।४९ )

प्राचीन राजगृह इसी नदीके तट पर स्थित था। सम्प्रवतः यह सोननदी है, जो राजगृह होती हुई मगधमे प्रवाहित हुई है। यह सरस्वती और शोणनदकी मिश्रित शासाके रूपमे रही होगी।

हन निर्देशेके अतिरिक्त केतवा ( २०१५७) नूणीं ( २९१८७), निमान-ज्ञान ( २९१२), निपकुन्दरी (२९१६), प्रमुशा (२९१५४), प्रवेणी (२९१६) प्रहुरा (२०१८), बहुवच्या (२९१६), बाया (२०१५७), महेन्द्रका (२९१८४), ऑप्टुम्बरी ( २९१५०) अवन्तिकामा ( २९१६४) उन्ममनज्ञा ( २२१११),

कामवेगिनी (२९१६५), करीरी (३०१५७), कालतीया (२९१५०), माषवती (२९।८४), मलरा (३०।५६), मेखला (२९।५२), वसमती (२९।७३) वेणी ( ३०।८३ ), वेणुमती ( २९।५९ ) व्याघ्री (२९।६४), शतभोगा (२९।६५). इवसना (२९।८३), समतोया (२९।६२), सकरिका (२९।८७) एवं हस्तिपानी ( २९।६४ ) ऐसी नदियाँ हैं, जिनकी पहिचान सम्भव नहीं है। यदापि इनमेंसे स्वींच-नानकर हो-चारकी पहिचान दिखलायी जा सकती है, पर वह द्रविड-प्राणा-याम ही होगा।

नदियोंके उल्लेख हारा आदिपुराणमें भारतकी समृद्धिका चित्र खीचा गया है। नदियाँ उर्वर शक्तिकी तो वदि करती ही है, पर देशके व्यापार, उद्योग-घरधे एवं आधिक स्थितिको भी समझ बनाती है।

# บล์ล

. देशकी संस्कृति और सम्यताके विकासमें पर्वतीका महत्त्वपर्ण योगदान रहता है। जलवाय और ऋतु परिवर्तनको दृष्टिसे पर्वतोंका जिसना महत्त्व है. उससे कही अधिक रक्षाकी दिष्टिसे हैं। उत्तरी और दक्षिणी भारतमें फैली पर्वत-श्रांखला इस देशके सर्वोद्धीण विकासमें परम सहायक है। आदिपुराणमें हिमवन्त, निषध, नील आदिके साथ हिमालय, विक्वाचल आदिका भी उल्लेख आया है। आदि-पुराणमे निरूपित पर्वतोंसे इस देशकी वनस्पति, उपज, रहन-सहन, संस्कृति, उद्योग-ज्यवसाय आदिपर परा प्रकाश पडता है।

अम्बर तिलक (आदि० ७ ५२)

विदेह क्षेत्रके पर्वतके रूपमे इसका उल्लेख आया है। ऋक्षवान ( आदि० २९।६९ )

तातीके दक्षिण तटपर वर्तमान सतपडासे लगाकर महादेव पहाडियोंके पर्वी सिलसिले तककी सम्पर्ण पर्वत-स्रृंखलाको अनुक्ष पर्वतके नामसे अभिहित किया गया है। १९७° इसकी अवस्थिति सहाके उत्तर तथा नर्मदाके दक्षिणमे जात होती है। अनुक्ष पर्वतकी वातपछदरीका उल्लेख आदिपराणमें आया है। पर्वतकी इस गफामें चक्रवर्तीके सैनिकोंने विश्वाम किया था।

ऋष्यमुक (आदि० २०।५६)

तंगभदा क्षेत्रका प्रसिद्ध पर्वत है। इसीसे पम्पा नदी निकल कर तंगभदामें मिलती है। <sup>१७९</sup> इस पर्वतका उल्लेख महाभारतमे भी आया है। यहीं हनमान

२७०. मार्कण्डेय पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, पृ० १४४ । २७१. वही, पृ० १४६। १४

जी सुग्रीवके साथ रहे। ऋष्यमुक्ते सटा हुआ पम्पा सरोवर है। <sup>२०२</sup> श्रीराम, ऋक्षमण ऋष्यमुक पर्वत पर गये थे और सुधोवसे वही पर मेत्री हुई थी। <sup>२०३</sup> कनकाटि ( आदि० ३।६५ )

सुमेर पर्वतके लिए इसका प्रयोग हुआ है।

कम्बलाद्रि (२९१६९)

इस पर्यतको स्थिति आविष्राणके अनुसार ऋरक्ष पर्यतके निकट होनी चाहिए। अनुमान है कि इस पर्यत पर भेडें अधिक रहती थी और कम्बलका व्यव-साम सम्पन्न होता था; अतएव इसका नाम कम्बलादि पडा होगा।

किष्किन्ध (२९।९०)

यह रामायणका प्रसिद्ध किष्कित्या वर्षत है। इसकी स्थिति तुंगमदाकेदक्षिणी तट पर अनंगनदीके निकट बतकायी गयी हैं। इसकी स्थिति दक्षिण भारतके बारवाड जिल्में सम्भव हैं। महाभारतमें बताया है कि सहदेवने मैन्द और द्विविक्तो बही जीता था। ""

कुटाद्रि ( आदि० २९१६७ )

बैड्यं और पारियात्रके बीच किसी पर्यत-शृक्षलाके लिए कूटाद्रिका प्रयोग सामा है।

कृष्णगिर (आदि० ३०।५०)

भरतचक्रवर्तीके हाथियोने दक्षिण अभियानमे इस पर्वतका उल्लंघन किया था। अतः इसकी स्थिति दक्षिणमे होनी चाहिए।

कोलाहल ( आदि० २९।५६ )

महाभारतमे कीलाहलका सम्बन्ध शुक्तिमतीसे माना है। इस पर्यतको पहिचान बुन्देलखण्डके माण्डेर की पहाड़ियोसे की जा सकती है। सम्भवतः शुक्तिमती नदी इसी पहाडसे निकली है।

खचराचल ( आदि० ५।२९१ )

विजयार्थ पर्वतका यह नामान्तर है। विजयार्थको क्षेत्रराद्रि (४।१९८) भी कहा है।

मदागिरि ( आदि० २९1६८ )

महाभारतके गदावसान स्थानका अध्ययन करनेसे प्रतीत होता है कि राज-

२७२ महाभारत अनपर्व २७९।४४। २७३. वही, वनपर्व २८०।९-११। २७४. वही, सभापर्व ३१।१७।

मृहकी पहाडियोंके लिए गदागिरिका उपयोग हुआ है । सम्भवतः यद राजगृहकी चौची पहाडो है ।

गोरथ ( आदि० २९।४६ )

पूर्वी अभियानमे भरतके हाथी हिमवानसे छेकर गोरथ तक यूमते रहे थे। गोरथकी पहिचान पाटळीपुत्र एवं गयाके बीच स्थित बराबरकी पहाडियोसे की जा सकती है।

चेदिपर्वत ( २९।५५ )

भरतचक्रवर्तीकी सेनाचेदि पर्वतका उल्लंघनकर चेदि राष्ट्रकी सीमामे प्रविष्ट हुई भी। आदिपुराणके वर्णतके अनुसार चेदि राष्ट्रकी सीमा बुन्देल्खण्ड और मध्यप्रदेशके अन्तर्गत थी. अत. इसे विज्यका एक भाग मानना उचित है।

त्रिक्ट (आदि० ३०।२६)

स्काभारतके अनुसार इसकी स्थिति लंकाके निकट होनी चाहिए। २०४ इसे सुमेकका पुत्र भी कहा गया है। रघुवंशके अनुसार त्रिकूटकी स्थिति अपरान्तमे हैं। २०६

ददु'राद्रि ( आदि० २९।८९ )

रमुवंशकाश्यमं भी इस पर्वतका उल्लेख आया है। इसकी स्थिति मलयके पास सम्भव है। साहित्यक बण्नोजे दिल्ला भारतत बहुंत्का निदंश मिल्ला है। सहा-द्विके नीचेकी बढी हुई जरव्यका ही दुर्ग है। वासुदेववरण अववाल दुर्ग पहाबी पर ही जटकमण्डकी स्थिति बतलाते हैं। <sup>20</sup> इस पर्वतकी सबसे जेंबी चौटी दुदर्वित कहलाती है, जो सम्भवतः दुर्गुका नामान्तर हैं।

नाग ( आदि० २९।८८ )

महाभारतमे 'नागशत' नामसे इसका उल्लेख आया है। यह सह्याद्रिका अंग प्रतीत होता है।

नागित्रय (आदि० २९।५७)

इसकी स्थिति मध्यभारतमे चेदि अथवा कसेरु देशके निकट बतलायो गयी है। यह नाग पर्वतसे भिन्न है तथा विज्यका एक अंग है।

निषध ( आदि० १२।१३८,०३६।४८ )

महाभारतमें निषषका नाम आया है। <sup>२.७०</sup> इसकी स्थिति हिमवान् और हैमकूटसे भी आगे मानी गयी है। आधुनिक मतानुसार गन्दमादनके पश्चिम

२७५. महाभारत बनवर्ष २७७।५४। २७६. रधुवंहा ४।५८। २७७. मार्कपढेय पुराणका सांस्कृतिक अध्ययन, पु० १४५। २७८. महाभारत, बनवर्ष १८८।११२।

और काबुलनदीके उत्तरका पर्वत हिंदूकुण ही निषष है। बादिपुराणमें छः कुला-चलोंने इसे एक माना है।

नीलाद्र ( आदि० ५।१७९; ३६।४८ )

महाभारतमे इसे अदाक्ष्य वर्षकी सीमापर स्थित माना है। २०९ इसे पार करने पर रम्यक वर्ष आता है। आदिपुराणमे यह पाँचवा कुळाचळ माना गया है।

पुलालपर्वत ( आदि० ६।१३५ )

इसकी स्थित घातकी लण्डमें विदेह क्षेत्रके गरिवला देशमे बतलायो गयी है। भारतमे इसकी पहिचान दक्षिणमे सह्याद्रिके न्यूंगोमे साथकी जा सकती है। पाण्डच (आदि० २९।८९)

पाण्डच देशमे इस पर्वतको स्थिति होनी चाहिए । यह मलयकी दक्षिण पर्वत-माला है ।

पारियात्र ( आदि० २९१६७ )

परिधात्रकी गणना नैदिक पुराणोमें कुलपर्यतके रूपमें की गयी है। भिष्ण और सिप्तपय देवाप्तिय माना है। अण्डारकरके मतसे यह विक्यपर्यतमालाका वह वंदा है, जिससे चन्वल और बेतवा निर्धा निकलतों है। इसका विस्तार चन्वलके उद्गमस्वानसे कन्वातको सात्री पर्यन्त है। भा आकृतास्त्रानमें उत्तरी विक्यात्वारियात्वारः (१) (१) भूत्र नामा है। इसके आधार पर विक्यपर्यंतके पिचली भागकों करावली पहावियोंके मध्यमें इसके अधार पर विक्यपर्यंतके पिचली भागकों करावली पहावियोंके मध्यमें इसको स्थिति सिद्ध होती है। पर आदि-पुराणमें कूटावलका उल्लेषन कर पारिधात्रको प्राप्त करनेका निर्यंत आया है, जिससे इसको व्यविष्तु प्रदेशमें होनी चाहिए।

बातपष्ठ पर्वत ( आदि॰ २९।६६ )

इसकी स्थिति व्यक्षपर्यतके पास सम्भव हैं। ऋक्षको पारकर वातपृष्ठकी गुफाओमंसैनिकोने आश्रय ग्रहण किया था।

मलयगिरि ( आदि॰ ३०।२६ )

आदिपुराणमें मलयगिरिके अतिरिक्त मलय पर्वत (२९।८८) का भी उल्लेख आया है। अध्ययनसे ऐसा ज्ञात होता है कि दोनों एक दूसरेके लिए प्रमुक्त हैं। मलय दक्षिण भारतके अन्तर्गत नल्लमले, अन्नमलें और एलामलेकी

२७६. वहो, सभापर्व २८१६ । २८०. महेन्द्रा मछवः सद्यः श्रुक्तिमानृक्षपर्वतः । विन्यस्य पारियात्रस्य सप्तात्र कुळपर्वताः।—विष्णुपुराण २।३।३ २८१. नन्दछाठ दे—ज्यामीक्स्त्रछ विकासरी ऑव पन्सियन्द एष्ट मेडिवस्ट इंडिया, पूर्रप्रतः।

पहाड़ियोंके लिए प्रयुक्त जान पडता है। सरकारने मलय पर्वतकी पहचान 'दावनकोर' की पहाडियोंसे की है-।<sup>२०२</sup>

महेन्द्र (आदि० २९।८८)

जुड़ीसासे टेकर मदुरा जिले तककी सम्पूर्ण पर्वतभूंखला महेन्द्र पर्वतके नामसे जात हैं। महेन्द्र पर्वतके कत्तर्गत पूर्वीघाटको समस्त पहाडियाँ जा जाती है। गंजास जिलेक पासकी पहाडी वर्तमानमे महेन्द्रमर्ले या महेन्द्रके नामसे अभिनित की जानी है।

मानषोत्तर (आदि० ५।२९१)

पुष्करतर द्वीपके मध्यका पर्वत । इस पर्वतके कारण ही पुष्करतर द्वीपके को खण्ड हो गये हैं।

रैवतक ( आदि० ३०।१०१ )

च्चैततकको पहिचान गिरिनार पहाडीसे की जा सकती है। इसे तीर्यंकर नेमि-नायका निर्वाण स्थान माना गया है। महाभारतमे पाण्डवो और यादवाँका दैव-तकपर युढ होनेका वणन आया है। दैवतकको स्थिति जूनागढके निकट है। पाजिटर दैवतकको पहिचान काठियाबाङ्के पश्चिम भागमे बरदाको पहाडीसे करते हैं। <sup>2-3</sup>

रौप्याद्र ( आदि० ७१२८ )

विजयार्थका नामान्तर है। लौहार्गल (आदि० १९।४१)

इस पर्वतकी पहिचान हिमालयके लोहाघाटसे की जा सकती है।<sup>२०४</sup>

विजयार्ध ( आदि० ४।८१ )

आवितुराणमं विजयार्थका उल्लेख कहे स्वानोंपर आया है। इसकी स्थिति पृत्ति परिवसको और बतलाधी गयी है तथा उसे भारतक साथ-व्यक्त स्वर्थ वर्णित किया है (आदि० १.८१४९)। हिमवत वर्धतक के करार्थत तो दीर्थ-उत्तर दिलाका उल्लेख मिलता है। हिमवतक करारी मागमे उत्तरी वैयर्थ तथा निचके भागमे दीलाधी वैयर्थ बताया गया है। तीर एवं महानील नामक दो विद्याघर दिलाधी वैयर्थ सावक थे। तेरापुरने उनके द्वारा जैन गुफाएँ निर्मित हुई थीं। आदिपुराधकं वर्णनानुद्वार विवयर्थको होनो लेशिया—उत्तर-दक्षिणके निम एवं विनाम परंण्य द्वारा शासक निष्कृत किये गये थे।

२८२. ज्योघेफीक्स किकानरी ऑब पन्तिवट एण्ड मेडिवल इण्डिया, ए० ७१। २८१. हिस्ट्री ऑब धर्मनास्त्र, जिल्द ४ ए० ७६४-६५। २८४. ज्यो० डि॰ ए० ११५।

वैद्यगिरि नामक पर्यवकी स्थिति विदेहके करारी भागमे बतलाई गई है, जो विद्याधरोका निवास स्थान रहा है। हेमनदके विद्याधलाकपुरुषवरितके अनुसार वैताहय पर्वत अपनी भार सो मीलकी लखाईके दोनों छोरोसे गंगा पूर्व समुनाका स्था करता है। घरणेन्द्र हारा निम एवं विनिम हवी वैताहय पर्वतके करार एवं दिला अंशीके सासक निमुक्त किये गये थे। दोनोंके हारा अपनी-अवता से विद्याधला से प्राय से। दोनोंके हारा अपनी-अवता से विद्याधला से प्राय से। दोनोंके हारा अपनी-अवता स्था स्था से से

गंगा एवं सित्युके नीचे स्थित होने तथा खेचरोके सम्बन्धते कुठावजोंको जीतता हुआ जियपार्थताको धारण कर रहा है। आधिपुराणये विलयाम्वकते पित्रमा किया राज्य कर रहा है। आधिपुराणये विलयाम्वकते पित्रमा कियारे का उत्तर्थन कर भरत द्वारा वित्युपर पहुँचने तथा उसके कियारे कियारे पत्रमा विलयाम्वकते विश्वपार्थकों क्षित्र का प्रमुक्ति क्षाप्तिक विलयाम्बक्ते अधिक प्रतीत होती है। इस तथ्यको स्थीकार कर किने पर "महासियमेरा" "तथा हैमनम्बके चित्रक्तिक क्षप्ति सीमा क्षाप्तिक विलयाम्बक्ति विलयाम्बक्ति क्षप्ति सीमा छोरोले पंत्रमा कियारे कियारे

यह सत्य है कि आदिपुराणमें वाँणत विजयार्थ गृह पौराणिक है, उसकी पहिनाग राजस्वानकी पहादियोंने नहीं की जा सकती है। आदिपुराणने प्राप्त साध्यक्ष आधारपर तो वैवर्धने भी उसकी पहिनान नहीं की जा सकती है। पौराणिक स्थितिक सम्प्रकृत्रकार, अध्ययन करवेषर विजयार्थकी स्थिति विरुधान पहें उसके उत्तर तथा कुठ देशके दक्षिणमें जात होती है।

विन्ध्याचल ( आदि० २९१८८ )

आदिपुराणोक्त विल्याचल आधुनिक विष्ध्याचल है, जिसके पश्चिमी छोरको पार कर भरत चक्रवर्तीने लाट तथा सोरठ देश पर आक्रमण किया था।

विपुलादि ( आदि० १।१९६ )

विपुलादिकी पहिचान राजगृहके विपुलायलसे की जा सकती है। पंच पहा-वियोग यह जयन है। इस पर भावान महाबोरका प्रथम चर्मापेश सावणकृष्ण प्रतिपदाकी प्राप्त कुआ था। हरिसंबापुरालमे हसे तीसरा पर्वत माना है और दक्षिण-मंदियमके मध्य स्थित कहा है

वैडूर्यं (आदि० २९।६७)

बुद्ध भट्टके <sup>२ व</sup>ं अनुसार विदूर पर्वत दो राज्योको सीमा पर स्थित या। इनमे पहला देश कोग है, जिसकी पहिचान सेलम, कोयस्बट्टर, ट्रावनकोर और

२८५. मैथिलीकारण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पू० ८६१।

तिन्वेवलीके कुछ भागसे की जासकती है। दूसरे देशकानाम बालचरिक या गोलक या,जिसे श्रीफिनो चोलक मानते है।

वैभार ( आदि० २९।४६ )

इस पर्वतको स्थिति राजगृहको पहाडियोंमे देखो जासकती है। हरिबंध पुराणमें राजगृहमे दक्षिण दिशाको ओर वैभारको माना है, यह पर्वत त्रिकोणा-कार है। यह दूसरा माना जाता है।

सह्य (बादि० ३०।२७)

यह दक्षिण भारतका प्रसिद्ध पर्वत है। आज भी यह मराठी और कन्नड़ भाषाभाषी प्रान्तोमें अपने इसी नामने प्रसिद्ध है। सह्य पर्वत ट्रावनकोरको पहा-डियोके लिए प्रयक्त हआ है।

हिमवत (आदि० २९।६४)

हिंमवतकी पहिचान हिमालयकी ग्रंबलाओं को गयी है। हिमालयकी गणना बर्गक्षरोमें की गयी है। भारतकी उत्तरों, परिचमोत्तरों तथा पूर्वोत्तरी सामक्ष्मी पर्वत-श्रंबलाओं द्वारा निर्मित है। जैन परम्पशके अनुसार सह सम्बद्धीरका प्रथम कुलावल है, इसपर ११ कूट है। इसका विस्तार १०५२ ५३ योजन है। इसको ऊँचाई १०० योजन और गहराई २५ योजन बतलायी गयी है।

हिमालय—हिमयत तीन भागोमे विभक्त है—उत्तर, मध्य और दक्षिण। उत्तरमाला पूर्व और पश्चिम भागोमे विभक्त है। हिमालयके पश्चिम भागकी चोटीकी ऊँचाई २८,२६५ फुट है।

उत्तरमाला और मध्यमालाके बीच केलास वर्षत है। मध्यमाला नगपर्वतसे आरम्भ होती हैं। नंगकी केंची चोटो २६,६२९ पुट हैं। मध्यमालाका दूसरा कंस वेपाल, सिककम और पूटान राज्यके अन्तर्गत है। हिमालयका यह स्थान सुपारत्यकड द्वारा सर्वदा आच्छादित रहता है।

इन पर्वतोके अविरिक्त अहील (३६।५०), अनंग (२९।७०), आपाण्डर-गिरि (२९।४६), कुणागिरि (३०।५०) गोशीर्थ (२९।८९), तुङ्गवरक (२८।४९), प्राइमाल्यगिरि (२९।५६), मरुमक्व (१८।१३५), मुकुन्व (३८।५०), यमकाद्वि (३७।४८), राजत (३१।४४), रोप्यादि (३६।१७३), रोप्यशेल (३७।८६), वासवत् (२९।७०), श्रीकट (२९।८९), श्रीपबंत (२९।५०), सितगिरि (२९।६८), सुमन्दर (३०।५०), और तुर्गगिर (४०।६) पर्वतोक नाम आते हैं। इन पर्वतोंको पौराणिक श्रेणीये परिपणित किया वा सकता है।

#### वनग्रेदश

आविपुराणमं जिस समृद्ध भारतका चित्रण किया गया है, उस भारतमें विविध प्रकारकी वनस्पतियां उत्पक्ष होतों थी। हिमालव्यके निष्मं अरण्योमें पर्ध-तीय भूमि और प्रचुत वर्षां, बिल्ण भारतमे नाण्डिके और पूंगीलव्यके सम्बन्ध बुक्ष; गोडदेशकी शस्य-स्थामक्ता, पञ्चनवकी उत्तर भूमि और गोहैशी व्यक्तहाती फसल; महाराष्ट्र, मालव और पश्चिमोत्तर प्रदेशमे पर्याप्त वृष्टिके कारण आझ, कदम्ब, जामुन प्रभृतिके छायावार बुल; मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेशमें एक-पूष्प-सुप्रोक्ती बहुलता; असममें उस्तत विशाल सरक वृश्वीके अनेक वन एवं सङ्गाद्रि और नीलिमिरिको विविध अटियां देशको नीसिंगक सम्पत्ति है।

मध्यपुग---जिनसेन और गुणभद्रके समयमे बनोका आधिक्य था। कृषिका क्षेत्रफल बतनेके साथ-साथ बनोको कमी होती जा रही है। आदिपुराणमे हिमालस्य क्षेत्रित क्ष्यप्रधाटीके बनोका सुन्दर चित्रण आया है। आदिपुराणके अनुसार बनोंकी चार बगोंमें सिभक्त किया जा सकता है---

१ नदी और समुद्र तटवर्ती वनप्रदेश

निदयों और समुद्रके तटपर विविध प्रकारके विद्याल वृक्ष पाये जाते हैं। आहितुराणमे इस प्रकारके कई बनोका वर्णन आया है। भरत चक्रवर्तिकी सेना नदी और समुद्रके तटपर स्थित विभिन्न बनोंको पार करती हुई जनपर्दोको प्राप्त हुई ची। इस प्रकारके बनोंसे तीन बनोंको प्रवानता है— ( अ) माल्यवती तीरवन ( आदि० २९५) ९)

माल्यवती नदीके तटपर विज्ञाल वन था। चक्रवर्तिक हाथियोंने इस बनमें प्रवेशकर यमुना नदीको पार किया था। यह वन माल्यप्रवेतके निकट रहा होगा। में क्ष्यमुनिने अपना आश्रम मालिजी नदीके तटवर्ती वनमें हो स्थापित किया था। मालिनीको लिबति उत्तरप्रदेशके विज्ञानी कतायों जातों है। हमारा अयुमान है कि मालिनीतट स्थित वन प्रदेश नजीवाबादसे ६० मील उत्तर परिवममें है। यहिंदी यमुना भी निकट पड़ती है। आज भी इस वनकी स्थिति मानी जातों है। कथ्यमुना भी निकट पड़ती है। आज भी इस वनकी स्थिति मानी जातों है। कथ्यमुना अपन वर्तमानमें विज्ञानीर विकेसे माना जाता है, यह स्थान हस्तिनापुरते भी ६०-४० मील दूर पहता है।

( आ ) सिन्धतट वन ( आदि० ३०।११९ )

इस बनमें बृज-समृहके अतिरिक्त लतागृह ( निकुष्ण्य ) भी थे। यह मनोहर बन या, इसकी अस्य-व्यास्कता मनको मृत्य करती थी। इसकी स्थिति सिन्ध् नवीके तटपर थी। इस बनकी मोगोजिक स्थितिके अध्यसको ऐसा प्रतीत होता है कि यह सिन्धु मदीके परिचम और काबुष्णवीके दक्षिणमें वर्तमान या। आवक्क यह बन अफीकाके बनोंमें देखा जा सकता है। आप्रीतों—अफीदोंके साथी मधु-मत्ता—मोहमंद अप्रीदी इकाकेके उत्तर का कुनवीके उस पार स्वात और कुनक निद्योंके दुआदेमें बसे थे। यह आवक्क बाजीर 'प्रदेश कहलाता है। वैश्व सम्म-बत' यही सिम्बटट बन था, जिसे जकतर्योंकी रेगाने प्राक्षान्त किया था।

# (इ) दक्षिण समुद्रतट वन ( आदि० २९।९९-११६. )

यों तो आदिपराणमें प्रत्येक दिशाके समदवर्ती वनका वर्णन आया है. पर इन वनोंमें सबसे अधिक महत्त्वपर्ण उपर्यंक्त वन ही है। इस वनकी समद्भिका पर्याप्त विस्तत वर्णन आया है। बताया है कि इस वनमे नागकेशर, इलायची, चन्दन, लवंग आदिके वृक्ष अपनी सुगन्ध द्वारा आनन्दित कर रहे थे। नाना प्रकारके पृष्प विकसित थे और विभिन्न प्रकारके पक्षी वृक्षोपर क्रीडा कर रहे थे। वनके वृक्षों-की बनी छाया शीतलता और प्रसन्नता प्रदान करती थी। फलोंसे लंदे वक्ष सहज-में अभानी ओर आकृष्ट करते थे। ये वक्ष कल्पवक्षोंके समान प्रतीत होते थे। पश्चिक अपनी क्लान्तिको दर करनेके लिए इस वनका आश्रय ग्रहण करते थे। वक्षोपर आरूढ वानर अपनी अपनी स्वाभाविक चंचलतावश करेंचके फल गिराकर नीचे स्थित पथिकों एवं आश्रय ग्रहण करनेवालोको व्याकल करते थे। वनके मध्यमे निर्मल जलके स्वच्छ सरोवर थे, जो जीव-जन्तुओकी आवश्यकताओको पर्ण करते थे। इस वनमें सस्वाद सन्दर घास लगी हुई थी. जो पशओको सहजमें आकृष्ट करती थी। कमलोंको सान्द्रपरागसे भरे हुए सरोवर शीतलता और सुगन्धित प्रदान करनेमें पूर्ण समर्थ थे। इन सरोवरोंमें स्नान-मज्जन करनेसे सभी प्रकार-की यकावट दूर हो जाती थी। नारियलके घने वृक्ष इस वनके सौन्दर्यकी पूर्ण-तया वद्धि करते थे। यहाँ शीतल, मन्द, सगन्ध पवन पर्णरूपसे शान्ति प्रदान करताथा।

वनकी सथन छावा सूर्यंके सन्तापको रोकती थी, जिससे उन वनमें सर्वदा धीतऋतुका ही निवास करता था। हाथियोंकी उत्पत्ति इस वनमें होती थी। इस का आव्यय पाकर वक्रवर्तिक सैनिकोको सन्तीय प्राप्त हुआ था। वनकें सब्ध भागमें कुछ प्रदेश मैदानके रूपमें वर्तमान थे।

वृक्षोंकी शाखाओंसे विकसित पुण्य वायुदारा आन्दोलित होकर भूमिपर गिर रहे थे, जिससे ऐसा प्रतीत होता था, मानो ये किसी व्यक्ति-विशेषका स्वागत ही कर रहे हों।

इस वनकी वर्तमानमें पहचान दक्षिणके दण्डकारण्यके पार्श्वतीं प्रदेशसे की

२=६. पाणिनि-काछीन मारत. हिन्दी संस्करण प्र० ५१।

जा सकती है। महाभारतके वनपर्वते <sup>२००</sup> दक्षिणसिन्धुका तीर्थके रूपमे उत्खेख बाबा है। इस समुद्रके तटपर बहुत दूर तक विविध प्रकारके वृक्षींसे मण्डित एक रमणीय वन था, जहाँ ऋषि-मुनि निवास करते थे।

#### २ पर्वतीय वन

आहिपुराणमें पर्वतीय बनोंका कई सन्वभीमें श्रीतपादन किया गया है। पर्व-तीय बत हिमालय, कित्याणक, सक्योगिर, ब्रह्माहि, ओकागिर श्रभृति पर्वतीकी तराईमें स्थित थे। हिमालयके बनोमें अधोक, देवदाद, मूर्जपत्र आदि कुत उत्तम होते हैं। इन बनोमें हाथी विषयण करते थे। पर्वतीय बन सर्वदा हरे-भरे रहते थे। बपी पिरोयण्योगे हात्री थी, अत्यव पर्वतीय बनोकी समृद्धि समूद-मदितटवर्ती बनोकी अधेता अधिक थी। प्रासाद बनानेक लिए पर्वतीय बनोकी लकडी विशेष-स्थित आधी आधी आही थी।

#### (क) धान्यकमाल ( आदि० ४६।९४ )

आदिपुराणमं इस बनको स्थिति विदेह क्षेत्रके पुष्ककाशती देश सम्बन्धी विजयामं पर्यतको निकट बठकायी गयी है। भारतमे इसकी स्थिति विन्य्यके पठार-में निर्धारित को जा सकती है। इस श्रेणीके बनाने वृक्ष उन्तत और मृत्यदान होते हैं। इस वृक्षोके तने जी राजियां मोटी होती है। किंतपय बनोमं ऋतु-विधेषके बक्षार पर पत्रप्रक्र भी होता है। सामौन, चन्दन, ताड़ आदिके बूश इन बनोमं विशेषक्सी पाये जाते हैं।

# (स) विनध्याचल वन ( आदि० ३०।९२ )

इसको किन्य्य महासन या विच्यारावी भी कहा गया है। विच्यापर्वतकी तरा-में इस वनका अस्तित्व होना चाहिए। आज भी विच्यारावी प्रसिद्ध है। बौढ़ साहित्यमें किन्यरावी या विच्याराज का रावीन वर्गन यापा जाता है। महाबंध-में बताया गया है कि अशोक नगरसे निकलकर स्थलमार्ग द्वारा विच्याचलके जंगककी पारकर एक समाहने ताम्रजित्ति पहुँच गरे। 1<sup>22</sup> पारवंधिम में इस्ती प्रसंग्ने विस्याद्यात्रीका उल्लेख आया है। 1<sup>28</sup> समनताहित्यां विच्यारायको "अगामर्क अरुज्यं—अग्रामर्क वरण्यं" कहकर उल्लेख किया है। स्पष्ट है कि विस्थायल बनमें याम आदि बसे हुए नहीं थे। 1<sup>29</sup> महाभारतमं भी विच्यावनका प्रविचार पाया जाता है। 1<sup>24</sup>

२०७. महाभारत, बनार्थं ८०/६ १-५६ । २८८ महाभंता, (इन्से संस्करण, हिन्सी साहित्य संभीचन, मशाम, १९६६ । २८६. बुद्ध कालीन मारतीय मुगील, पु० १६६। २६०. दीचर्यक जिल्द तीसरी, पु० ६५ ४। । २६१. महामारत लादिवर्थं २०८१७, समादर्थं १०।११, बनार्थं १०५६, विराद्यक्षं ६१७।

#### (ग) भृतवन ( आदि० ४७।६६ )

इस बनका अन्य नाम मुतारण्य भी है। इसकी अवस्थित मुटानमे होनी चाहिए। भूतवनको आदिपुराणमे नीलिगिरके पश्चिममे बतलाया है। इस वृष्टिसे भी उक्त स्थिति तिब होती है। पौराणिक मान्यताके अनुसार विश्वयार्थ पर्वतकी पूर्वदिक्षामे इस बनको स्थित होना चाहिए। इस बनमे सात शिलाएँ पटी हुई थी, जो व्यक्ति इन विलाजीं परस्पर मिलाकर एकपर एक रस देनेकी क्षमता रखता, बह चक्रवर्ती पद प्राप्त करता। श्रीपालकुमारने उन्तर शिलाओको एकपर एक रखकर अपने चक्रवर्ती होनेकी गूचना दी है।

# (घ) कैलासवन ( आदि० ४७।२५८ )

पौराणिक दृष्टिम कैलासवनका विशेष महत्त्व है। विद्याघर और विशेष पुष्पात्मा राजकुमार इस वनमें विद्यार करते थे। जयकुमाराजे कपनी प्रिया सुके बनाके साथ इस बनमें विचरण किया था। आधुनिक विचारके कमुतार मान-सरोब्ब्स हीलेक निकट यह बन है। इसकी स्थिति तिब्बत और नैपालको सीमा पर भोट देशमें होनी चाहिए। इसे शंकरका निवास स्थान भी माना गया है। इस बनमें सर्वेदा हरितजुल वर्तमान रहते हैं। यहाँ औसतन वर्षा ४० वि८० तक होती है। हिमालयके बन्द्रदेश भी कैलासवनके अन्तर्गत है। पहाडी बनोसे इर्ग, वाणिक्य और उद्योगको विवेष लग्न होता है।

# ३. मैदान, पठार एवं तराई सम्बन्धी वन

उत्तरप्रदेश, बिहार, आसाम, नेपाल, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्णाटक प्रभृति प्रदेशोंके मैदाल और पठारोंने अनेक वन स्थित थे। आदिपुराणमें इस प्रकारके बनों का बहुत ही सुन्दर विजय आया है। इस प्रकारके वन जनपदोंके किनारों गर पाये जाते है। इन वनोंकी सबसे बड़ी प्रमुख विशेषता यह रहती थी कि समस्त बन एक ही प्रकारके बुक्ति शीमित रहता था। आदिपुराणमें इस श्रेणीके वनोंका निर्मय निम्म प्रकार सिफलता हैं:—

#### (च) अरण्य ( आदि॰ ३६।८१ )

अयंकर अटवीके रूपमें अरम्यका वर्णन बाया है। इस वनकी स्थिति पूर्व प्रदेशमें होगी चाहिए। आराका पूर्ववर्षी नाम अरम्य था, वर्तमानमें भी यही आरम्पदेवीका मन्दिर पाया जाता है। बाजसे ६०-७० वर्ष पूर्व भी यही आम, महुआ, बबुल और कटहरुके वृक्षीसे युक्त सधन वन वर्तमान था।

### (छ) अशोकवन ( आदि॰ ६।११५ )

आसिपुराणके अनुसार इस वनकी स्थिति विवेह क्षेत्रमें हैं, पर मारतवर्षमें इसकी स्थिति पूर्व विद्यामें सम्भव है। बौद्ध साहित्यमें अवोकारामका बहुत वर्णन आता है। मिलिन्दप्रस्तमें इसे पाटलियुवके निकट माना है।

#### (ज) चृतकानन (आदि० ७१६१)

राजगृहके समीप यह वन था। कहा जाता है कि इसे जीवकने बुद्धको दानमे दिया था। पालि साहित्यमे सहस्राभ्र वनका उल्लेख आता है, जैन प्रन्योंमें भी इसका वर्णन मिलता है। घने आध्रवृक्ष इस वनमें रहे होगे।

## (झ) तालीवन ( आदि॰ २९।११८, ३०।१५ )

यह ताडवनके रूपमे उल्लिखित है। इसमें ताड़के लक्षाधिक वृक्ष थे, इस वनको स्थिति दक्षिण भारतमें सम्भव है।

#### (ब) दशार्णक वन (आदि० २९।४४)

इस बनमें हाथी उत्पन्न होतं थे, तथा इन हाथियोंका महत्व सर्वविदित था। ब्लागंक बनकी स्थित दशाणं जनपदमें मानी जा सकती है। इसे हम शुक्क बन कह सकते हैं, इसमें बबुक, बेंक, बैर आदिके बुक रहे होंगे। इन कमें जनायोंकी प्रमुक्ता रहनेके कारण हाथियोंकी उत्पत्ति बतलायी गयी है।

# (ट) नालिकेरवन ( आदि० ३०।१३ )

इस बनकी स्थिति दक्षिणमें सिंहलके निकट है। आदिपूराणके वर्णनमें भी इसकी सिद्धि होती है। नालिकेर बनमें नारियल, सुपाड़ी आदिके बृक्ष थे, पर नारियलके वृक्षोंकी प्रधानतांके कारण यह बन 'नालिकर' कहलाता था। आदि-पुराणमें नालिके वनकी समृद्धिका चित्रण आदा है।

#### (ठ) सहकारारण्य

मेरा अनुमान है कि यह सहकारारण्य सारारण्यमे परिवर्तित हुआ और उससे सारत बन गया। अतएव इस वनकी रिवर्ति सारतमें होनी चाहिए। यों तो पूर्वी भारतमें अनेक आध्वन आज भी पाये आते हैं। एक-एक आध्वादिकासे सेका आपते के उससे के उस वर्तमान है। इस सहकारारण्यकी स्थिति पूर्वे आपसे सम्भव है। पूर्वी उत्तरप्रदेश और विहारमें बनोका आधिक्य है। यही प्राचीन समयमें अनेक आध्न, आमुन, केला, प्रभृतिक वन विद्यमान थे। मध्यकालमें भी बनोका प्रचार था। आदिद्राणमें सालकानन (१२।२८१), शिवंकर वन (४६।४८) आदिका भी नाम आपते हैं।

पौराणिक बनोमें नन्दन, पाण्डुक, भद्रशाल और सौमनसका उल्लेख आता है। ये वन अत्यन्त सुन्दर और सुलद थे। समस्त शारीरिक श्रम प्रविष्ट करते ही दर हो जाता था।

आदिपुराणमें वन-सम्पत्तिका उल्लेख केवल प्रसंगवस ही नहीं किया गया है, अपितु उस समयकी समृद्धि एवं आर्थिक स्थितिको प्रकट करनेके लिए वनोंका निरूपण बाया है। संक्षेपमे वन-सम्पत्तिसे निम्नाङ्कित लाभ होते है-

- (१) वन जलवायुको सम बनाते हैं, वायुमें नमी होती है तथा वर्षा होनेमें सहायक होते हैं।
- (२) वनों द्वारा प्रवल बार्डे रोकी जाती है। निर्योकी सतत प्रवहण-शील बनानेमें बन सहायक होते हैं।
- (३) बेगवती हवाओं और तूफानोंको रोकते हैं तथा समीपवर्ती क्षेत्रको शीत एवं उष्ण हवासे बचाते हैं।
  - (४) मिट्टीके कटावको रोक्कर भूमिकी उर्वरक्षक्ति बनाये रहते हैं।
- (५) जंगली जानवरोंको आश्रम एवं मवेशीके लिए चरागाह वनों द्वारा उपलब्ध होते हैं।
  - (६) प्राकृतिक सौन्दर्य और स्वास्थ्यको वृद्धिमे वर्नोका अधिक उपयोग है।
- 🔞 ৬ ) नाना प्रकारकी लक्षडियाँ भवनादिके उपयोग एवं जलावनके लि**ए** प्राप्त होती है।
- (८) लाह, गोद, चन्दन-तेल, कागज बनानेकी कच्ची सामग्री बनोसे प्राप्त होती है।

भरतजकवर्तीकी विशाल तेनाको उपभोगयोग्य समस्त पदार्थ वर्नोसे हो उपलब्ध हुए थे। हास्योको जल-नारा एवं अववंको नाना प्रकारकी घासका साधन बनीमे ही प्राप्त था। आदिपुरागर्म बताया है—"मुनीकित बनानोगानेव-सप्तेजियकेलल?" (आदि० ३३।४१)। वन मुनियोके समान सभी प्रकारकी बायाओंको सहत्वर भी सभीका कत्वाण करते थे। बनोमे मुनिजन निवासकर आगमपाठ करते थे और हिएल तृशोक अध्यामका प्राप्त खाकर तुम होते थे। बंगारी मेंदी, शुकर, हरिण आदि पशुकानच पूर्वक यहाँ विवरण करते थे। नाना प्रकारको जड-बृटियाँ भी इन बनोमे उत्पच्च होती थी। विभिन्न प्रकारके पुष्प बनोमे विकलित होकर सुनिष्य किकीण करते थे। भयंकर होने पर भी वन-प्रदेश शान्त और निवंकार थे। पत्न-पत्तियोंके गुगल अपना सन्ताप क्षोकर यहाँ अननद्ययंक विवरण करते थे। पत्न-पत्तियोंके गुगल अपना सन्ताप क्षोकर यहाँ

२६२. आदिपुराण ३३।४५-६०।

# चतुर्थ परिच्छेद

# वृक्ष-सम्पत्ति एवं जीव-जन्तु

भारतकी समृद्धिमे वृक्षींका महत्त्वपूर्ण योगदान है। आदिपूराणमे वन और उपवनोंका विस्तृत वर्णन पाया जाता है। इस वर्णनमे जितने वृक्षींका उल्लेख आया है, उन्हें निम्नाङ्कित तीन विभागोंमे विभक्त कर सकते हैं—

- (१) प्रसिद्ध फलवृक्ष ।
- (२) शोभावृक्ष ।
- (३) पुष्पपादप एवं लता।

#### फलवक्ष

कलवृक्षोमें आम, नारियण, केला, मुपारी, इलायची प्रभृतिके नाम आये है। आमके पर्यायवाची सकतार, चुत प्रभृतिका भी प्रयोग किया गया है। जीवन-निवाईकते दृष्टिसे फलक्योंको उपयोगिता अतरण है। असके पल्लक और मंत्रदी-का प्रचुर उपयोग आदिपुराणके पात्रोंने किया है। इसकी मंत्ररीको बस्तन्त्रशे दूर्ती माना गया है। बन, उपवाके अतिरिक्त सैदानके गाँवीमें भी आम्बद्धल उपलब्ध होते हैं। आमके बडे-बडे बगीचे बतीमान के। इसका प्रयोग माञ्जुष्किक कार्योमें भी किया जाता था। फलक्योंमें एला उपलब्ध कर कार्याय क्रमुक पर ( सुपाडों), कुबली पात्र के (बर), जृत पार्य (आम), जम्बू पार्य (अनार), बावी के (अनार), बाप्योगें (अनार), पनस के (अनार), वार्यक्र के (अनार), पार्योगें (अनार), मान्य के (अनार), मान्य के (कलार), प्रमाण्य (कलार), प्रमाण्य (विजोरा), मोच पार्योगें (कलार), जस्त्र विजोरा, मोच पार्योगेंं (कलार), प्रमाण्य (विजोरा), मोच पार्योगेंं किलारोंं (विजोरा), मोच पार्योगेंं (कलार), जस्त्र विजोरा, मोच पार्योगेंं (कलार), स्वायं कर्माण्य (विजोरा), मोच पार्योगेंं (विजोरा), मोच पार्योगेंं (कलार), स्वायं क्षेत्र आया है।

# शोभा वृक्ष

शोभावृक्षोंके अन्तर्गत उन वृष्टीकी गणना की जाती है, जिनको सौन्दर्य वृद्धि-के उद्देश्यसे लगाया जाता है। जिनसेनने शोभावृक्षीमें अशोकको प्रमुखता दी है। अशोकका उपयोग मंगलकार्योमें किया गया है। रक्ताशोकका भी निर्देश आया है।

यह सर्बश्रेष्ट माना गया है। बटब्लका उपयोग आज भी गाँवोंने घरके सामने छाया प्राप्त करनेके लिए किया जाता है। यदापि पुण्णाद्य और छताएँ भी शोका-वृद्धिका सामन हैं, पर वर्गीकरणको पृष्टिमें इन्हें पृषक् स्थान दिया गया है। क्योंक <sup>310</sup> आसन<sup>311</sup> (सहजन या शोमाञ्जन) ताल<sup>311</sup> (ताड़), क्रकुव<sup>313</sup> (बहहर), बनपादम, <sup>314</sup> बट, <sup>314</sup> शास्मली <sup>316</sup> का उल्लेख आदिपुराणमें पामा आता है।

#### पुष्पपादप और लताएँ

वनस्पति-सास्त्रमें पृष्पपारपाँकी १६० जातियाँ मानी गयी है। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कृम्युरिनी और कमल हैं, जिनके अनेक प्रकार पाये जाते हैं। कृपुरिनी राजिम विकसित होती है और कमल दिनमें । कमलके उपयोगका वर्णन जिनसेन- ने विद्येषकपूर्व किया है। इनके सभी पात्र कमलका उपयोग करते हैं। रक्त (प्राट हैं), नोल (प्रा११२), बेल आदि विभिन्न प्रकारके कमलोका वर्णन पाया जाता है। अगुरू, 300 अपभोज, 300 कुला के कृरवक, 300 व्या जाता के अपभोज, 300 कुला के कुरवक, 300 व्या वहार, भारत्व, 310 व्ययक, 320 खुला, 320 जाता, 320 जाता, 320 व्या कार्य, 320 खुला, 320 व्या कार्य, 320 व्या क

वृक्षोमे दस प्रकारके करववृक्षांके <sup>3 ४९</sup> नाम भी आये हैं । ये वृक्षा सभी प्रकारकी आवश्यकताओकी पूर्ति करते थे। जिनसेनने एक विपवृक्षका<sup>९, २</sup> भी उल्लेख किया है। यह विषवृक्ष सम्भवतः वतूरा है। सामान्य वृक्षके लिए 'अनोकह<sup>41,24</sup> शब्यका प्रयोग

ફરંગ आदिद्वारण રાહ, વાર ૧ કરેટ, વર્ષી, વરાયર 1 કરેટ, વર્ષી, ગરાયર 1 કરેટ, ગરાય

# जीव-जन्तु

जलवायको भिन्नता और भौतिक परिस्थितिको विविधताके कारण आदिपराण-में विभिन्नप्रकारके जीव-जन्तुओंका उल्लेख आया है। जीव-जन्तुओकी यह सम्पत्ति किसी भी देशके लिए महत्त्वपूर्ण होती है। मनुष्य स्वभावत प्रकृतिप्रेमी है, अत: बह पश्पक्षियोंके साथ अपना सम्बन्ध जोडता है । स्थलरूपसे जीव-जलओंको हो भागोमें विभक्त किया जा सकता है--(१) मेरदण्डीय और (२) अमेरदण्डीय । मेरदण्डीयमे स्तन्यपायी, सरीसप-रेंगनेवाले, उछलनेवाले एवं तैरनेवाले जीवोकी गणना की जाती है। स्तन्यपायी जीवोमे मनुष्यके अतिरिक्त लागुल, सिंह, व्याझ, गाय, बैल, भैसे आदि है, सिंह मध्यत, कारियाबाडका निवासी है, पर आदिपराणमें सभी प्रदेशोमें सिंहका वर्णन आया है। ज्याध्य सुन्दरवनका जीव है, पर यह पर्वतो और जंगलोमे सर्वत्र पाया जाता है। अहिल बन्यपशओमे हाथी सबसे विशाल और आदरणीय है। यह पालतु अवस्थाने अत्यन्त बुद्धिमान माना जाता है। अक्ष्य पंसत्य और तीव गतिका प्रतीक है। अञ्च और गजका भारतके संनिक और राज-नैतिक इतिहासमे महत्त्वपूर्णस्थान है। आदिपुराणमे विभिन्न देशोके अस्व और गजोका वर्णन आया है। भारवहन, बाहन और उद्योग-वाणज्यकी दृष्टिसे पशओका महत्त्वपूर्ण स्थान है। आदिपराणमे प्रतिपादित पशओको वन्य और पालत इन दो वर्गीमे विभक्त कर विवेचित किया जायगा।

#### पालतू पशु

पालत् पशुजेंसे दूस आदि भोज्यश्यार्थ तो प्राप्त होते ही है, तास हो ये कृषि एसं बाहत में भी काम जाते हैं। युद्धके लिए हाथियों और शोकोन भिशितित किया जाता था। आदिशुराणमें अज<sup>334</sup> (बकरा), अस्त <sup>344</sup> अस्ततरों <sup>344</sup> (जन्दर), आजानेय<sup>349</sup> (जन्जवातिके पोटे) आरट्ट<sup>346</sup> (आरट्ट देशके

कफर नहीं, धावन, धारंग कप्त नहीं, धावर करते नहीं, धावर किया नहीं, धावर नहीं, धावर नहीं, दावर नहीं, दावर नहीं, दार प्राप्त किया निर्माण किया निर्माण

घोड़े ), इस 349 (हाथी ), उष्ट्र350 ( ऊँट ), किर359 ( गज ) करिणी 352( हथिनी ), करीन्द्र<sup>3६3</sup> ( उत्तम गज अथवा गजसमृहका अधिपति ), काम-धेन, <sup>3६४</sup> काम्बोज<sup>१६५</sup> (काबुली घोडे), कुण्डोध्नी <sup>१६६</sup> (बडे-बडे धनोंकी गाय ), खर<sup>5६७</sup> ( गर्दभ ), गज<sup>3६०</sup> (सामान्य हाबी ) गजप्रवेक <sup>3६९</sup> (श्रेष्ठहाबी ), गजेन्द्र<sup>3७०</sup> ( उत्तम और उन्नत गज ); गवेन्द्र<sup>3७१</sup> ( उत्तम बैल <sup>१</sup>, गान्धार<sup>3७२</sup> (कान्धारके घोडे), ग्रामम्ग<sup>363</sup> (व्वान-पालतू), गोमतह्लिका <sup>368</sup> (श्रेष्ट दुघार गाय ), गोगृष्टि 3 3 ( प्रथमप्रसूता गौ ), गौ 3 3 ६ ( साधारण गाय ), तुरुष्क <sup>3 ७७</sup> (तुर्की घोडे), तुरंग <sup>3 ७६</sup> (तेज चलनेवाले घोडे), तैतिल <sup>3 ७९</sup> (तैतिल जनपदके घोडे), दन्ती <sup>उट</sup> (आठवर्षकी अवस्थासे अधिकका हाथी) हिप<sup>3=</sup>। (साधारण गज), हिरद<sup>3=२</sup> (छ वर्णकी अवस्थासे अधिक वर्णका हाथी ,, धेनु<sup>3=3</sup> ( दूध देनेवाली गाय ), धेनुक<sup>3=४</sup> (बहुक्षीरा गौ), घेनुका<sup>3=४</sup> (हथिनी), पयस्विनी 3 = (दूधवाली गाय), पीना-पीना 3 = ( मोटेयन वाली क्य, जो अधिक दूध देती हो और जो हुए-पुष्ट भी हो ), पुंगव 3 = ( बडा बैल, उन्नत और बलिष्ठ बैलको पुंगव कहा जाता है ), महिष <sup>उदर</sup> (पालतू भैसा, जो वाहन और कृषिकार्यमे प्रयुक्त होता है ), मातंग<sup>3९°</sup> ( उन्मत्त और सबल हाथी, प्राय: पालत् होनेके पहले उसे मातंग ही कहा जाता है। यो पालत् अवस्था-में यदा हाथीको, जिसके गण्डस्थलसे मदधारा प्रवाहित होती है, मातंग कहा है। ), मेप<sup>3९९</sup> ( भेडा ), वर्क<sup>3९२</sup> (तरुण हाथी ), वाजि<sup>3९3</sup> (युवा अस्व ), वापेय<sup>3९४</sup> ( वापोदेशके घोडे), वामी <sup>3९५</sup> ( घोडी ), वृष<sup>3९६</sup> ( बैल ), वेसर, <sup>3९७</sup> (खच्चर), सामज<sup>3९८</sup> (विशेष प्रकारका हाथी), सारमेय<sup>3९९</sup> (श्वान) सैन्धव <sup>४००</sup> ( सिन्धु देशके घोडे ) स्तम्बेरम <sup>४००</sup> ( वृक्षो और पर्वतोकी चट्टानोको

सुध्यः आदि० १,१२०। दश्यः बद्धी, ८८१२१, २०११२१, १०१४२। दश्यः वर्षः, १४४५, भारत्यः १६२ वर्षः, १४२८, १८११८८। दश्यः वर्षः, १८२१ । दश्यः वर्षः, १८४५, १८१४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४। दश्यः वर्षः, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४, १८५४

तोड्नेकत सामर्थ्य रखनेवाला हायो; यह उस जातिका नज है, जिसे प्रविज्ञित करतेन अधिक उपध्य नहीं करता तथा यह युवकंषमं अधिक उपध्योगी सिंद्ध होता है।), हिस्ति<sup>12</sup> (सामान्य हाथों)का निर्देश आया है। ये सभी पालद तथा विकास उपोक्त उपायोगिया हाया है। ये सभी पालद तथा विकास उपोक्त करता होते थे। आदिपुराणकारते आरतकी मुल-समृद्धिका वित्रमा किया है। इन पालद प्रश्नुकी अध्ययनसे यह भी स्पष्ट आत होता है कि मध्यकालीन भारतमें विदेशोसे थोड़े और हाथी आते थे। बोडे राज्य प्रमुखे अध्ययनसे यह भी स्पष्ट आत होता है कि मध्यकालीन भारतमें विदेशोसे थोड़े और हाथी आते थे। बोडे राज्य प्रमुखे अधिक स्पष्ट के स्वाप्त अधिक स्वाप्त स्वा

गायोंका पालन विदेयक्यसे किया जाता था। गोमण्डल और गोन्नजोका निर्देश मिलता है। गायोके समूहक "भैनूक <sup>6,3</sup>" शक्दद्वारा अभिद्वित किया गया है। गायें भी घोडोके समान कई जातियोमे विभक्त थी। दूधदेनेक परिमाणके बाधारपर गायोके वर्ग निर्मारित किये गये थे। बैलोके समूहकी "औक्षिक" <sup>४</sup>" कहा गया है। इससे व्यनित होता है कि गाय और बैलोंका समूह रसनेकी प्रया उस समय थी।

#### वन्य-जन्तु

कुछ ऐसे जीव-बन्तु हैं, जो बनमें निवास करते हैं, यर कुछ ऐसे भी है, जिन्हें बनमें निवास करतेगर भी पाल्यू ननामां वास करते हैं। बालूं -मुसक अंगले लन्तु है, पर द स्पेमें मी निवास करता है। बोतीको हानि पहुँचानोल जूहें प्रसिद्ध है। सांवर्त्यापणारात आलूं '' पृम्पक), कॉल्प' (यात्रा), कंठोरव' '' (सिंह), केशारे' (प्रयाल), गृहको किल्प' ((छिपकले)), कमारे ''। (बांजले) मार्ग, दंष्यपुप' '(दौलाकों), नुकुल' विलं । (छिपकले), नुकारिक' (जांजले) मार्ग, दंष्यपुप' (दौलाकों), नुकुल' विलं पांग, निवास के प्रसिद्ध के प्

प्रथम, वार्षित रेटांग्यस्थान्यस्थ प्रथम, वार्ष्की, दारहर्श प्रथम, वार्ष्के, व्हारहर्श प्रथम, वार्षेक्ष, व्हारहर्श प्रथम, वार्षेक्ष, व्हारहर्श प्रथम, प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम प्रथम, वार्षेक्ष, व्हार्थम, वार्ष्क्ष, व्हार्थम, वार्ष्क्ष, व्हार्थम, वार्ष्क्ष, वार्य, वार्ष्क्ष, वार्य, वार्ष्क्ष, वार्ष्क्ष, वार्ष्क्ष, वार्ष्क्ष, वार्ष्क्ष, वार्ष

( लंगुर बौर वानर ), बनकरीन्द्र 'गं ( बंगली हाथी ), बनवारण  $^{3/4}$  ( बन्ध गज ), बनमार्तग  $^{3/4}$  ( बन्ध गज ) बृद्धिक  $^{3/6}$  ( बिन्ध ), बन्ध  $^{3/4}$  ( बन्ध  $^{3/6}$  ( बन्ध  $^{3/6}$  ), ब्लाइ ' $^{3/4}$  , बाबाम्  $^{3/2}$  ( बनर बेर, लंगूर ), बाहूं  $^{3/4}$ , बिह्य  $^{3/4}$  ( ब्रुचा ), बाहूं  $^{3/4}$  , बिह्य  $^{3/4}$  ( ब्रुचा ), बृद्ध  $^{3/4}$  , बिह्य  $^{3/6}$  ( ब्रुचा ), बृद्ध  $^{3/4}$  , ब्रिट्स क्रिया है । सरीस्प

छातीके बल जलनेवाले प्राणी सरीसूण कहे जाते हैं। ये जल और स्थलकर दोनों ही प्रकारक होते हैं। जलकर प्राणियतिक उल्लेख प्रसंपंध जलकर सरीसूणों का कपन किया जायगा। छिपकलों भी सरीसूण है, पर उसका निर्देश गृहकितिलाके रूपमें प्रवादनकुष्ठोंमें किया जा बुका है। सर्पोक्षी दिवती जादियाँ हैं वे सभीक्षाय. भारतमें पायी जाती हैं। यने और आई जंगलोमें सबसे बहा सर्प जजगर पाया जाता है, जो जपने जिकारको काटता नहीं, निगलता है। नागको जाति, मुख और कूरताका प्रतोक माना जाता है। आदिप्राणमें कव- पर्पे , अहिर्पे, उराप्पे , कुल्लाहिर्पे, देदगुक र्पं । विदेश उरापी से , नाग्पे , नाग्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , अने , प्रमार्पे , स्वाप्ति , प्रमार्पे , प्रमार्पे , प्रमार्पे , स्वाप्ति , प्रमार्पे , प्रमार्य , प्रमार्पे , प्रमार्पे

#### जलचर

सकर, पडियाल, नारू, सूँस, मस्त्य आदि जल्बर जीव है। मक्त गंगाका बाहत बीर कच्छित यमुनाका बाहत बताया गया है। मस्त्यको सोभाग्य और सन्तितका प्रतोक माना गया है। जलकरो या जलोत्यक जनुओके लिए अस्पुत्र ४% सन्दर्भ प्रयोग याथा है। आदिप्राणका यह सन्दर्भ जलवर जोबोंकी स्थितितर प्रकाश बलता है। कूर्य <sup>४६०</sup>, हाय <sup>४६०</sup>, व्हक्ष ४<sup>६६०</sup> ( पानीमे रहनेवाला सर्प ), तिर्मि-

क्रुक<sup>४५६</sup> (बडा मल्स्य), नक्र<sup>४५४</sup>, मक्तर<sup>४५६</sup>, मस्य<sup>४५६</sup>, मीन<sup>४५७</sup>, यादस्<sup>४५</sup> (जल-जन्तु) का उल्लेख आदिपुराणमे किया है।

कीट-पतंग और पक्षी

उपयोगिताकी दृष्टियं कीट-पतंतका भी महत्त्व है। मनुष्य तुक, हं यू प्यं सारस ब्राद्य पोतासेको प्राचीनकालये प्यार करता जा रहा है। मनुष्य अपून, से राष्ट्र पती माना जाता है। जादिपुराणमे अिंक प्रेष्ट (भूंग), कल्हेंत हुन्दै कुक्कुट, पर कोक, पर्य (चक्चा), कोककाला (चक्चा) कोकिल पर्दे मा कोकिला, कीयिक पर्दे (उल्लू), कोच, पर्द गृप्त, पर्व चक्चाक, पर्द चातक, किं चातको, पर्व देख्यूहर्य (उल्लू), कोच, प्रदान गृप्त, पर्व चक्चाक, पर्द चातक, किं चातको, पर्व देख्य प्रमुख्य प्रदान प्रमुख्य प्रमुख्य (चक्च होता) प्रवास प्रमुख्य (चक्च होता) प्रवास प्रमुख्य (चक्च होता) प्रवास प्रमुख्य (चक्च होता) प्रवास प्रमुख्य (चक्च होता) प्रमुख्य (

इस प्रकार आदिपुराणमे जनपद, ग्राम, नगर, नदी, सरोवर, पर्यत, वनप्रदेश, कुझ-रुता, जीव-जन्तु आदिक। वर्णन आया है। इस वर्णनसे भारतको स्थितिको सहजमे अवगत किया जा सकता है।

# प्रथम परिच्छेट

# समाज-गठन, सामाजिक संस्थाएँ एवं रीति-रिवाज

#### समाज-गठन

आदिपुराणमें सामाजिक जीवनका सुन्दर और व्यवस्थित चित्रण आया है, यतः व्यक्तिको वैयक्तिक स्थिति समाजके विमा सम्मय नहीं है। व्यक्तिको चैन-क्तिकताका वर्ष इतना हो है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आपरण और कियाव्यापार्ते को परिष्कुत करें। उत्पान और पतन दोनों ही व्यक्तिक व्यक्ते अधीन हैं। अदा वैयक्तिकता मनुष्यका वह गुण हैं, जिसके कारण वह स्वतःके विचारोके आधार-पर कार्य करता है तथा अपने जीवनको परिष्कृत कर शायवत सुख लाम करता है।

आदिपुराणका समाज पारिवारिक जीवनसे आरम्भ होता है। भोगभूमिकै जीवनको हुम वैयक्तिक जीवन नही मान तकते, न्यांकि वहाँ व्यक्ति नही—नर-नारी एक साथ निवास करते हैं। सासारिक मोगोंकी अनुभूति वैयक्तिक होता है। यहाँ कारण है कि भोगभूमिय पुगल उत्पत्तिको कल्पना की गयी है। यहाँ कारण है कि भोगभूमिय पुगल उत्पत्तिको कल्पना की गयी है। उस्कृति और सामाजिकताका विकास इसी पुगल-परिवारिस होता है। जब भोगभूमि कर्मभूमिक रूपमे परिवर्शित होती है, तो जीवनको समस्वार्थ वहनी जाती हैं, जिनका समाधान एक पुगल नहीं सकता, जनके पुगल करते हैं और इन अनेक पुगलोका समृह हो समाज बन बाता है। आदिपुराणमे बताया है कि प्रजाकी कुलकी मौति एकक कर कुलकरों-

१. दम्पतिसंसूति . . . आदि ० ९।६६; मिधुनं मिधुनं तेषां . . . वही ९।८८।

ने उपदेश दिया—समाज-व्यवस्था प्रतिपादित की। इस सन्दर्भमें "आर्थाणां कुरू-संस्थावकुरी:" यह विश्वेषवस्थी विचारणीय है। इस पदका विरुट्धेतण करनेसे समाज-व्यवस्थाके शिक्षात्व प्रस्कृटित हो जाते है। 'कुरुनंस्थाय' पद कुलांकी— परिवारोंकी एक करता तथा उनके एक साथ रहनेके लिए जीवन-मापनके विद्यान्ति निरूप्ति करना, अभिव्यक्त करता है।

सामाजिक जीवनका सबसे अधिक आवरवक तथ्य रक्षाविधि है। अस्तित्य-की रक्षांक लिए समाज प्रठम किया जाता है। रातांक अस्तवरा हो अयवहार और स्वस्वात्वाहों पूर्वेत ल्यन होती हैं। अत आदिपुराणयं—"रक्षांविधिकनश्वात्" र रक्षांविधिके प्रतिपादनकी चर्चा की गयी है। रक्षाका आव्यास्त प्रधा होनेवर हो एकत्वकी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। यह एकत्वकी वृत्ति अन्योग्याप्रयत्यपर अव-क्रांच्यत रहती है और अन्योग्याप्रयत्यका स्यूक्तम आधार है व्यक्तियोक सम् असमित्राजनके कारण व्यक्तिको अपनी वैविकत्वता विकतित करनेका तो पू असमित्राजनके कारण व्यक्तिको अपनी वैविकत्वता विकतित करनेका तो पू असमित्राजनके कारण व्यक्तिको अपनी वैविकत्वता विकतित करनेका तो पू आसमित्राजनके कारण व्यक्तिको अपनी वैविकत्वता विकतित करनेका तो पू वास्त्रमे व्यक्तिको प्रयोक क्षित्रमां अपन नहीं कहा जाता है, यनके अनतर्यंत वही क्रिया समाविष्ट होती है, विससे सेवा या सामग्रीका निर्माण हो। यन्त्रन वही क्रिया समाविष्ट होती है, त्री ससे सेवा या सामग्रीका निर्माण हो। यन्त्रन वही क्रिया समाविष्ठ हाता व्यक्ति वाह्य-जगतके साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध्य स्थापित करता है तथा उत्पक्ति वाह्य-जगतके साथ अपना रागात्मक सम्बन्ध्य प्रयास करते है तथा उत्पक्ती कान्यांकि इस रागात्मक सम्बन्धको क्रियात्मक स्थापित करता है तथा उत्पक्ती कान्यांकि इस रागात्मक सम्बन्धको क्रियात्मक स्थापित करता है तथा उत्पक्ती कान्यांकि इस रागात्मक सम्बन्धको क्रियात्मक स्थापित करता है तथा उत्पक्ती है। ये स्थल होकर हो कार्य करती है।

आसिपुराणमे "प्रजानां प्रीणजं<sup>3</sup>" और "प्रजा. खुण्डम्थः" एद पाये हैं । इन पदों के बात होता है कि प्रजा—जनताको प्रसन्न कर सहबास और सन्तानोत्पत्ति हारा समाज-वृद्धिको सम्पन्न किया जाना चाहिन हा । मनुष्यको महिन प्रमुक्त हैं ऐसी हैं कि वह अन्य प्रोजिप्तीक साथ रहनेके लिए वाच्य होता है। अतः "प्रजा सुप्त-कस" "ददे हैं पित होता है कि सम्पर्क-स्थापना सामाजिक व्यवहारको आधारमुत सिद्धान्त है । अपनेको बन्य व्यक्तियों तक पहुँचानेको प्रवृत्ति मानवमे स्वभावत पायी जातो है । वह जिस प्रमार अन्यक व्यवहारके अभावित होता है, उसी प्रकार करने व्यवहारके अन्य व्यक्तियों के प्रभावत करना चाहता है । इस प्रकार करने व्यवहारके स्वम्य व्यक्तियों के प्रभावत करना चाहता है । इस प्रकार करने व्यवहारके स्वम्यव एवं सामंजस्यके समाजक संगठन वृद्ध होता है।

प्रजाके साथ सम्बन्ध रहनेसे 'प्रीणनं' का अर्थ सामाजिक दृष्टिसे संरक्षण,

१. आदि० ३।२११ । २. वही ३।१०५ । २. वही ३।६८ । ४. वही, ३।१२८ ।

संब्रहुण और वितरण द्वारा प्रसम्भवा प्राप्त करना है। एक शब्दमें हम इसे सामा-जिक चेतना कह सकते हैं। व्यक्तिको सामाजिक चेतना ही उसमे सामाजिकता उत्पन्न करती हैं। वताया है कि "महता केश प्रसाम विस्तर्गतः" अर्थात् विवेकी समझदार व्यक्तियोकी चेष्टा सहयोगके सम्मादनार्थ होती है। यहाँ 'परार्थ' से परकल्याणके वास सहयोग और सहकारिता भी अर्थावत है। सामाजि-कताका विकास सहयोग और सहकारितासे हो होता है। विननेमने "प्रजानां विकक्तन्दे" पदंशे मैत्रीपूर्ण गारस्परिक व्यवहार एवं सम्बन्धकी अञ्चला को है। समाजकी प्रमुख विशेषता इच्छित सम्बन्ध है और यह सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। समाजने रहनेवाले व्यक्तियोंका उद्देश निरिचत, समान और व्यावक

आदिपुराणमे प्रतिषादित सामाजिक जीवन क्रान्तिकारी सामाजिक अहाँ आँसे पुक्त हैं। प्रवृत्ति-मागँके साथ निवृत्तिमागौ प्रवृत्तिकों भी प्रोत्साहित किया गया है। गाहिं स्थिक जीवनके प्रतिषादिक सामायिक किया निया है। माहिं स्थानिक जीवनके प्रतिषादिक सामायिक सा भी सामाजवारिकीय विवेचन पाया जाता है। अहिंद्वा धर्मको प्रधानता सिकने पर कृषि और वाणिज्यको समान महत्त्व दिया गया है। कृषिके मूलमें हिंसावृत्ति वर्तमान रहती है, पर आदिपुराणक जीवन-यापनके सामलोगे वर्ति भी महत्त्व दिया गया है। अत आदिपुराणक सामाजिक जीवन पोरूप, त्याग, सेवा और विवेकपुक्त है। इन कवनको पृष्ट 'वित' अवदको प्रधानको सामाजिक जीवन पोरूप, त्याग, सेवा और विवेकपुक्त

भवन्तु सुखिना सर्वे सरवा इत्येव केवलम् ।

यतो यतनते तेनेषां यतिस्व सन्निरुच्यते ॥ आदि० ९।१६६

संसारके सभी प्राणी सुली रहे, इसीलिए जिनका प्रयत्न वर्तमान रहता है, वे यति कहलाते हैं। सुली, स्वस्थ और उदार समावका सगठन यति-मृनियों द्वारा ही सम्पन्न होता है। आदिप्राणमें वर्ण और जाति व्यवस्थापर भी विचार किया पास है तथा सामाजिक संगठनको सुदृह बनाये रसनेके हेतु सामाजिक संस्थाओंकी व्यवस्था प्रतिपादित की है।

समाजकी बुद्दुवा आधिक भित्तिपर अवलान्वत रहती है और हसकी प्राप्ति पट्कारिक सम्बन्ध हम्पादन करलेंसे होती हैं। अर्थ समाजके अद्योगित हो अजित होता है और व्यक्तिका प्रत्येक कार्य समाजके अद्योगित स्त्रोता है। आचार्य जिवसेनने समाजको सुगठित करनेके सिद्धान्तोंमे अर्थ-विकासको महत्त्व प्रदान किया है। उनका अभिमत है—

धर्मादिष्टार्थसम्पत्तिस्ततः कामसुखोदयः ।--आदि० ५।१५

१. आदि०, १।१९० । ४. वही, १।२०६।

धर्मसे यन और धनसे विलास-नैभव प्राप्त होते हैं। वही समाज सुगठित माना जाता है, जिसमे आर्थिक, राजनीतिक और आर्मिक तिकासके छिए सतत प्रवास वर्तमान रहता है। "धनिक-सुग्तसम्बदान्" पदसे सामाजिक समृद्धिकी पूचना मिलती है। जिनसेनावार्थने सामाजिक भावनाके विकासके छिए सित्तक को आवस्यक्त माना है। समाज-व्यवस्या प्रेम और बन्युत्वकी भावनापर ही अवसम्बद्धिक सामाजिक भावनापर ही अवसम्बद्धिक होना, हमरोको ठीक अपने समान समझना, हीनाधिककी भावनाका त्यां करता, अन्य व्यक्तियोको मुल-सुविधाओं समझना तथा उनके विपरीत आवस्यक करता, समाज-व्यवस्थांकी धारणा है। इस धारणाके जनुसार पाखण्ड, छल-कपट, वोरी, दुराग्रह, अधिक रूचय आदिका परिमार्जन आवस्यक है। इतना ही नहीं, अधिकार और कर्मच्यकी भावनामे सन्तुतक भी मानवोधित गुणोके द्वारा ही उत्पन्त किया जा सकता है। विनसेनने मानवके उक्त गुणोका निर्देश करते हुए बलाजा है

सत्यं झौचं क्षमा त्यागः प्रज्ञोत्साहो दया दमः।

प्रश्नमो विनयहचेति गुणाः सरवानुषङ्गिणः ॥—आदि० १५।२१४

सत्य, धोच, क्षमा, त्याग, प्रजा, उत्साह, रया, दम, प्रचम जोर विनय ये गुण वैयक्तिक और सामाध्यक जीवनकी विवस्तित करनेत तहायक है। अतएव इन गुणोको सत्यानुयंगी अर्थात् आध्य-अविनाभावी कहा गया है। अतएव जिस स्थानिक उक्त गुण विषयान है, वह समाजका उत्तम सदस्य बननेकी धमता रखा है।

समाजका आर्थिक एवं राजनीतिक ढाँचा लोकहितकी भावनापर आश्वित है तथा सामाजिक उन्नति और विवासके लिए सभीको समान अवसर प्राप्त है। अतः किहिंसा, देवा, त्रम, विवाओर त्यागके आधारपर गठित समाजने योषण और संपर्य नहीं रहते है।

अपने बोमकंभके लायक भरण-गोषणकी वस्तुवीको इहण करना तथा परि-श्रम कर शीवन यागन करना, अन्याय-अध्यायार द्वारा धनार्थन करनेका त्याग करना एवं एवं जावव्यकतारों अधिकका संचय न करना स्वस्थ समावकी निर्माध-में उपादेय हैं। भोगोपभोगरिपाणवर और परिवहसरियाणवरिक सम्मवस्ये समावकी आर्थिक व्यवस्था सुद्ध वनती है। जिनवेनकी यह समाज-यवस्था मनुष्य-को केवक जीवित ही नहीं रसती, बन्धिन उसे अच्छा जीवन मायन करनेके लिए मेरित करती है। मनुष्यकी शनिवयोंका विकास समावध्य है। होता है। सामाजिक जीवनके अध्ययनसे यह भी स्थाह होता है कि समुख्य केवल भीतिक सुक्की हो

१. आदिपुराण २।३३

सन्तुष्ट नहीं होता, वह पाशविक सुलभोगसे क्रमर उठकर आनन्दकी प्राप्ति करना बाहता है। कला साहित्य, दर्शन, संगीत, धर्म आदिकी अधिवयक्ति मनुष्यकी सामाजिक चेतनाके फलस्वरूप ही होती है। जानका आदान-प्रदान भी सामा-जिक बातावरणमें सम्भव होता है। समाजभे ही समुदाय, संघ, और संस्थाएँ बनती है।

जिनसेतकी दृष्टिमें समाज एक समग्रता है और इपका गठन विशिष्ट उपा-सानीके द्वारा होता है। वमाजका भीतिक स्वष्य सम्बन्धारी आवनीपेत मुक्यो-के द्वारा निर्मत होता है। इसका आस्थारिमक रूप, विज्ञान, करू, चर्म, दर्शन आविके द्वारा सुक्यमादित किया जाता है। अत समाज एक ऐसी कियाशील सम-मता है, जिसके पीछे आम्थारिमकताका रहता आवश्यक है। नैतिक भावना और संकल्यारमक वृत्तियों के संख्यत समाजका देण-काल-आपी रूप सम्मक होता है। विनरीवनेक सानासार समाज-गठनेक निम्मणिवित प्रमाज विद्वार है

- हैं. वैयक्तिक लाभके साथ सामृहिक लाभका महत्त्वपूर्ण स्थान ।
- २. न्यायमार्गकी वृत्ति ।
- ३. उन्नति और विकासके लिए स्पर्धा<sup>3</sup> ।
- ४. कलह, प्रेम एवं सघवंके हारा समाजकी सगटित स्थिति है।
- ५. मित्रताका व्यवहार<sup>४</sup>।
  - ६. बडोका उचित सम्मान<sup>६</sup>।
  - ७. परिवारके सदस्योका सूगठित रूप<sup>७</sup>।
  - ८. गण-कर्मानुसार जाति-वर्ण व्यवस्था ।
  - ९. समानता और उदारताकी दृष्टि<sup>९</sup>---विनय गुणका सद्भाव ।
- **१०. आत्म-निरीक्षणकी** प्रवृत्ति ।
- ११. अनशासन स्वीकार करनेके प्रति आस्था।
  - १२. अर्जनके समान त्यागके प्रति अनुराग<sup>9</sup> ।
  - १३ कर्लब्यके प्रति जागरकता<sup>९९</sup>।
  - १४. स्वावलम्बनकी प्रवृत्ति<sup>१२</sup> ।
  - १५. सेवा और त्यागकी प्रवृत्तिका अनुसरण।

इस प्रकार आदिपुराणमें समाजके संगठनपर पर्याप्त विचार किया गया है।

लादि० ११८०८। २. नहीं, ४४१२४६। ३. नहीं, ४११२४। ४. नहीं, १११४४।
 मदी, १११४६। ६. इशाद ७. नहीं, १५५८-६४४। ८. नहीं १४१४८, ११११४८-८, नहीं १५१४४)
 १२. नहीं १५१४४४। १०. नहीं, ११२०-६लका महत्त्व, ८१७८। ११. नहीं १५१८८८
 १२. नहीं, ११२०-१४७।

संगठनके आधारभूत सिद्धान्त इतने सार्वजनीन और उपयोगी हैं, कि इनके व्यवहार करनेसे समाज नये रूपमे सुगठित हो सकता है। अगले परिच्छेदमे सामा-जिक जोवनकी विस्तृत रूपरेखा अंकित की जा रही है।

# द्वितीय परिच्छेद

# त्र्यादिपुराणमें प्रतिपादित सामाजिक संस्थाएँ (Social Institutions)

सामजिक संस्था : स्वरूपनिर्घारण

ममाजके विभिन्न आदर्श और नियन्त्रण जनरीतियों, प्रवाजों और रूडियोंके क्यमें गांव जाते हैं। अतः नियन्त्रणमें व्यवस्था स्वापित करने एवं पारस्पित्रक नियंदा बनाये स्वाचे हे हुँय यह आदर्शक है हि इनकी एक विशेष कर्म के अध्यक्ष है कि इनकी एक विशेष कर्म कि विशेष आधारपर संगठित क्या जाय। इस संगठनका नाम ही सामाजिक संस्था उठ-cial Institution) है। वास्त्र हार्टककृत्रने सामाजिक संस्थाक रक्षण निर्धार एक स्तरे हुए लिखा है—"सामाजिक संस्था किसी अध्यक्त सहत्वपूर्ण आवस्य-कासी दृष्टिक हिए सामाजिक विश्वस्तान्त्र स्वाचित सामृहिक व्यवहारोका एक जिल्ल तथा घनिष्ठ समझ है।" स्पष्ट है कि मानव सामृहिक व्यवहारोका एक आदर्शिक पानन करनेके लिए सामाजिक संस्थाओंको जन्म देशा है। ये संस्थाएँ समूह, सिर्मित, श्रेणी आदिसे भित्र होती है। इनके निर्धाणका प्रकाश मान्त्र हिती है। हिती है होती है। है सिष्य आयार-व्यवहार एवं सामाजिक संस्थान प्रवित्त स्वित्त होती है। है।

An institution is a Complex intergrated organization of Collective behaviour established in the Social heritage and meeting Some persistent need or want—Social organisation, Charle scube ness sons Newyork, Page 25-35

विशय जाननेके किए देखिये—Cultural Sociology, Mecmillion & Co, Newyork 1948, Page 690-700.

समाजशास्त्रके भूशसिद्धान्त, भाग १, किताब महल, इलाहाबाद, द्वितीय संस्कृतण पृ० ५३-५५ ।

सामाजिक संस्थाएँ एक व्यक्तिकै व्यवहारपर निर्भर नहीं करतीं; किन्तु बहुतंस्थक मनुष्योंके व्यवहारिक पूर्ण चित्रके आधारपर ही उनका प्रार्ट्भाव होता है हिस दि कारों में बहुत जा सकता है कि सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योंकी होता हिक कियाओं, सामृद्धिक हितों, जावधों पूर्व एक ही प्रकारके रीति-रिवाजोंपर बव-छांम्बत है। अनेक व्यक्ति जब एक ही प्रकारके जनरितियों (Folk-ways) और स्ववियों (Mores) के अनुसार अपनी प्रवृत्ति करने लगते है, तो विभिन्न प्रकारको सामाजिक संस्थाका एक डीवा (Structure) होता है; जिसमें कार्य-कर्ताओं, उत्सवों, संस्कारों एवं सामाजिक संस्थाकों सामाजिक संस्थाकों सामाजिक संस्थाकों सामाजिक संस्थाकों के उत्पन्न करता है। हम संस्थाकोंके मुलंग सम्प्रदाय और वर्मक्रियाकों- के प्रभाव भी निहित रहते हैं। संशेपमें सामाजिक संस्थाओं निम्न लिखित गुण और विधिताराएं पायों जाती है.—

- १ सामाजिक सस्थाएँ प्रारम्भिक आवश्यकताओकी पूर्तिका साधन होती है।
- २. सामाजिक संस्थाओ द्वारा सामाजिक नियन्त्रण सम्पादित होते हैं। ३. सामाजिक अर्दाओं और प्रजातिक व्यवहारीका सम्पादन सामाजिक
- संस्थाओ द्वारा हो सम्पन्न होता है।
- Y अनुशासन और आदर्शकी रक्षा सामाजिक संस्थाओं द्वारा ही सम्भव होती है।
  - ५ प्रत्येक मंस्याका कोई निश्चित उद्देश्य होता है।
- ६ सामाजिक संस्थाएँ मनुष्योके मूर्तसमृहको नियन्त्रित करनेका अमूर्स साधन है।
- अ. सामाजिक संस्थाओंके सिमितियोके समान सीमित और नियमित सदस्य मही होते, बल्कि किसी एक वर्ग या सम्प्रदायके व्यक्ति व्यवस्थित कार्यप्रणाकीका सम्पादन करते हैं।
- $\mathcal{L}$ . सामाजिक संस्थाएँ नैतिक आदर्शो एवं व्यवहारोंका स्वरूप परिज्ञान कराती है।
- सामाजिक संस्थायें ऐसे बन्धन है, जिनसे समाज मनुष्योंको सामूहिक रूपसे अपनी संस्कृतिके अनुरूप व्यवहार करनेके लिए बाध्य कर देता है; यत.

<sup>1 (1)</sup> An introductory Sociology, Page 90 97

 <sup>(</sup>ii) Dictionery of Sociology—Philosophical Library Newyork City. P. 327

सामाजिक संस्वाओंमें वे बादर्श और घारणाएँ होती हैं, जिन्हें समाज अपनी संस्कृतिको रक्षाके लिए आवस्यक मानता है।

- १०. सामाजिक संस्थाओंमे उत्सव, संस्कार, निश्चित जीवन-मृत्योंका सम्पा-दन, जीवन-मर्यादाओं और घारणाओंका समावेश रहता है।
- ११ सामाजिक संस्थाजोका संवालन सामाजिक संहिताओं (Social Codes) के आधार पर होता है, क्योंकि मनुष्योंके व्यवहारों और प्रवृत्तियोंकी नियम्तित करनेके लिए आधार-संहिता अपेशित होती है। यह स्मरणीय है कि प्रत्येक धर्म-सम्प्रदायकी आचार-संहिता भिन्न होती है, यह सामाजिक संस्थाओं का इप सठन भी भिन्न घरातकपर सम्पन्न होता है। साम्प्रदायक मान्यताओंके फलस्वरूप ही सामाजिक संस्थाएँ कार्य संवालन करती है।

#### आदिपुराणको सामाजिक संस्थाएँ

आदिपराणके रचियता आचार्य जिनमेनकी प्रमुख विशेषता है कि उन्होंने गप्तकालीन साहित्य और संस्कृतिको पचाकर अपने इस पराणकी रचना की है। गप्तकालीन संस्कृति समन्वयात्मक थी, जिसने विभिन्न धर्म और सम्प्रदायोकी मान्य-नाओंको साहित्य और कला-कतियोमे समानरूपसे महत्त्व हिया है।श्री राधाकमल मखर्जीने गमकालकी विशेषताके सम्बन्धमे लिखा है-"गमकाल अनिवार्यत ऐसा काल था. जब भारतवासी जीवनके सभी क्षेत्रीमे शास्वत और अमर्त उडान भर सके। गतकालीन भारतमे सार्वभौमिकताके लिए प्रयास किये गये। सार्वभौम सम्प्रभता और सार्वभौध संस्कृतिपर आधारित राज्यके सिद्धान्त (जिनके साध आर्मीवर्तका राजनैतिक प्रशार और ऐक्य सम्बद्ध था ). सार्वभीम मानव और सार्वभीम समाजके धार्मिक सिद्धान्त, सभी धर्मो और सम्प्रदायोगे मानव-मक्तिकी मसीहाई आशा. दशँनमें सार्वभीम सिद्धान्तों और विचारोंका स्पन्नीकरण विज्ञान-का फलप्रद विकास, साहित्य, कला और मितकलामे क्लासिसिज्म, 'वर्णसंकर' और 'कलियग' के सिद्धान्त तथा विदेशियों की नवीन वर्ण के रूपमें स्वीकृति तथा काननी और व्यावहारिक दृष्टिसे वर्णभेदका शमन ऐसे ही प्रयास थे। यह है गम संस्कृतिका भारतके लिए कालातीत उत्तराधिकार । सच तो यह है कि भारतीय इतिहासके उस स्वर्णयगके पश्चात अव तक भारतकी विचारधारा और संस्थापक **ढाँचे**को ढालनेका काम इसी उत्तराधिकारने किया है "।"

श्री के० एम० पणिक्करने भी गुप्तकालके सम्बन्धमे बताया है—''धर्मकी

रै. भारतकी संस्कृति और कछा, राजपाछ षण्ड सन्या, दिल्छी ६, सन् १६५६ ई० हिन्दी संस्करण, ४० १६२ ।

बेल फल-फूल रही थी। उसमें परिवर्तन हो चुका बाजीर वह सजीव तथा प्रेरणाप्रय बन गया था। हिन्दू देवताओं के स्वरूपोम बस्तुत. क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया था। उनके चिरपरिचित नामों और प्राचीन बाकृतियोंमें स्कृतिदायों गुपोंका सिक्षवेश कर दिया गया था, जिससे जनताके लिए उनकी गुजामे अधिक सजीवता बा गयी थी"।

स्पष्ट है कि गुरुकाजीन समृद्धि, कलका पुनर्जागरण, क्योंली वर्ष-अवस्था, उदार घर्मनीति, सहिष्णुना एवं साहित्यका अभूतपूर्व उत्कर्ष किनसेनको प्राप्त हुमा कीर उन्होंने उक्त घरातक पर प्रतिक्रित हो जैनचर्म द्वारा स्थापिन कीर समाव-निर्माणकी प्रक्रिया मुलित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया। अत्यव इक्ते द्वारा प्रतिक्रमा सुवित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया। अत्यव इक्ते द्वारा प्रतिक्रमा सुवित करनेके लिए अपनी इस कृतिका प्रणयन किया। अत्यव किनसेन द्वारा व कि भोगमृमिकी समाप्तिक तथा हो विमित्त जीवनका आरम्प हुझा। यह सर्क्षमाय तथ्य है कि कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनका आरम्प हुझा। यह सर्क्षमाय तथ्य है कि कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनका आरम्प हुझा। यह सर्क्षमाय तथ्य है कि कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनक आरम्प हुझा। यह सर्क्षमाय तथ्य है कि कर्मभूमिके साथ सामाजिक जीवनक सहयोगकी तिता-त्य आवस्यकता है। कोई भी धर्म आध्यारिमक चेतनोक वेटले लोकप्रिय नहा होचा तो निर्मित होता हो कोइ-जीवनका प्रतिचादन करनेत्र सामाजिक जीवनका होचा तो निर्मित होता हो है, साथ ही व्यापक प्रतारका भी अवस्य मिलता है। सामाजिक चेतनाके अभावमं कर्मका मार्ग संकर्ण होता है। अत्यव सामाजिक जीवनको आवस्यकताओको पृत सामाजिक संस्थाओक दिवा संभव स्वति है। अपनिकर्मा क्रिका प्राप्त मानाजिक संस्थाओक दिवा संभव नही है। अपिकर्मा क्रिका मानाजिक संस्थाओक विचा संभव नही है। अपिकर्मा निर्मालिक लिक्त सामाजिक संस्थाओक विचा संभव नही है। अपिकर्मा निर्मालिक संस्थाओक विचा संभव नही है। अपिकर्मा निर्मालिक संस्थाओक विचा सामाजित है। सामाजिक संस्थाओक विचा सामाजात है।

- १. कुलकर-संस्था
- २. समवशरण-संस्था
- ३. चतुर्विधसंघ-संस्था

४. वर्णजाति-संस्था

५. आश्रम-संस्था

६. विवाह-संस्था

७. कुल-संस्था

5. g. a.a.

८ संस्कार-संस्था

९. परिवार-संस्था

१० पुरुषार्ध-संस्था

११. चैत्यालय-संस्था

#### १. कुलकर-संस्था

आचार्य जिनसेनकी दृष्टिमं जीवनकी सफलता भोगकी सात्रापर निर्भर नहीं है। भोग जीवनका स्वाप्यूंणं और मंत्रीणं मार्ग है। ऐसा जीवन उच्चतर आद-संका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोच्च ऐरवर्य भी धर्म. श.न. नरट होते-होते एक दिया विच्कुल हो मिट जाते हैं। भोगभूमिके अनायाद प्राप्त होने-वाले भोग समास हो सकते हैं, तो संसारकी जन्म विभूति क्यों नहीं नरट हो सकती 7 प्राप्त हुए भोग भी मनुष्य भोग नहीं पाता, एकदिन उसे संसार छोड़कर क्या जाना पदता है। अत्यत्व यह सर्वेच स्मरण रक्ता चाहिए कि सासारिक सुख, ऐरवर्ष और इंडिय-भोग सम्बन्ध्य है। इनते व्यक्तिको कभो भी तृति नहीं मिलती। पर इस सत्यसे इन्कार नहीं क्या जा सकता कि मनुष्य सासारिक बस्तुओ, सुस्त और सम्बन्धोक नवदर होने पर भी उनकी सर्वेषा अबहेलना नहीं कर सकता है। शास्त्रीतक सुख प्राप्त करनेका सार्ग संसारके साध्यमसे हो प्राप्त होता है।

कुछल-संस्था एक प्रकारको समाज्ञनास्त्रकाको सम्पादिक करनेवाछो संस्था है। भीरा और त्यानका सम्पक्त जीवन किस प्रकार निर्भान्त व्यतीत किया जाता ह, दस्का सम्पक्त परिज्ञान एस संस्थाने प्राप्त होता है। जीवनमें कनुशावान आव-स्वक है, बिना अनुशावनके जीवन व्यवस्थित नहीं हो सकता । समाजको आव-स्वकताएँ अनुशादिक रूपमें ही सम्पन्त की जाती है। कुछकर जीवन-मृत्योको निवमबढ कर एकता और नियमितता प्रवान करते हैं, मनुष्यके नैतिक कामेंको और सबैत करते हैं। अपराध या मुळोका परिपानंत रण्डव्यस्थाको विना संत्रव मही है, अत. कामों और क्रियाच्यावारोंको नियम्बित करनेके लिए अनुशासनको स्थापना की जाती है। इस कुछकर-संस्थाका विकसित कर ही राज्य-संस्था है, किसमे समाज भीर राजनीति होनोंके तत्वच वर्तमान है। आदिपुराणके अनुशाद कुछकर-संस्था द्वारा सामान्यत- नियमांच्वित सामांबिक कामोंका सम्पादन हुंबा है-

- १ समाजके सदस्योंके बीच सम्बन्धोका संस्थापन ।
- २. सम्बन्धोंकी अवहेलना करनेवालोके लिए दण्डव्यवस्थाका निर्धारण ।
- ३. स्वाभाविक व्यवहारोंके सम्पादनार्थ कार्य-प्रणालीका प्रतिपादन ।
- ४. आजीविका, रीति-रिवाज एवं सामाजिक अहींओको प्राप्तिकी व्याख्याका निरूपण ।

५. सास्कृतिक उपकरणों द्वारा स्वस्थ वैयक्तिक जोवन-निर्माणके साथ सामाजिक जोवनमे शान्ति और सन्तुलन स्थापनार्थ विषय-सुखकी अवधारणाओमे परिमार्जन ।

- ६ समाज-संगठन एव विभिन्न प्रवृत्तियोंका स्थापन ।
- ७. सामहिक क्रियाओका नियन्त्रण एवं समाज-हित प्रतिपादन ।

ब्राहुत्युराणमं जिनसेनने जिल्ला है कि जीवनवृत्ति एवं मनुष्योंको कुलकी तरह इक्ट्रें रहनेका उपदेश देनेके कारण कुलकर कहलाये। ' कुलकरोंने अपराधियोंके लिए ही, 'हा', 'मा', 'धिक' को एष्ड-अग्रक्ता प्रतिपादित की। 'हा' का आर्थ है, खेद है कि नुमने ऐसा कार्य किया। 'मा' का आर्थ है आरोशे ऐसा कार्य मत करना जीर 'धिक्' का अर्थ है कि धिक्कार है तुमने ऐसा कार्य किया। इस अ्योमें आगी भरत जन्मतीकी त्तृत्य रूपसे गणना की गयी, जिल्होंने अपराधोंको निय-जित करनेके लिए वप, बन्धन आदि शारीरिक दण्डको अ्यवस्था प्रवृत्तित की।

१, प्रजानां जीवनोपायमननात्मनवी मताः। बार्वाणा कुरुसंस्व्यावकृतेः कुरुस्तरा हमे ॥ कुरुमनां भारणादेते मताः कुरुभरा हति । जुगादिपुरुषाः भोक्ता युगादौ ममनिष्णवः॥—आदि० ॥२११-२१२ ।

करना, चित्यकार्यं सम्पादन करना, कला-कौशलका निर्माण करना सिखलाया। 1 समाज्यस्वस्थामं इन्ता बहुत बडा योगदान है। धाम, नगर, नदी, सरोवर जादि के उपयोग करनेकी प्रक्रिया भी इन्हीने बललायी थी। इस प्रकार कुलकरोंने समाज-व्यवस्थाको महत्त्व प्रदान किया।

कुलकर एक सामाजिक संस्था है, यह उपदेशक या व्यवस्थापक वर्ग नहीं। बर्तमानमे परिवार, क्लब, चर्च आदिको जिस प्रकार संस्थाओंकी संज्ञा प्राप्त है. उसी प्रकार कृतकर-संस्थाको भी । सामाजिक शक्तियो, प्रथाओ, सहयोगों, संघर्षों na व्यवस्थाओं का नियन्त्रण इस संस्था द्वारा होता है। राज्य जिस प्रकार सामा-जिक जीवनका एक साधनमात्र है, उस प्रकार कुलकर-संस्था नही है। यदापि इस संस्थासे निषेधात्मक (Prohibitive Functions), नियन्त्रणात्मक (Regulative Functions ) और कल्याणात्मक कार्य ( Welfare Activities ) सम्पादित किये जाते है, पर यथार्थमें समाजको राजनैतिक शक्तिके बिना केवल प्रतिभा या बुद्धिबलसे गठित करनेका कार्य यह संस्था करती है। इस प्राचीन संस्थाका विकसित रूप ही राज्य, स्वायत्तशासन, पंचायत एवं नगरपालिका आदि संस्थाएँ है । सामाजिक अस्तित्वके लिए नियन्त्रण करनेवाली संस्थाकी परम आवश्यकता है । समाजशास्त्रके सिद्धान्तोमे बताया गया है ''सामाजिक नियन्त्रणकी आवश्यकता इसलिए और है कि व्यक्ति आत्म-अभिव्यञ्जनाका प्रयत्न करता है, जबिक समाज समहको सुरक्षा चाहता है, व्यक्ति चाहता है कि उसको इच्छानु-सार कार्य करनेकी वमोज उडानेकी पूरी आजादी हो । पर समाजको तो सामृहिक हितको ही ओर घ्यान रखना है: क्योंकि यदि सब व्यक्ति अपने अपने कार्योंने स्वतन्त्र हो जायेँ तो समाजकी सुरक्षा असंभव है। इसलिए प्रत्येक समाजमे व्यव-हारोकी सामान्यरूपसे स्वीकृत व्यवस्था होनी चाहिए ।यह व्यवस्था चैंकि समहके सदस्योको अनुशासित करती है, उनके कर्त्तव्य और अधिकारोंको निश्चत करती हे "।3

उपर्युक्त उद्धरणसे स्पष्ट है कि अनुशासन और नियन्त्रण करनेवाली कुलकर-संस्था भी एक सामाजिक संस्था ही है।

कुलकर-संस्था और मन्वन्तर-संस्थाका तुलनात्मक विवेचन

आदिपुराणको कुरुकर-सस्या वैदिक वाड्मयमे मन्वन्तर-संस्थाके नामसे प्रसिद्ध है। समाजके स्वरूप विकासमे मन्वन्तर भी कुरुकरोंके समान महत्त्वपूर्ण

आदिपुराण १।२३२-२३७।
 समाजनास्त्रके मूळसिखान्त, किताबमहळ,
 स्टाहाबाद सन् १९५८-१०, माग २ पृ० ११७।

है। विस प्रकार कुलकर १४ होते हैं, उसी प्रकार मनक्तर भी

चौवह माने गये। इन चौदह मन्यन्तरीको हो वर्गीम विश्वक किया जा

कलकरीको भी दो बर्गीम विश्वक सुगति और कुगति। विश्वक हिया जा

कलकरीको भी दो बर्गीम विश्वक कथ्यान किया जा सकता है। प्रयम वर्गम

प्रयम सात कुलकर काते है और द्वितीय वर्गम उत्तर वर्ती सात कुलकर । आदि

के सातकुलकर के समयमे पूर्णतया भोगभूमि ही स्थिति है और उत्तरवर्ती सातकुलकरों समयमे भोगभूमि कर्गभूमि के स्था परिवर्तित हो रही हैं। प्रयम सात

कुलकरों समयमे मात-पिता सन्तानका मृत्व नही देव पाते थे, पर उत्तरवर्ती

सात कुलकरों के समयमे समान-पिता सन्तानका मृत्व नही देव पाते थे, पर उत्तरवर्ती

सात कुलकरों के समयमे समान-पिता सन्तानका मृत्व नही देव पाते थे, पर उत्तरवर्ती

सात कुलकरों के समयमे समान जीवित रहती है और माता-पिता उनकी व्यवस्था

के लिए चिन्तित विखलाई पढते हैं। वै आदिपुराण ने कुलकरोंको मृत्र भी कहा है।

ये प्रजाके जीवनका उपाय जाननेसे मृत्र एवं आयंपुरवाको कुलको भीति इस्हे

एक्नेका उपयेश देने कुलकर कहलाते थे। वंश स्थापित करनेके कारण कुलकर

सन्वन्तरका अर्थ समाजवारकीय दृष्टि 'सनुका परिवर्तन' है—एक ही सनु अपनेकी विभिन्न रंगोंने बरुणता रहता है। 'बर्णता सनव' के अन्तर्गत समस्त्र मृत्युकोल सेव्हें और कुण्यो दे गाँगी विभन्न किया है। यहाँ वेदा वर्षका और कृष्ण अधर्मका प्रतीक है। वैदिक परम्परानुसार कृत, त्रेता, द्वापर और किन्धुम में जिस प्रकार धर्मका हास होता है उदी प्रकार नारायणका भी रूप बरुणता जाता है। मनु धर्म जो अपनेक संपर्यको शान्त कर धर्मकी प्रतिश्व करते है। समाजने व्यवस्था और शान्ति वनाये रखनेका प्रयत्न 'करने है।

उपर्युक्त प्रसंगमे आये हुए वर्ण-मिरवर्तन—जुक्ल और कुष्णकप समाजको स्थित आदिपुराणमें भी उपलब्ध है। यहाँ बताया है कि मिर्कानार करतेबाले व्यक्ति कुष्णवर्णमें और निर्मल आवरण करतेबाले युक्तवर्णमें परिगणित है। जो भृति, स्मृत आदिके हारा की हुई विकृद्ध वृत्तिको वारण करते हैं, उन्हें युक्तवर्ण और सेपको कृष्ण वर्ण कहते हैं। वस्तुतः शुद्धि-अधृद्धि, न्याय-अन्याय सदाचार-कदाचार युक्त-कृष्णवर्णके प्रतिनिधि है।

मनुश्रीका कार्य समाज और व्यक्तिके बीच सन्तुलन बनाये रखना है। वे उसी समय जन्म ग्रहण करते हैं, जब समाजमें किसी भी प्रकारकी विप्रतिपत्ति

१. मुर्थिसदाना सुभाविष्यी टीका सहित, करुकता सन् १६२५ ई०, १११८-१६ २. मामवा तुराण २१७१६ । १. बाहितुराण ११४५/-१२८ । ४. बही, ३१२११-२१२ । ४. इ. फतिसह द्वारा ठिकिल —मारतीय समाज वास्त्र, मुठाभार, सुमति सदन कोटा (राज्यान) सन् १६५३ ई० ६० ११६ बाहितुराल १९११६--१४० ।

उत्पन्न होती है। समाजल है। डार फरोंग्यहन जिला है—'जिस कमसे आमाजिक सँग-ठनको उपस्थित करते हैं। डार फरोंग्यहने जिला है—'जिस कमसे अमग्रिज्यारिक अवनति होती है, उसके विपरोत कमसे उरसिंग्योमे उन्नति होती है। उन्नति-ज्य-नतिका यही कम हमे मन्वनदांगे विस्तार्ध पढ़ता है। वहीं भी एक मन्वन्तर-सत्तकमें जिस कमसे अवनति होती है, उसके विपरीत कमसे दूसरे सप्तकमें उन्नति प्रारम्भ होती हैं। उदाहरणार्थ प्रथम सामको अन्तिम मन्वन्तरमें इत्यत्न दिना पतित हो जाता है कि वह महान तपस्यो असुरराज बिकंग मान्तरमें श्री सहन-नहीं करता श्रीर उसे पाताज भिजवाता है, इसके विपरीत दितीय समकमें प्रार-मिक मन्वन्तरमें उक्त देवराज इन्द्रको उतारकर उसी असुरराज बिकंग इन्द्र पद पर प्रतिष्ठित किया जाता है। अत स्पष्ट है कि दो पडरो—उरसिंग्यी, अवस-रिणीमें विभक्त द्वारयार काज्यकका जो सम्बन्ध दो कुलकर-समकोसे है, वही दो मन-समकों या मन्वन्तर-समकोरी भी है।

मन्वन्तर-सिद्धान्तके अनुसार सद्धर्मके दो पक्ष है— धर्मत्व और अधर्मत्व या देवत्व और अस रत्व । ये दोनो परस्पर संघर्ष करते है, जो नीचे है, वह ऊपर और जो ऊपर है, वह नीचे आ सकता है। वैदिक प्राणोमे देवराजके पतित होने. शापित होने और नीचेकी योनियोमे जन्म लेने तककी कथाएँ उपलब्ध होती है। महाभारतमे ऐसे अनेक आस्थान आये हे, जिनसे शील-सदाचारकी प्रतिष्ठा सिद्ध होती है। समाज नेता वही माना जा सकता है, जो समाजमे शील-सदावारकी व्यवस्थाको सुदृढ कर सके। महाभारतकी कथामे आया है-एक बार दानवोके राजा प्रह्लादने अपने शीलके प्रभावसं देवराज इन्द्रका राज्य छीनकर तीनो लोकों को अपने अधीन कर लिया। राज्यके छिन जाने पर इन्द्रने बृहस्पतिसे ऐश्वर्य-प्राप्तिका उपाय पछा । बहस्पतिने शुक्रके पास और शक्रने उसको प्रह्लादके पास उस उपायको जाननेके लिए भेजा। इन्द्र ब्राह्मणका वेप बनाकर प्रह्लादका शिष्य हुआ और उसने बहुत दिनों तक उसकी सेवा-शुश्रुषा की । अन्तमे प्रह्लादने बत-लाया कि उसके ऐश्चर्यका कारण शील है। शीलका उपदेश करनेके बाद ब्राह्मण-रूप इन्द्रसे प्रह्लादने कहा — 'मै तुम्हारी सेवासे बहुत प्रसन्न हैं, तम अपनी इच्छा-मुसार वर माँगो । इस पर इन्द्रने उसका शील मागा । वचनबद्ध होनेसे उसे अपना भील देना पडा। ब्राह्मण (इन्द्र) प्रसन्न होकर चला गया। उसके जाते ही प्रह्लादके शरीरसे छायाके समान एक तेज निकल पडा । प्रह्लादके पृष्ठने पर उसने कहा—मै शील हूँ, आपके द्वारा त्याग दिये जानेके कारण मै जाता है। इसके पश्चात् प्रह्लादके देहसे एक अन्य तेज निकला । उसने कहा-मै धर्म है. जहाँ चील रहता है, वही मैं रहता हूँ। घील उस ब्राह्मणके पास गया है मै भी

भारतीय समाज शास्त्र, मूलाधार, पृ० १३३।

उसके पास जाता हूँ। धर्मके जाने पर सत्य, सत्यके पश्चात् सदाचार, सदाचारके अनन्तर स्रक्षमी और स्वश्मीके पश्चात बल भी चले गये।

इस कथाका तात्पर्य यह है कि शोल व्यक्तिका नियन्त्रक तो है ही, वह समाज का भी नियामक होता है। शोलके कारण हो धर्म, सत्य, सदाचार, बल और रुक्मीकी प्राप्ति होती है।

चतुर्युगान्ते वेदानां जायते किल विष्ठव । प्रवर्तवर्धनः तानेत्य सुदं सहपयो दिवः ॥ इतं कृतं स्कृतंविध प्रणेता जायते सदुः । देवा यज्ञसुन्नस्ते तु यावन्मन्वनन्तरं तु तत् ॥ भवति ये सनोः दुवा यावन्मन्वन्तरं तु तैः । तदन्ववीद्रवस्थेव तास्त्रः विराह्यते ॥—विष्णुपुराण शशाध्यः ।

अपीत्—वैदोंका पुतर्थयन मनुवी डारा होता है। वर्ससयदिक्ती स्वाप्ता एवं धार्मिक नित्यमीका स्थम भी मनु करते हैं। अपनेक करणकाल्य सामाधिक बरवानी, अवस्वस्थाओं और नियमोक्ता निवार्थण मनु करते हैं। मनु स्वस्कृते व्यास्था ही इस बातका प्रमाण है कि मनुष्यीके भीतर संगठन और अनुशासनका कार्य कुलकरीके समान मनु करते हैं। स्मृत्यिका प्रणयन अनुशासनको वृध्ये ही किया जाता है। कर्म, योग और भोगके गुण-गरिमाणका निर्धारण मनुओं डारा ही सम्पन्न होता है। व्यष्टि और समष्टिको इच्छा, जान एवं कियाधांक्रियोंकी व्यवस्थाका प्रति-

१. महाभारत, गीतामेस, शान्तिपर्व १२४/२८-६२ ।

पादन मन्वन्तर कालमें प्रत्येक मनु समय और परिस्थितिके अनुसार करते हैं। संक्षेपमें मनुत्रों द्वारा समाज-व्यवस्थाके निम्न लिखित कार्य सम्पन्न होते हैं—

- १. संगठन सम्बन्धी नियमोंका निर्घारण ।
- २. अनुशासन सम्बन्धी कार्योके नियमींका निर्घारण ।
- ३. व्यक्तिगत जीवनको सुसंस्कृत करनेवाले नियमोका प्रतिपादन ।
- ४. धर्म और आचार सम्बन्धी नियमोंका कथन ।
- ५. सामाजिक संस्थाओंकी व्यवस्थाका प्रतिपादन ।
- ६. जीवनोत्यान सम्बन्धी व्यवस्थाओ और सीमाओंका निर्धारण ।
- ७. पारस्परिक व्यवहार सम्पन्न करनेवाले नियमोकी व्यवस्था।

#### २. समवजरण-संस्था

बुद्धि मनुष्यको मूल प्रवृत्तियों के स्वरूपको परिवर्तित करती है। बोधात्मक, संवेगासक और क्रियासक प्रवृत्तियों का परिष्कार किया निर्मन्त विशेषसे ही स्वयन्त होता है। वस्तुको अनुभूति प्राप्त होत है विषेक उच वस्तुको अनुभूति प्राप्त होते ही विषेक उच वस्तुको अनुभूति प्राप्त होते ही विषेक उच वस्तुको वस्तिक बोध प्राप्त करावा है और मनुष्य मिथ्या तथा सम्यक् वस्तुके मेदको समझ जाता है। विवेकहोन चेवना—अद्वाको जन्या कहा जाता है और चेतना—अद्वाको अप्या कहा जाता है और चेतना—अद्वाको हिन्त विवेकको पहुँ । असे समाजवाक्षका सिद्धान्त है कि सामाजिक संस्थाएँ वे ही यथार्थ है, जो व्यक्तिको चेतना और विवेकको सन्तुक्त उत्तन्त कर मूल प्रवृत्तियों को परिकृतक उत्तन कर मूल प्रवृत्तियों को परिकृतक समाजको स्वयार्थ हो। स्थापिक संस्थाएँ सामाजिक संस्थाओं पाया जाता है, जिनका तथ्य समाजके घटक व्यक्तिका जीवनशीम करना होता है। यदि समाजके संस्था व्यक्ति सामाजके संस्था हो। स्थापिक संस्थापिक स्थापिक संस्थापिक संस्थापिक स्थापिक संस्थापिक स्थापिक संस्थापिक संस्यापिक संस्थापिक संस्यापिक संस्थापिक संस

समनवारण ऐसी संस्था है, जो समाजको स्वस्थ और प्रबुढ बनानेके साथ कर्तम्य-दाशिवका विकेत सिखलातो है। समतवाणमे प्रसारित होनेवालो दिव्य-ध्वति व्यक्तित्वका उत्थान करती है, उसे मानवोणित गुणोसे परिस्वत कराती है और समाजका सहयोगी सिंढ करती है। वात्तप्रशास और परिनदा सेरी हुष्यवृत्तियों है, जिनके कारण समाजको खान्ति और व्यवस्था टूटती है तथा पारस्थरिक संघर्ष उत्यन्त होता है। बत: समाज-सास्त्रीय दृष्टिकोणि कोई भी विचारक नेता मानवकी मूलप्रवृत्तियोंने सामज्जस्य उत्यन्त करता है, संबेग

अप्परसंसं परिहरह सदा वा होह असिवणातवरा। अप्पाणं बोर्वतो तथा छहुहो होति हु जणिमा ॥—मगवती आराभना गावा ३५६ आवासवेरमवदनस्वसोयछहुगचार्णाणं व स्त्रेर। पर्राणंदा वि हु पात्रा दोहम्मस्तरी भ्रवणवेसा॥—बही, गावा ३७०।

जीर इच्छाजोंको नियन्तित करता है और स्वस्य सामाजिक आहीजोंको प्राइमूंत करता है। धनुता, सोक, ईम्पी, राम, द्वेम, असंयम प्रमृति ऐसे कीटाणू है, जो समाजको समें. साने सीण करते जाते हैं, जिससे अन्यमें समाजकपी वृक्ष पराशायी हो जाता है। वस्तुत: यह संस्या मानवमात्रको प्रमंसापनका समान अधिकार प्रयान करती है, प्रत्येक व्यक्ति सम्यत्को प्रास होता है।

आर्थिपुराणमे प्रतिपारित समयहारण तीर्थकरकी ऐसी उपदेशसमा है, जिसमे प्रमुन्ति, देव-नृत्य, ऊँच-नीच, प्रती-गरीव, प्राम-प्रीम, प्रामी-प्रमुक्त प्रकार प्रकार के प

सर्व प्रवम पृष्ठिसाल कोट रहता है। इसके आगे मानस्तम्भ और मानस्तम्भ के मारों कीर वापिकाएँ रहती है। वापिकाओं कुछ दूर जाने पर जलपूर्ण परिला, इसके आगे लतावन और तदन्तर प्रयम परिकोट आता है, इस कोटके डाएति हैं व द्वारपालके रूपमें रहते हैं और गोपुरके द्वारपाल के रूपमें रहते हैं और गोपुरके द्वारपाल के रूपमें रहते हैं कि इसके अगे दूतरा परकोट रहता है, इसके अगोकवन, सराप्यवन, जम्मकवन और आमवन में चार वन रहते हैं। इस बनोंमें चैत्यवृक्ष भी है, जिन वृक्षोपर तीर्य-करोंकी प्रतिमार्थ विरावनान रहती हैं। यहाँ किन्नर जातिको देवियाँ भावान्त मुगागान करती हुई परिलांतित होती हैं। उसके परवान्त चार गोपुरदारों उद्दित वनवेदीका उल्लङ्ग करनेपर अनेक स्वनीसे पुरू पृष्ठी और रहुप मिलते हैं। ये भवन तीन, चार और पाँच खण्डोंके होते हैं। भवनोंके बीचमें रतनतीरण लगे रहते हैं, जिनमें जिनमुच्यों बोक्तर रहती हैं। यहाँ रत्यप्यस्तुप भी खुशोंभित होता है। इसके आगे आकाशाय-स्कटिकका बना हुआ तुतीय कोट मिलता है, इसके डार पर करवादीव उपस्थित उपस्थात है कर पहुरा देवे हैं। उनसे आजा केलर बचवा विवा

समवशरण यह नाम सार्थक है, जिनसेनने इसकी व्यूत्पत्ति बतलाते हुए लिखा है कि सुर, बसुर, पद्म, पत्नी और मनुष्य आदि आकर दिव्यप्यति—तीर्थ-करोपदेशके अनवरस्त्री प्रतीक्षा करते हुए बैठते हैं, इसी कारण इसे समवशरण कहा जाता हैं।

समवश्रालभूमिमे तीर्थकर समाज-रचनाका आधार अहिसाको प्रतिपादित करते हैं और इसके लिए सब्स, अचीर, बहुमर्थ और अधरिरहका उपयेख देते हैं। विचारके क्षेत्रमे अनेकाल द्वारा अहिसाकी प्रतिष्ठा स्वापित करते हैं और समाज-सान्तिक लिए अपरिरहको आचार मानते हैं। इस अकार आचारो अहिसा, विचारमें अनेकाल, वाणोमे स्थादार और समाजने आरिष्ठहकी प्रतिष्ठा कर समावको श्रीक्ताओं बनाते हैं। जात्का प्रत्येक सत् प्रतिवक्ष पर्यावतित होकर भी कभी समूज नए नहीं होता। वह उत्पाद, अध्य और अग्रियक्षण विज्ञान है। परिणामवास्को भूमिनर अनेकाल दृष्टि और समादावकी प्रतिष्ठा की नयी है। संक्षेत्रमे इस संस्थाके निम्मिलिसत समाजधास्त्रीय गुण—महत्त्व प्रकट होते है—

 शामिक और सामाजिक क्षेत्रमें मनुष्यमात्रके समान अधिकारकी घोषणा करना ।

२. सद्गुणोके विकासका सभीको समान अवसर प्राप्त करनेकी स्वतन्त्रताका रहना ।

१. आदिपुराण, १११७४-१०६ । २. तत्रपञ्चयनमुत्रोनित्वरोधान्वेशीक्ष कल्पजाः। सार्विका स्पक्तानाक्षः व्यातिनंन्योशमान्तरोः मानक्त्यन्तरान्योशिक्तस्त्रेन्द्रप्राप्तावास्त्रात् । स्वक्रपादः स्वस्त्रात् । स्वक्रपादः स्वस्त्रात् । । । - । । । २. नद्दी २११११८ । । २. नद्दी २११११८ । । २. नद्दी २११९१ ।

- विरोधी विचारोंको सुनकर घबढाना नहीं, अपने विचारोंके समान अन्य-के विचारोंका भी आदर करना।
- ४. निर्भय और निर्वेर होकर शान्तिके साथ जीना और दूसरोको जीवित रहने देना।

५. संचयशोल वृत्तिका त्याग कर अधिकार-लिप्सा और प्रभृत्व वृद्धिकी भावनाका दमन करना।

६. दूसरोके अधिकार और अपने कर्राव्यपालनके लिए सदा जागरूक रहना।

७. अहिंसा और संयमके समन्वयद्वारा अपनी विशाल और उदार दृष्टिसे विष्वमे भ्रातृत्व भावनाका प्रवार करना ।

समवर्गण संस्था धार्मिक-संस्था होनेपर भी इसमें सामाजिक संस्थाके गुण भी पाये जाते हैं, क्योंकि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण उक्त सिद्धात्त्रीके विशेष पित्र मही हैं। सामाजिक दर्शन ( Social philosophy ) और सामाजिक नियोजन ( Social planning) थे दोनो गुण इस संस्थाने समाहित है। डा॰ राषा-इष्ट्यानेन समाजशास्त्रके घटकोंने धर्मको अनन्यतम घटक कहा है। उन्होंने लिखा है— "मार्मिक विश्वाह हममें किसी जीवन-यद्धित्पर हटे रहनेके लिए आवेच भरता है, जीर सर्वि इस्ते हमें करता है, तो आज्ञापालन घटकर आदतमात्र रह जाता है, जीर स्वीम-पीने वह आदत भी अपने आप समात हो जाती है।" " वृद्धा रसेकने भी उक्त प्रकारकी संस्थानोंको समाजहितकी दृष्टिको आवस्यक माना है। उनका अभिमत है कि कुण्ठाकोका परिकार और प्रियोच क्षावस्थक माना है। उनका अभिमत है कि कुण्ठाकोका परिकार और प्रियोच क्षावस्थक माना है। उनका अभिमत है कि कुण्ठाकोका परिकार और प्रयोच क्षावस्थान माना है। उनका अभिमत है कि सुण्याकोका परिकार और प्रयोच क्षावस्थान माना है। उनका अभिमत है कि सुण्याकोका परिकार की प्रयोच कि होती। बताया है—"कुण्डाकोंसे भरे हुए जीवनके बहुत प्राथमय रहनेकी सम्मान्यना नही होती, बल्कि वह निष्प्राण और उत्साह-रहित बन जाता है।" अतएव स्था है कि समवारण-संस्थान धर्मसंस्था और सामाजिक संस्था दोनोंके गुण

#### ३. चत्रविध संघ-संस्था

चतुर्विच संघमे मुनि, आर्थिका, श्रावक और श्राविका इन चारोके समवाय-की गणना की जाती है। यों इन्हें दो संस्थाओं में विभक्त कर सकते हैं—(१) साधु-संस्था और (२) गृहस्थ-संस्था

१. ससमझ्यातिकोरं वै मारती विक्थमोचरा । बासमवीविषमछा लय्युद्धार्थावयुं लगा ॥— ब्राहि० इश्ररक्षा २ भर्म क्रीर कमान्न, राज्याक रण्या सन्त्र, विरुद्धी, समृद्ध ११०, ४० १२। १. सामाजिक पुनर्तिर्माणके सिद्धान्त, राज्यामछ प्रकाशन, विरुद्धी, सन् १६६१ ई० हु० २००।

## (क) साधु-संस्था

साधु-संस्थाके अपने संहिता नियम है, जिनके आधारपर इस संस्थाका संचा-लन होता है। इस संस्थाका अधिपति या नायक 'आचार्य' कहलाता है. जिसके तत्त्वावधानमें साध अपने नियमोका पालन करते हैं। यह साध-संस्था पर्याप्त शक्तिशास्त्री एवं प्रभावक थी, प्रत्येक मनि या साधके संहिता-नियम थे, जिनका पालन वे कठोरता पूर्वक करते थे। यह संस्था (१) मृनि, (२) उपाध्याय. (३) झल्लक-ऐलक और (४) झल्लिकाएँ एवं आर्थिकाएँ इन चार रूपोंसे विभक्त थी। प्रत्येक साध-संघमें अनेक व्यक्ति सम्मिलित रहते थे तथा प्रत्येक इकाई एक संघ कहलाती यो। आवार्यकी अनजाके विना कोई भी साध अकेला विहार नहीं करता था। अकेला वहीं साधक विहार करता था, जो सब प्रकारसे जितेन्द्रिय और संयमी होता था. जिसमे वक्तत्वशक्ति एवं शास्त्रप्रवचन-क्षमता रहती थी। यह पहले ही लिखा जा चुका है कि संघमे प्रधान आचार्य रहता बा और कुछ अवान्तर आचार्यभी रहते होगे, ये सभी मिलकर सघकी व्यवस्था करते थे। प्रायश्चित्त, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्य और ध्यानकी ओर साधुवर्गका क्यान विशेषरूपसे दिलाया जाता था. क्योंकि उक्त नियमोका समाजशास्त्रके साथ विशेष सम्बन्ध है। प्रायश्चित्त आत्मर्शाद और समाजशिदका कारण है। आच-रणमें किसी भल या त्रटिके हो जानेपर उसके सुधारके लिए गरुके समक्ष उसे निवेदित करना और उसके लिए उचित दण्ड ग्रहण करना प्राथिवल है। इससे साधु-समाजमे कोई दोष या त्रुटि नहीं आ पाती और वह संयमी बना रहता है। स्वाध्याय-स्व और परकी अनमति एवं शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त करनेके लिए स्वा-च्याय आवश्यक है। स्वाध्यायसे ही तत्त्वो और अधिगमके उपायोंको जाना जा सकता है। अधिगम उपायोंने प्रमाण, नय और निक्षेप माने गये हैं। प्रमाण वस्त-के पर्णरूपको ग्रहण करता है और नय प्रमाणके द्वारा गहीत वस्तके एक अञ्चलो जानता है। आशय यह है कि जाताका अभित्र।यविद्योप नय है, जो प्रमाणके द्वारा जानी गयी वस्तके एक अंशका स्पर्श करता है। प्रमाणज्ञान अनन्त्रधर्मात्मक वस्तको समग्रभावसे ग्रहण करता है, अंगविभाजन करनेकी और उसकी प्रविश्त महीं होती।

अनन्त्यमांश्मन प्रदार्थने ध्यानारमे निर्शेषको भी आवश्यकता है। जगत्में अवस्त्रात्म तीन भक्तरसे चलते है—जानारार, अवस्त्रारा और कार्यद्वारा तीन प्रकार कि को नीन प्रकार के व्यवहारों में होना निर्मेष हो। निर्मेषणा प्राचित्र अपने कि नीन प्रेचान के प्रवास के प्रवास निर्मेष है। निर्मेषणा पाणिक अप है रखना। वस्तुके विविधात क्षेत्रको समझनेने लिए उसकी धालिंदक, आर्थिक, सांकर्षिणक, आरोपित, मृत, अस्त्रियात्, वर्षमान आर्थिक अपने क्षायों स्वास व्यवस्था अस्ति। सांनार स्वास क्षायों के सांकर्षिणक, आरोपित, मृत, अस्त्रियात्, वर्षमान आरोपित, सांकर्षिणक, आरोपित, मृत, अस्त्रियात्, वर्षमा आरोपित, सांकर्षिणक, आरोपित, मृत, अस्त्रियात्, वर्षमान सांकर्षक्र कर्मा क्षायां क्षायों क्षा

वर्णनको एक पद्धति है कि एक-एक शब्दको नाम, स्वापना, इव्य, माब, काछ और क्षेत्रको दृष्टिमे विरुक्षणकर बस्तुका विवेचन करना और तदनतर विविक्ति व्यर्थको बत्तरुजाना । इस प्रकार स्वाप्याय डारा वस्तु-व्यर्पयामें स्थाडाह आदि विद्यान्तीका ज्ञान प्राप्तकर साधुनसाज आरमोशानके साथ छोकमान्यता भी प्राप्त करता है। वज् सामाजिक दृष्टिमे स्वाप्यायका बहुत महत्त्व है।

स्वाध्यायके अनन्तर हेवा-गुश्रूपा और वैयावृत्यका स्वान आता है। जो रोगी, असमर्थ या वृद्ध साधु हैं, उनकी देखरेख भी संबके साधुओंको करनो चाहिए। वैयावृत्य—हेवाको इसिलए तप कहा गया है कि इसका समाजवास्त्रीय अवस्थिक मृत्य है। साधुओंमं भी सहयोग और सहकारिताको भावना वैयावृत्यक्ते ही आतो है। सेवा करनेवाला छोटा नहीं हो सकता, उसको आत्मामं अपूर्व सामर्थ्य होता है।

स्मूमों के लिए आत्मोत्वान हेतु विषय-कवायिचनान सम्बन्धी आर्च और रौढ़ स्वानका (स्वानकर वर्षमध्यान और सुकल्यानका अस्यास करना वाहिए। आवाब है कि समस्त चिन्ताओं, संकल्य-विकल्योंको रोककर मनको स्विक्त रकता; आस्म स्वरूपका चिन्तन करते हुए पुदालक्रस्यों आत्माको भिन्न विचारता और आत्म-स्वरूपमे (स्वर होना। विशुद्धध्यानके द्वारा ही कर्परूपी इंपनको भस्मकर विद्यानस्परतासस्वरूप आस्तवस्वको प्राप्त किया वा सकता है। ध्यान करनेथे मन, वचन और सरीरको चृद्धि होती है। अदः समावधास्त्रकी दृष्टिमे अ्वक्रित्व-सद्धिक लिए प्यान आवस्यक है।

दिगम्बर साधु २८ मूलगुणोका पालन करते है—पाँच महाबत, पाँच समिति, पञ्चीम्बर बज, षट् आवस्यक, स्नालस्याम, दल्तावाबन स्याग, पृथ्योघर प्रायम, बहे होकर दिगमे एक बार भोजन प्रहुण, नानत्व और केशकुञ्च करना। वे बडी शानित और पैरेके साथ धुमा, त्या आदिको बेदनाको सहन करते हैं। वे दूसरों द्वारा कष्ट दिये जाने पर भी विचलित नहीं होते, धुमेरके समान अपने बत और चरियमे अटल रहते हैं। उनके लिए राष्ट्र-मित्र, महल-स्पशान, कंचन-कांच, निन्दा-स्तुति सब समान है। समस्त परिस्नुके स्थागी रहनेके कारण उनकी आवस्य-कतार्ष बत्त हो शीमिल होती हैं।

उपाध्याय बायुगंवमें अध्यापकका कार्य करते हैं और समस्त संपके मुनियों-को त्यारह अंग और चौदह पूर्वकी शिवा देते हैं। सायु एकान्तमं साध्यियों बार्ताजान बहीं करता, राविके समय संपक्ती शास्त्रियों मायुग्वेंकि निवास स्थानके भित्रस्थानपर निवास करती हैं। साध्यियोंको भी आदरणीयस्थान प्राप्त है। साबु निस्वार्थ भावते जनकस्याणकारी उपदेश देनेमें प्रवत्त रहते हैं। यह साध-संस्था बहुत हो सथटित संस्था थी. इसका प्रभाव समाजके ऊपर ज्यास था। गहस्थ-संस्था

साधसंस्था और गृहस्थसंस्था दोनों ही परस्परमे एक दूसरेसे नियन्त्रित और प्रभावित थीं । गृहस्यसंस्था कदाचारी साधओंकी स्वच्छन्दभारितापर नियन्त्रण रखती थी, क्योंकि साधओकी भोजनचर्या गृहस्थोंके आहारदानपर निर्भर थी. पर यह स्मरणीय है कि साधु नवधामितके विना आहार ग्रहण नहीं करता था, जनकी वित्त सिंहवत्ति होती थी । इघर गहस्थोंकी धार्मिक मर्यादाएँ मनियों या साधओं द्वारा प्रतिपादित की जाती थी। वे भी गृहस्थोंको अपने मार्गसे विचलित नदी होने देते थे।

गहस्थको आपसमे स्नेह और प्रेमपर्वक निवास करनेका उपदेश दिया गया है। जिस प्रकार गाय अपने बछडेसे प्रेम करती है, उसी प्रकार साधनी बन्धके प्रति प्रेमभाव रहना चाहिए। सामाजिकताके विकासके हेत् धर्मात्मा गणी पुरुषसे कोई भल या अपराध हो जानेपर इस अपराध अथवा दोवको सभीके समक्ष प्रकट न करना और जहाँ तक संभव हो दोषको छिगाना आवश्यक है। सर्वसाधारणके समक्ष दोवके प्रकट हो जानेसे व्यक्तिके मानसमे हीनःवकी भावना उत्पन्न हो जाती है. जिससे उसके व्यक्तित्वका विकास अवरुद्ध हो जाता है। जिस प्रकार आरमप्रशंसा और परको निन्दा समाज-विकासमे बाधक है, उसी प्रकार परके दोषोको सर्वसाधारणमे प्रचारित करना भी वाधक है। वात्सत्यभावके साथ परदोप गहन भी गृहस्थका एक गुण है। निर्वलताके कारण मनुष्य अपने जीवनमे अनेक बार पयभ्रष्ट होता है तथा कर्तव्यमार्गसे व्यत भी हो जाता है। ऐसे व्यक्तिका स्थित-करण करना और वर्माचरणमे तत्पर बनाये रखना परम आवश्यक है। सामाजि-कताके विकासके लिए जिनसेनने निम्नलिखित गर्णोका निर्देश किया है-

दानं पूजां च शीलं च दिनं पर्वण्यपोधितसः।

धर्महचतुर्विधः सांऽयं भाग्नातो गृहमधिनाम्।।--आहि० ४९।९०४ दान देना. <sup>२</sup> पजा करना, शीलका पालन करना और पर्वके दिनोमे उपवास करना यह चार प्रकारका गृहस्थीका धर्म माना गया है।

१. साधवो मुक्तिमार्गस्य साधनेऽपितधोधनाः । लोकानुवृक्तिसाध्याशो नेवा कड्यन पुष्तरुः । परानुयहबुद्धवा त केवलं मार्गदर्शनम् । कर्वतेऽमी प्रमत्यापि विसर्गोऽयं महातमनाम् ॥ स्बद्रःखे निष्टंणारम्भाः परदुःखेषु दुःखिताः । निर्द्धपेक्षा परार्थेषु बद्धकृथ्या स्टक्षनः ॥ वस्र बयं निरपृष्टाः ववेमे ववेयं मृमिः सुखोज्यता । तबाध्यसुग्रेहःस्माकं सावधानास्त्योधनाः ।आदिपराण ह।१६२-१६५ । साध्याचार-अगितपुराण, ११:६४, ६४, ६९, ७०, ७२, ७५। २. यत्र सत्पात्रदानेषु मीतिः पूजासु चाहुँताम् । शक्तिरात्यन्तिको शीले मोवचे च रतिनंगाम् ॥ तवा मैत्रीप्रमोदकारुव्यमाध्यरवैरुप्रवृत्तितम्-नही ३६।१४६ ।

वास्तवमें विश्वमैत्री, गुणि-समादर, दुखित जीवोंपर त्या और दुर्जन उपेका गृहस्व-संस्थाके लिए अल्यन उपोदय वर्ष है। वानद्वारा समाजमे सहयोगकी मावना समृद्ध होती है और विश्वमैत द्वारा प्रेमका वातावरण प्रकट होता है। सामाजिक संगठनके तत्वोमे प्रेम और त्याग दोनो ही आवश्यक गृण माने गये हैं। गृहस्य-संस्थाये हन दोनों गृणोक। सद्याव आवश्यक है। जो अपने ही स्वायों और अपनी ही मान्यताओं में बंधा रहता है, वह व्यक्ति दान नहीं दे सकता और न मैत्रीका आवश्य हो कर सकता है। दान देनेसे व्यक्तिसको ममता घटती है और सामाजिक ममता विक्वित होती है। कष्णा, दया और सहानुमृति गृण मी विद्यत्वमैत्रीक सामन है। गृणयोका आवर करनेसे समाजमें सौहार उत्यन्त होता और मनुष्यके स्थवहार एवं समान्योक वोष प्राप्त होता होता है।

गृहस्य चारित्रकी वृष्टिमे तीन प्रकारके होते हैं— (१) पालिक (२) मैष्ठिक और द्वापक । पालिक व्यावकको सच्चे और दृढ आस्वा तो रहती हैं, पर किसी अणीका आचरण नही होता । यह (१) जुआ खेलना, (२ मास खाना, (३ मिटरापन करना, (४) चित्रक खेलमा, (५) बेद्याममन करना, (६) चौरी करना और (७) पर-स्त्री सेवन करना इन व्यसनोका त्यागी होता है । राजि-मोजन करना, जल्छान कर पीना एवं अटम् मुल्लोका चारण करना भी आवकके गुणीमे परिपणिय है । यह आचगण व्यक्तिको समाजने सचाई, आहिसा, अद्वा और पारस्पिक खिखा उटलम करता है । विक्रक मानक एकारव प्रतिमाश्रोका पालना करता है और इसके अनग्वर आत्माकी साधना करनेवाला साथक होता है, ऐलक और धुस्कक कर्म साधनस्यागे प्रसिद्ध हो मुनियद चारण करता है । इस प्रकार चृश्विम संपन्तिस्व साधानक रोती हैं ।

## ° ४. वर्णं और जाति-संस्था

वर्ण और आति दोनो भिन्नार्थक शब्द है। जब व्यक्तिसोका एक समुदाय कई सन्ततियोक्षे वंशवरप्यपास प्रणाशिक अनुवार एक ही देखने रहता हो, तब उसे साति (Acc) कहा जाता है। प्रत्येक जातिक मानिक गुण पुषक पुषक होते हैं। कुछ विद्यानोका मत है कि जाति विस्तृतक्षरो रक्तस्ववन्य रक्षनेवाले प्राणियोका वर्ग है, जो अपने बारोरिक विक्रिकेत विद्याना दार दूधरेते किन्न पृष्टियोच्या होता है। जातिक निष्यानातिका विद्यानातिका वर्ष एक जाति मनुष्यानातिका वह एक उपनिकाग है, जिससे जनसे हो गौतिक स्वराण-व्याक्तिर-क्षार, माप,

१. डो० ऋषिदेव विद्यालंकार, मानवविद्यान व नृतस्वद्यास्त्र—भानव विद्यानपरिषद्, स्वतनक, १९६४, पू० १०४-१०४।

तोल, परिमाप, शिरोरूप, त्वचा, वर्ण आदि समान पाये आते हैं। स्पष्ट है कि जातिका प्रहण बहुत ज्यापक वर्ष—राष्ट्रीयक्षणने किया गया है। ब्याद्रि, प्रप्ताकाराने जातिका प्रहण राष्ट्रीय वर्षमें नहीं किया है। यों तो जातिनाम्भव्य वर्षात (Caste) है, पर आजीविका-मेदले वह चार प्रकारकी हो जाती है। जतएव "जाति कुटुम्बोंका वह समूह है, जिसका क्षमना एक निजी नाम है, जिसको वरदस्ता पेतृकता हारा निर्धारित होती है, जिसके मीतर हो चुट्टम्ब विवाह करते है और जिसका या तो अपना निजी पैसा होता है।

उपर्युक्त कथनके प्रकाशमें यह कहा जा सकता है कि राष्ट्रीयक्षण जाति प्राणि-शास्त्रीय है और इसका आधार शारीरिक लक्षणोको एकक्पता है। इसी कारण इसे प्रजाति ( Race ) जाब्दके द्वारा अभिहित किया गया है। सामाजिक संग-ठन बनाये रखनेके लिए जन्म या कमंके आधारपर वर्गचेतनाके निर्वाहनार्थे मानवसमूहोंका विभक्त होना जाति ( Caste ) कहा जाती है। इसीका दूसरा नाम वर्ण भी है।

आविष्राणपर मनुस्मृति, शुक्तोति, कीटिस्य अर्थशास्त्र आदि प्रत्योक्ता पर्याप्त प्रसास है। आवार्ष जिनतेन गुस्कालोक्तर उदारतीतिने पूण प्रप्तावित है। अत. जाति-अवस्थाके लिए मी उन्होंने उक्त प्रत्योक्त प्रसास बहुण किया है। इस प्रत्यक्त १६व जीत १८व पंत्रपे आविष्यवस्थाका वर्णन आदा है। बताया नया हैकि प्रसासकार के ब्राह्मण, शास्त्रपारणने अचित्र, न्यायपूर्ण धनार्जनने वैस्य और नीय-मृत्तित शुक्त कहलाते हैं। आदिवह्या म्हयमदेवन तीन वर्णोकी स्थापना को थी। भरतने वतास्त्रकारकी अधेशा प्रसासन वाह्यपक्षणेत्र मायवात को।

> क्षत्रिया शस्त्रजीवित्वं जनुभूय वदाभवन् । वैद्यादन कृषिवाणिज्यपशुपात्योपजीविताः ॥ तेवां शुक्रूषणाच्छूद्रास्ते द्विया कार्वकारवः । कारतो एकायाः स्युस्ततोष्ट्ये सुरकारवः॥ कारतोऽपि मता देया स्युष्ट्यास्वरूपविकल्पतः । तत्रास्पुर्याः अजावाद्याः सुरुष्टाः स्युः कर्तकाद्यः ॥

> > —बादि १६। १८४-१८६।

शस्त्रधारणकर आजीविका करनेवाले क्षत्रिय, खेती, व्यापार तथा पशुपालन

१. बॉ॰ राजेश्वरश्वाद आगंछ; समाववादल, स्थ्यीनारावण वामचाछ द्वास्टिट रोह, कामरा, सन् १६५१ हैं। ५०००१। र. आदिपुराण, वटा४५७६, वाणीविकते किय देवे— चार कें ०१०६०, ११०१२; शुक्कव० १११००१२। मनुस्पृति १। १; महुस्मारत शामित्यवे वर १८००१२।

आदिके द्वारा आजीविका करनेवाले वैक्स और वो सेवा-सुजूमा करते थे, वे गृह कहुलाये। शृह दो प्रकारके हैं—कार और जकार। धोवी आदि शृह कार कह-छाते ये और उनसे भिन्न जकार। कार शृह भी स्पृष्य और अस्पृयको सदेस से कुमताके हैं। इनसे जो प्रजा—समागको बाहर रहते हैं, उन्हें कस्पृष्य कहते हैं जीर समाजके अन्दर रहते हैं, वे स्पृय्य कहुलाते हैं, जेले नाई, सुवर्णकार हत्यादि।

आदिपुराण द्वारा प्रतिपादित वर्ण-व्यवस्थाका आधार निम्नलिखित है—

- १ श्रुत--शास्त्रज्ञान और तपै।
- २. जन्मके स्थानपर आजीविका कर्मकी स्थिरता।
- ३. वर्गचेतनाका विकसित रूप—विभिन्न वर्गके पारस्परिक सम्बन्धींका निर्वाह ।
- ४ सामाजिक स्थितिका निर्धारण ( to ditermine the Social status)
  - ५. व्यवहारोंपर नियन्त्रण ( To centrol behaviours )
  - ६ सामाजिक सुरक्षा प्रदत्ति ( To provide Social Security )
  - ७. मानसिक सुरक्षा ( To provide Psychic Security )
- इस जाति या वर्ण-व्यवस्या द्वारा जिनसेनने निम्निलिखित कार्योको सम्यादित किया है। समाजशास्त्रकी दृष्टिसे उनको मान्यताका निम्नप्रकार मृत्याङ्कन किया जा सकता है—
- धार्मिक भावनाओंकी सुरक्षा—जाति या वर्णव्यवस्थाके कारण धार्मिक चेतना वर्गविष्ठेषमे केन्द्रित रहती है।
- २. संस्कृतिकी रक्षा —वर्गविशेषमे कला, शिल्प एवं अन्य सास्कृतिक उप-करणोका विकास सरलतापुर्वक होता है।
  - ३. सामाजिक सुदृढता—सीमित वर्गमे अधिक संगठन पाया जाता है।
- ४. समाजके विकास और संरक्षणमे सहायता—जातिव्यवस्था द्वारा सामा-जिक संरक्षण होता है।
- ५. राजनैतिक स्विरता—आजीविका पर आधृत जाति-ध्यवस्या राजनीति-को स्थिरता प्रदान करती है, समृद्धीवेषेको संग्रजासक प्रवृत्तिक द्वारा राज्य-ध्यवस्यामें साहाय्य उपलब्ध होता है। राज्यसंगठन इसी प्रवृत्तिक सवक होता तथा सम्प्रमृत्ता प्राप्त धाक्तिके विकासका आधार भी जातिव्यवस्था हो है। आदि-पुराणके रचिता जिनसेन थामिक नेता होनेके साथ एक समाज्यासनीय विद्वान्

१. तपः श्रुताभ्यामेनातो जातिसंस्कार इष्यते । — आदि० ३८।४७।

भी थे। यही कारण है कि जिनसेनकी जातिस्थवस्था उत्तरकालीन बरणानुयोग स्नौर प्रसामुनीय अन्योमे भी पायी जाती है। ययपि जिनसेनते आजिविकांके साथारपर जातिस्थवस्था प्रतिपादित की थी, पर आगे चलकर इसने जन्मना बणंध्यवस्थाक। रूप सुरू कर लिखा। जातिस्थवस्थाका जैनम्यके कमंत्रिद्वान्तके साथ मेल नही बेटता है, पर समाजव्यवस्थाके लिए इसकी उपयोगिता है। इस स्थवस्थामें भोगोलक, सामाजिक, राजनीतिक, सामिक और आर्थिक कारणोकी जल्लाकियाएँ प्रतिकलित है। स्टेलरने अपनी पुरसक 'हें विध्यन इन इण्डियन कल्लार्स्य में विकार है कि जातिस्थवस्था दक्षिण मारतमे अधिक विकार किलाहों है, इससे स्पष्ट है कि आयोकि आनेके पूर्व इविडोमें जातिस्थवस्था थी। यह जातिस्थवस्था पिक-निमन्न उथोगोके कारण आरम्भ हुई। दे इस क्यवनी तुलना आदि-पुरालकी वर्णस्थवस्थाके साथ करने पर स्पष्ट आत होता है कि जिनसेनने।

६, श्रमविभाजनकी व्यवस्था---आर्थिक जीवनके विकासके लिए श्रमविभा-जन परमावश्यक है। उद्योग-धन्धोका विकास भी श्रमचातर्यसे ही होता है।

७. शिक्षा-व्यवस्था—जाति या धर्मविशेषके आधारपर शिक्षादानमे प्रगति देखी जाती है । किसी जातिविशेषके व्यक्ति अपनी जातिके सुधार या कत्याणार्थ शिक्षा-संस्थाओंकी स्थापना करते है ।

८. विवाह-सम्बन्धकी व्यवस्था—जाति-ध्यवस्थाने विवाह-सम्बन्धोंके सम्पा-दनमें सीक्यं प्रदान किया है। वर्गविष्ठीयके बीचमं तहयोग, संघर्ष, स्पर्दा आदि के अवतर अधिक प्राप्त होते हैं। वत विवाह या अन्य प्रकारके सम्बन्ध—निर्वाह जाति-ध्यवस्थाके कारण सरस्क होते हैं।

९ रक्तको शुद्धता-जाति-व्यवस्था रक्तशुद्धिका कारण मानी गयी है।

संक्षेपमे बाहिनुराण द्वारा प्रतिपादित जाति चामिक और सामाजिक संस्थाके क्ष्यमे हैं। इसने दीका, इत एवं आस्मोत्वानके किए सीमाएँ निर्धारित को तो सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्थाके किए भी प्रयास किया। इस मान्यतासे सिक्त, जिलित, इरिद्ध, मूर्ख बादि समस्त सदस्योको समान सामाजिक वाता-वरण उपलब्ध होता है।

आदिपुराणके ४३ वें पर्वसे अन्ततक—४७ वें पर्व तथा उत्तरपुराणके रच-

२. हा० राजिज्यरी प्रशाद वर्गछ : समाजवास्त्र, छटमोनारायण अप्रवाद, हासिटछ रोह, आगा, सन् १९५३ ई० ६० १२०११ । विशेष जाननेके छिए—चातुर्वर्ण मचा साई पुण्यसम-विमाणधः । समावदांगा ४११३, जाया जुलेन इतेन स्वाच्यांत्र श्रुपेन च । धर्मण च यमानतेन प्राचलाव विधाये । —जानेनपुराण ।

यिता गुणभद्रने उक्त जाति-अवस्थामें संघोधन स्वीकार किया है। वन्होंने बताया है कि जिस प्रकार भी और अस्वने वर्णभेद और आफ्रतिमेद देशा जाता है, उस प्रकार बहुएल आदा बर वर्णभे मनुष्योंने वर्णभेद और आफ्रातिमेद देशा जाता है, उस प्रकार बहुएल हा हो नार वर्णभे मनुष्योंने वर्णभेद और आहातिमेद नहीं देशा जाता है। इतना होनेपर भी उन्होंने मोधमार्गकी दृष्टिंग जाति और गोत्रको महत्व दिया है। उत्तरकालमें जैन साहित्यमें उपकार खुढ़िं, आधार खुढ़िं और शरीर खुढ़िंहोंने प्रकार खुढ़िंग सामार्गका है। इस प्रकार बहु वर्णको भी धर्म-साधनका अधिकारी बताया है। आधार्य सोमदेवने धर्मने सी भेदकर बाहुएल, स्तिर आदि आदियोंने समय्य लीकिक धर्म-समार्थ के साथ स्वापित किया है, और मोहसार्ग (परलीकिक धर्म) के साथ जातिबाद का कोई भी समस्वय ही साना है।

आदिपुराणमें वर्णस्थवस्थाके आधारभूत तत्त्वोंका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है। बताया है कि दु.सी प्रजाकी रक्षा करना क्षत्रियोका धर्म है। कित्रिय क्षमंके क्षेत्र के स्वर माने गये हैं —

- १. कुलपालन<sup>द</sup>—कुलाम्नायकी रक्षा करना और कुलके योग्य आवरण करना।
- २. बुद्धिपालन $^{9}$ —तत्त्वज्ञानके अनुसार प्रवृत्ति करना, और विवेक**बु**द्धि घारणकरना।

१. नास्ति जातिकृतो मेदो मनुष्याणा गशाध्ववत् । आकृतिग्रहणात्तस्मादन्यशा परि-करपते ॥ अप्रहेदो मक्तियोग्यायाः विदेशे जातिमन्तते । तदेतनीमगोशाद्यजीवार्विष्कश्च-सम्भवातः ॥ शोषयोस्त चतुर्वे स्थात्काले तञ्जातिसन्ततिः । ॥ — उत्तर पुराण-७४।४९२-४६५ कोई जाति गहित नहीं, गुण कल्याणके कारण है। चण्डाल भी वती बन मकता है, वह वती होने पर ब्राह्मणके समान होता है।---पद्मपराण ११।२०२। विद्यावित्याचारुगुणै: प्रद्वाणो न जाति-मात्रेण भवेन्स विगः । शानेन शीलेन गुणेन युक्त तं ज्ञाद्मण ज्ञद्मविदो वदन्ति ॥ व्यासो वसिष्ठः कमठ६च कण्ठः शक्यदम्भी होणपराहारौ च । आचारवन्तस्तपसामियका ब्रह्मस्वमापः प्रतिसम्प-दाभि: ॥--वराह्यचरित, वस्वई, २५।४४-४५ जो विद्या, किया और गुर्पोसे हीन है, वह जाति मात्रसे ब्राह्मण नहीं हो सकता. किन्त जो बान और बील गुणीसे युक्त है, उसे ही ब्रह्मके जानकार पुरुष ब्राह्मण कहते हैं। व्यास, बसिष्ठ, कमठ, कण्ठ, शक्ति, उद्गम, द्रोण और पाराशर तपरूपी शक्तिसे युक्त होकर बाह्मणत्वको शाप्त इय । २. शहीऽप्युपस्कराचारवपुःशुद्धवास्त ताव्याः । जात्या होनोऽपि काळादिळव्यौ बात्मास्ति धर्ममाक ॥-सागार० २।२२। ३. वशस्तिळक चम्पु आश्वास ८, पू० ३७३ । ४, क्षतत्राणे नियक्ताः स्य युगमायेन वेधसा ॥ आदि० ४२।२ । तत्त्राणे नियक्तानां वर्त वः प्रश्नधोदितमः। तच्चेदं कलमत्यात्मधनानामनपालनमः। समज-सत्वं चेत्येवमहिष्टं पद्धमेदमाकः ॥--वडी ४२।३-४। ६, वडी, ४२।४-६ : १०-११। ७. वही ४२।३१–११२।

- ३. आत्मरक्षा -- रक्षणमें उद्य त व्यक्ति ही स्वरक्षा करता है।
- ४. प्रजारक्षा <sup>च</sup>---प्रजाकी रक्षा करनेवाला ही क्षत्रिय कहलाता है।
- ५. समञ्जसत्व<sup>3</sup>—दृष्ट पुरुषोंका निग्रह और शिष्ट पुरुषोका पालन करना । पक्षपात रहित हो प्रजाका रक्षण करना ।

भरतवन्नक्रवर्तीने क्षात्रधर्मका उपदेश देते हुए बताया कि प्रजाके लिए न्याय-पूर्वक वृक्ति रक्षता हो क्षत्रियोका योग्य आवरण है। धर्मका उल्लंधन न कर पन कमाना, रक्षा करना, बद्धागा और योग्य पात्रको दान देना ही क्षत्रियोका न्याय है। अधित्यपदकी प्राप्ति रत्नत्रयके त्रतावते होती है। क्षत्रियवर्णके व्यक्तियोंको अपने वंशकी शुद्धिके हेतु स्वचममें रत रहना चाहिए, अन्य धर्मावलिन्योंको क्षेत्रा-धत भी नहीं प्रहुण करने चाहिए।

भरतके शात्रधर्मका सार यह है कि क्षत्रिय समस्त वर्णोमे उत्तम श्रीर उन्नत वर्ण है। वह रत्नत्रधके सद्भावके कारण सर्वोक्ष्ट धर्माधिकारी है। ब्राह्मण आदि वर्ण बाले व्यक्ति सम्मण्डयंन घारण कर क्षत्रियधर्ममे देखित हो सकते है। रत्नत्रयाधारी मंतिराज भी क्षत्रिय माने जा सकते है।

जिनसेनने आदिपुराणमें तप और शास्त्रज्ञानको ब्राह्मण वर्णका कारण माना है।" जो इन दोनोसे रहित है, वह केवल जातिबाह्मण कहलाता है। वस्तुतः वससंस्तारोसे ही ब्राह्मण कहा जाता है, वतर्षस्कारहीन नाममावका ब्राह्मण हो सकता है, गुणकी अपेआसे नहीं। जातिगासकके उदयसे उत्पत्र हुई मनुष्यजाति एक ही है, पर ब्राजीविकाके मेदने होनेवाले पेदके कारण जाति कार्या प्रकारकी होती है। व वतास्तारसंत्र हो होनेवाले प्रकारकी होती है। व वतास्तारसंत्र खाह्मण, अध्यक्षके सेव कहा व्याप्यक्षक भाग्यास्त्रके प्रकारकी होती है। व वतास्तारसंत्र खाह्मण, आश्रय केनेसे सुद्र कहलाता है। व

आदिपुराणमं वर्ण-व्यवस्थाको सुद्ध करनेके लिए वर्णांनुसार आजीविकाका विधान किया है। तथा जो व्यक्ति अपने वर्णकी आजीविका छोड़कर अन्य वर्ण की आजीविका करने रुगता है, वह दण्डनीय माना गया है। "

आचार्य जिनसेनने वर्ण-ज्यवस्थाके लिए विवाह सम्बन्धी नियमोका पालन आवस्यक माना है। 'विवाह स्वकर्षों करनेसे वर्ण-ज्याब्सा पुड़व रहती है। वर्ण-संस्र<sup>19</sup>को आदिपुराणमे दूषित बतलाया गया है। अतत्व यह स्थप्ट है कि जिन-सेन सम्बन्धारों है। उन्होंने जन्मने वर्ण-यबस्या मानते हुए मौजतावरणको बयेसा उसको दृढतापर प्रकाश डाला है। तप और ज्ञान आहाणोके लिए जिस प्रकार

सादि०, ४२१११=१९०। २. वही, ४२११६इ-१६८। ३. वही, ५२११६६-२०४।
 ४. वही, ४२११६-१४। ५-६. वही, ३८।४३। ७ वही, १८।४४। ८. वही १८।४६०।
 ५. वही १६।१८७। १०. वही, १६।२४८। ११. वही, १६।२४७। १२. वही, ४६०।

आवश्यक हैं, उसी प्रकार रत्नत्रयकी आस्त्राके साथ प्रजाका संरक्षण करना क्षत्रियोंके लिए आवश्यक माना है।

बादिपुराणके अनुसार जाति जीर वर्णमें अन्तर माना गया है। एक हो वर्ण के अन्तर्गतं कहें जातियाँ-उपजातियाँ पायी जाती हैं! अतः वर्ण अपाय है और जाति व्यापकः। यो तो सामान्यतः आदिपुराणमें वर्ण और जाति एकार्यमें प्रयुक्त है, पर समाजवाल्यको दृष्टितं वर्णका आधार आजीविका है और जातिका आधार विवाह जादि सामान्य मान्यताएँ है। आयिपुराणमें चार वर्ण मानकर उन्होंको जातिकपमें प्रतिचादित किया है। इस अप्यमें पिताको वंशसृद्धिको कुळ और माताकी अन्यवादिको जाति कहा है।

आदिपराणमें प्रतिपादित जातियाँ

अदिपुराणमं जाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य और शृह इन वर्णो या जातियोका निर्देश प्रमुक्तक्ष्येक काया है, पर कुछ उपकातियोंके नाम भी आये हैं, जो वेश्वेके आधारक्रण गठित को गया प्रतीत होती हैं। ये सभी जातियाँ कर्मके आधारपर सन्दन्त कार्यों रत दिवालायी पहली हैं।

#### कुलाल (आदि० ३।४, २५।१२६)

कुलाल या कुम्भकारके नामसे इस जातिका उल्लेख आदिपुराणमे एक हूसरे प्रसंगमे भी आया है। कुलाल समाजका उपयोगी अंग था, जिन दिनो धातुझाँके वर्तनोंको बहुलता नहीं थी, उन दिनों मिट्टोके वर्तनोका उपयोग बहुत होता था। कुम्भकार चाक्डारा वर्तनोंका निर्माण करता था, जत. जहाँ परिभ्रमण सम्बन्धी तथ्य उपस्थित किये जाते हैं, वहाँ कुम्भकारके चक्रका उदाहरण दिया जाता है। कृतिन्द (आदि० ४१२६)

जुलाहेका महत्त्व कुलालके तुत्य ही था । मनुष्यको प्रधान तीन आवस्य-कताओं मेरे वस्त्रको आवस्यकताको पूर्वि जुलाहे द्वारा ही होती थी । जिनसेनने सामाजिक पृष्टिसे कृषियका महत्त्व स्वीकार किया और कर्त्त्वक रूपमें उसका उदाहरण प्रस्तुतकर कृषियकी उपयोगिता व्यक्त की है। इसका दूसरा नाम सालिक भी आया है। <sup>१</sup>

नैगम (आदि० १६।२४७)

नैगमका प्रयोग वैश्य जातिक अर्थमें किया गया है। इसका वास्तविक अर्थ व्यापारी है, जो विलास-वैभव सम्बन्धी वस्तुओंका विक्रेता होता है, उसे नैगम कहा जाता है।

आदिपुराणकी हस्तास्त्रिक्ति मति, १६।१८६, पृ० ३६२ पर बढूत । २. क्रियाविषेषाद् व्यवहारमात्रात् दर्शाभरक्षाक्ष्रविल्यमेदात् ।—चराक्षत्यित, २५।११ ।

रजक ( आदि० १६।१८५ )

उपयोगिता और सेवाकी दृष्टिसे रजकका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। रजककी गणना आदिपुराणमें कार शूद्रके अन्तर्गत की गयी है। रजक वस्त्र घोनेका कार्य करता था।

नापित । आदि० प्रथम खण्ड, पृ० ३६२ के टिप्पणमें हस्त लि०)

नापितकी गणना कारु स्पृद्य शूदको कोटिमे की गयी है। इसकी उपयोगिता प्राचीन भारतमे अत्यधिक थी। गाई बाल बनाने, स्नान कराने एवं अलंकृत करने-का कार्य करता था।

मालिक ( आदि॰ प्र॰ पु॰ २६२ )

मालाकारका उल्लेख प्रत्येक माञ्जलिक अवसरपर आता है। पूजमालाएँ गूंबकर लाना एवं विविध प्रकारके पूज्योका विक्रय करना इसका प्रधान कार्यथा। सञ्जक (आदि० प्र० प० ३६२)

लकड़ीके कार्योंका सम्पादन करना तक्षक या बढ़ईका कार्यथा। आदिपुराण में कुचकोके लिए काष्ट सम्बन्धी उपयोगी वस्तुओका निर्माण तक्षक द्वारा किये जाने का कपन आया है।

अयस्कार ( आदि प्र० पु० ३६२ )

लौहके अस्त्र-शस्त्र एवं गृहोपयोगो वस्तुओंका निर्माण अयस्कार या लौहकार का काम था। इसकी गणना कार स्पृष्य शूद्रके अन्तर्गत की गयी है।

स्वर्णकार (आदि० प्र० पृ० ३६२)

जिस प्रकार लुहार गृहोपयोगी वस्तुओका निर्माण कर समाजकी सेवा करता या, उसी प्रकार सुनार आभूषणोका निर्माण कर प्रंगारकी वस्तुएँ तैयार करता या।

घोष ( आदि० १६।१७६ )

ग्वालोके गाँव या वसतियाँ जिनसेनके समयमे विशेषरूपसे वर्तमान थी। आदि-पुराणमे घोष जातिका गोपालकके रूपमे भी वर्णन आया है।

गोपालक या गोपाल ( आदि॰ ४२।१३९; ४२।१३८; ४२।१४६; ४२।१५०-

आदिपुराणके अध्ययनसे ऐसा झात होता है कि घोष अहीरका पर्याय अवस्य है, पर गोपालक या गोपाल गायोंका विशेषरूपसे नियन्त्रक बताया गया है। गोपाल के कार्यों और योग्यताका वर्णन निम्न प्रकार किया है— १. सावधान होकर गोपालन करना ।

२. गायोंके निग्नहानुग्रहकी व्यवस्था ।

३. गोरक्षामे प्रवृत्ति ।

४ गायोके रोगोंका विशेष परिज्ञान।

५. गायके पैर आदिके टूटनेपर अस्थिबन्धनकी व्यवस्थाका परिज्ञान ।

६. पशु-रोगोकी जानकारी।

७ पशु-व्यवस्था सम्बन्धी अतिनिपुणता ।

८. पशओंको स्वस्थ रखनेके लिए नस्य आदिका परिज्ञान ।

९ पशओके सन्तान-पालनका विशेषज्ञान।

गन्धवं ( आदि० १३।११७ )

संगीत और नृत्यकलामें प्रवीण गन्धर्व जाति सानी गयी है। गन्धर्वोका कार्य क्रायन-वादन करना था। ये उत्सवीमें सम्मिलित होकर संगीत हारा राजा-महाराजी और सेठ साहकारोका मनोरंजन करते थे।

लब्धक (आदि० १५।१६१)

आदिपुराणमे म्छेच्छ जातिके भेदोंमें लुब्धक जातिको गिनाया है। यह जाति चीडीमारोकी ही थी। लुब्धक पक्षियोंकी पकड़ने और उनका शिकार करनेका कार्य करते थे। वस्तत इन्हें बहैलिया कहा जा सकता है।

आरण्य ( आदि॰ १६।१६१ )

यह अंगली जातिका एक उपमेद है। इनका कार्य जिकार करना, अंगली जडी-मुद्दियोंको एक जरुता; उन्हें नगरोंभे बेचना आदि था। आरच्य जाति पर्भुदंर एवं बीर जाति है। इस जातिका सामना बडे-चडे योदा भी कठिनाईसे कर पाते थे।

चरट ( आदि० १६।१६१ )

यह भी म्लेच्छ जातिका एक उपभेद है, इस जातिके व्यक्ति जंगलोमे निवास करते थे। इस जातिको अरण्यचर भी कहा गया है।

पुलिन्द ( आदि० १६।१६१ ) असम्य और जंगली जातिको पुलिन्द कहा गया है। इस जातिके व्यक्ति दर्बर होते थे। रपर्वश महाकाव्यमें भी इस जातिका उल्लेख आया है।

शवर ( आदि० १६।१६१ )

दक्षिण भारतकी एक पहाड़ी और असम्य जातिको सबर कहा है। पहाड़ी जातिका ही यह एक उपभेद है। धनुषवाण चलानेमें सबर प्रवीण होते थे।

१, रमुर्वदा महाकाव्य १६।१९, हर ।

मृगयु ( आदि० ११।२०२ )

धिकारी आंतिके लिए 'मृगयु' पद आया है। धिकारियोंके गिरोह वनोंमें पशु-पक्षियोंके धिकार करनेके हेतु विचरण करते थे। जो पशुओंका शिकार करते थे; उन्हींको 'मृगयु' शब्द द्वारा अमिहित किया गबा है।

शिकारी ( आदि० ५।१२८ )

सामान्य शिकारी जातिको उक्त अभिषान हारा अभिहित किया गया है। बस्तुतः जंगकी शिकारी जातिको बीरताकी दृष्टिसे अत्यन्त गौरव प्राप्त था। अक्षरस्केच्छ ( आदि॰ ४२११७: ४२११७९-१८३ )

अक्षरम्लच्छ ( आदि व हरारिज; वरारिजर १८२ ) अक्षरम्लेच्छ वस्तुतः ऐसे दुराचारी ब्रह्मणोंको कहा गया है, जो हिसक क्रिया-

असरफरकच्छ वस्तुत: एस दुरावारा बहुणाका-कहा गया है, जो हिसका क्रिया-सम्बद्ध द्वारा आजीविका सम्पत्त करते हैं, जिनको नातका अहंपांव रहता चा और जो पापाचरण द्वारा आजीविका जीजत करते थे, वे अजरम्केच्छ कहे एये हैं। आदि-पूराको समयमें अवरस्केच्छीका अवस्य सस्तित्व रहा हैं। अवरस्केच्छ दिजातिका ही एक उपभेद माना गया है। स्वेच्छाचरिताके कारण विद्या वेचमा जजरम्केच्छ-का विद्येष कार्य बताया गया है।

कर्मचाण्डाल ( आदि० ३९।१३५ )

जिनसेनने उच्चकुल और जातिमें उत्पन्न होने पर भी हिंसा, चोरी, दुरा-चार जैसे पापोको करनेवाले व्यक्तियोको कर्मचाण्डाल कहा है। जो पश्चिहसामें प्रवृत्त है, वे राक्षसोसे भी अधिक निर्दयी माने जाते हैं। इस प्रकारके व्यक्तियो-को चाव्यालके कार्योंको सम्पादित करनेके कारण कर्मचाण्डाल कहा गया है। दिव्या जाति (आदि० ३९॥१६८)

दिव्या जातिसे प्रत्यकारका यह अजित्राय है कि ऐस्वर्य, वैभव आदिसे युक्त, विशिष्ट पुष्पारमा, तीर्थकरोंके अन्यकल्याणक आदि उत्सवीमे सम्मिलित होनेवाले अथवा इन उत्सवीको स्वयं सम्मिल करनेवाले इन्द्रादिकी दिख्या जाति होती है। समाजधालको दृष्टिसे दिख्या जाति होती है। समाजधालको दृष्टिसे दिख्या जाति उन विशिष्ट व्यक्तियोंकी मानी जायगी, जो वार्मिक उत्सवोंको सम्माल करते हैं अथवा धार्मिक उत्सवोंमें सम्मिलित होकर वर्मकी प्रमावना करते हैं।

परमा जाति ( आदि० ३९।१६८ )

जिन्होने तपश्चरण और ज्ञानाराधना द्वारा अपने विकारोंको नष्ट कर आत्म-ज्योति प्राप्त कर ली है, ऐसे अर्हन्तोंकी परमा जाति होतो है।

सज्जाति ( आदि० ३८।६७ )

कर्त्रन्वयक्रियाका एक भेद माना गया है। श्रम कृत्य करनेसे सज्जाति पदको

प्राप्ति होती है। जिस व्यक्तिके यहाँ गर्भांत्वय, दीलान्वय और कर्शन्वय क्रियाओं का सम्पादन किया जाता है, वह सज्जातिको प्राप्त हो जाता है। सुसंस्कृत ओवन का यापन ही सज्जातिका हेतु माना गया है।

इस प्रकार आदिपुराणमे जाति-संस्थाका वर्णन आया है। मागथ ( आदि० स्टा३९, २८११२२) जातिका भी निर्देश किया है। हमारी दृष्टिसे यह जाति पूर्व दिसामें निवास करती थी। मरत वकततिनि जिस मागथदेवको अधीन किया मा, बह पूर्वदेशका निवासी कोई राजा ही था। सम्भवतः यह राजा मगथ देशका रहा होगा। संस्कृत-बाइम्प्यमे मगथ निवासियोकी मागथ कहा गया है। रघुवंशमे सुदिशियका उल्लेख मागथीके नामसे आजा है। एक मागथ जाति यशोगायकोकी रही है, जो राजसमाओं जाकर राजाओंका गुण्यान करते थे। आदिपुराण (२९१३) में उक्त अर्थमे मागथका प्रयोग आया है।

इतके अतिरिक्त अभियोंके भेद भी जनपदके अनुसार किये हैं। जातिक्यवस्था-का प्रधान रुख्य कुल और दंशकी शुद्धि ही था। सदस्य अपने वांग्रे ही भोजन-पान, विवाह सम्बन्ध-आदिका सम्यादन करते थे। जातिकी सदस्यता जन्मये ही प्राप्त होती है, कर्मके वलमे मध्य-जीवनमें जाति परिवर्तित नहीं की जा सकती है। ५ आद्राप्त-संस्था

जीवनके समंको अवगत करनेके लिए आश्रम-संस्थाकी व्यवस्था बतलायी गयी है। जीवन-विकासकी चार सीढियाँ हो आश्रमके रूपमे अभिग्रेत है। जिन-सेनने मनुस्मृतिक प्रभाव प्रहणकर आश्रम-संस्थाका विवेचन किया है, पर यह व्यवस्था विदेच अव्यवस्था अवस्थाकी अवस्याकी अवस्थाकी अवस्थाकी अवस्थाकी अवस्थाकी अवस्थाकी अवस्थाकी अवस्था

चतुर्णामाध्रमाणां च शुद्धिः स्यादहंते मते । चातुराभ्रध्यमन्येषां अविचारितसुन्दरस् ॥ म्हाबारी गृहस्थस्य वानप्रस्थोऽधः सिश्ककः । हत्याश्रमास्य नैनानां उत्तरोशस्त्रादश्चितः ॥—आदि०३९१३५१--)५२

चारों आश्रमोंकी शुद्धता भी अर्हन्तदेवके मतने मान्य है। ब्रह्मचारी, गृहस्य, बानप्रस्य और भिल्क ये चार आश्रम—जीवनके विरामस्यल उत्तरोत्तर अधिक

विशक्ति प्राप्त होनेसे प्रतिपादित किये गये हैं।

प्रथम ब्रह्मचर्य नामका आश्रम है, इस आश्रममे मुख्यतः ज्ञानको उपासना की जाती है। आदिपुराणमें उपनीति क्रियाका विवेचन करते समय इस आश्रम-का आचार-व्यवहार बतलाया गया है। आठ वर्षकी अवस्था होनेपर बालकको जिनालयमें के जाकर बहुँन्तदेवकी पूजा, भिक्त सम्पन्न कराके व्रत देना चाहिए। अनन्तर मौबीवन्यनके पश्चात् व्रत्व घोती जीर दुम्हामारी, अविकारी वैद्यावाज वह बाक्क व्रतीवन्द्रते विभावत होकर ब्रह्माशरी कहाजा है। इस अवस्थि रहेता देशकी चोटी भी रहती है। वतिचन्हीं सात करका यहांपारीका प्राप्त क्ष्मान्यस्थे रहेता है। इस समय इस ब्रह्माशरीका चारिजीवित जन्म नाम भी रखा जा सकता है। ब्रह्माशरी भितावृत्ति के नित्त करता है। भिजाम जो कुछ प्राप्त हो, उसका कुछ हिस्सा देवको अर्थण कर शेष बचे हुए योग्य अप्रका स्वयं भोजन करता है। विस्ते वालोका मुण्डन कराना भी आवश्यक है, इससे मन, बचन और काय पित्रन रहते हैं।

सजीपवीतको बह्ममुज और राजवसमूत्र भी कहा गया है। जिनसेनने तीन करके सत्रीपवीतका विधान गृहस्कं ठिए किया है, जो सम्मापकंत, सम्यकान जीर सम्यक् वारिजका प्रतोक है। सजीपवीतको आवकसूत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मभारी प्रजीपवीत द्वारा अपने त्रतोंका सदैव स्मरण रखता है।

विज्ञाध्ययन करते समय बहुत्वारीको वृक्षकी दांतोन करना, ताम्बूल सेवन करना, अञ्चन लगागा, हरदो या उबदल लगावर स्नान करना, परंगपर साव करना, दूसदे करोरते अवने वार्रोतको रावना बात्रीक सावीन स्थान करना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना, धारीर गुद्ध रखना एवं पृथ्वीपर खयन करना आवस्यन है। जबतक विज्ञा समाप्त न हो जाय तबतक वत चारण करना और उन्हाम संकारीले पुरु अधनेको बनाना आवस्यन कर्सक्य है। बहुत्वार्थ, संयम एवं बतायरण भी विशेष कर्सक्योम परियाणित है।

विवारभ्भ करते समय सर्वेत्रयम बहुत्यारीको गुक्सुबसे श्रावकाचारका अध्य-यन करना और तदननदा विनयपूर्वक अध्यात्मशास्त्र वदना आवस्यक है। आचार और अध्यात्मशास्त्रका ज्ञान प्राप्त होनेपर विद्वासा बीर पाण्डियको प्राप्ति-के लिए आकरणवास्त्र, अर्थवास्त्र, ज्योतिवद्यास्त्र, छन्द्रसास्त्र, शक्तुन्यास्त्र, जोर गणितवास्त्र आदि विषय और शास्त्रोंका अध्ययन करना चाहिए। ' बहुत्वर्ष

१. आदिपुराण १=।१०४-११० । २. वदी १०.९४-१४ । १. दन्तकाष्ठमहो नास्य म साम्सर्ट न पाकनम् । न हरितासिम, स्वानं शुरुदानानि दिने । न व्युत्तमस्यतं तस्य नाम्बर्यापरिकृतः । पूर्णो केन्द्रस्थेता स्वानः मत्यद्वत्ये ॥ याच्य निवासमापिः स्वात तस्यस्थेद्वा मतम् । ततीऽपूर्णं मतं त्यु स्वाद तम्सरः गृहसोमनाम् ॥—वदी १८.११४—११४ ॥

४. ध्रमभोपासिकं जास्य स्वारुजेवम् प्रोप्तुक्षीत् । विनेत कोऽन्यक्य वासम्बादास्य गोचस्य ॥ वास्त्रिकार्यकारासिः चाल्येवं नास्य द्वयाति । ग्रुक्तस्यास्यास्य गोचस्य ॥ वास्त्रिकार्यकारासिः चाल्येवं नास्य द्वयाति । ग्रुक्तसरम्बोसाय वैद्यालयास्य देवं च ॥ कोविकांमण्यक्त्योगार्यं वार्तं च शाकुनम् । ग्रेक्याधानमितीर्यं च तेनाच्येवं विशेषतः ॥ —वार्तिव १ दर्शर्रा-प्र-१० ।

बाधम विद्यार्जनके लिए नियत है। संसारको समस्त कामनाओं और इच्छाओं-का त्याग कर जानी बनना और श्रम करनेकी प्रवृत्ति महण करना इस आध्यमका ध्येय है। बहाच्यं आध्यम ध्यक्तिको अपने बीवनको इतना शक्तिशाली और एवं महत्वपूर्ण बना छेना चाहिए, जिससे आगे आनेवाला समस्त जीवन सुखमय व्यतीत हो सके।

बहाज्यिश्रमकी समाप्तिके अनन्तर अध्ययनके समय ग्रहण किये गये त्रतोका त्याग हो जाता है, पर जीवनके लिए उपादेय त्रत बने रहते हैं । बताया है— सध्यमंत्रपत्त्यागणस्थादम्बरवर्जनस् ।

हिंसादिविश्विक्यास्य वर्तं स्थात सार्वकालिकम् ॥ आदि० ३८।१२२

मधुत्याग, मांसत्याग, पञ्च उदुम्बर फलोंका त्याग और हिंसादि पाँच स्थूल पापोंका त्याग जीवन पर्यन्तके लिए कर देना चाहिए।

बहुपबर्य आश्रमके अनन्तर गृहस्थाश्रममें प्रवेश किया जाता है। जिन माध्या-म्बर, सापूपण, पुष्प, तामकु आदि परायों के डेबनका त्याग किया गया था, उन परायों को अब गुरुकते आशापुर्वक ग्रहण किया जा सकता है। 'विवाह हो जाने पर गृहस्थ अतिस्थातकार, दान, पुणा, परोपकार व्यादि कार्यों के उत्साहपुर्वक सम्पन्न करता है। गृहस्थात्रमको समाज-तेवाका साधन माना गया है। लौकिक दृष्टिके इसी आत्रमपर अण्य तोनों आत्रमोंका अस्तित्व निर्मर करता है। मृति सुरुक्त, लोधिका, प्रभृति त्यागीवर्ग आयक्कोंक ही उत्पर अवलम्बित है। अपाकक्को अपना आवार-अवहार इतना परिकृत कर केना पडता है कि वह समय आनेपर सन्यासी बन सके। गृहस्थात्रममे इन्दियलील्पताकों कोई भी स्थान प्राप्त नहीं है। यहां भी इन्दियलंग्यमको आवस्यकता है। अतएव जिस स्थार राप्त नहीं है। यहां भी इन्दियलंग्यमको आवस्यकता है। अतएव जिस स्थार राप्त और कोरिका सेवन करता है, उसी प्रकार गृहस्थ रिरंसा प्रतोकारके

बानप्रस्थ आश्रम नैष्टिक श्रावकका साधकवाला रूप है, जिसमे घर छोड़कर सुल्लक और ऐलक वतों द्वारा अपनो आत्माकी सुद्धि की जाती हैं। देशसंयमकी प्राप्ति हो जानेसे प्रबुद्ध बानप्रस्थ अपनी आत्म-साधनामे संलग्न रहता है।

चतुर्थ आश्रम भिक्षुकसंज्ञक है। इसमें मृनिदीक्षा सम्पन्न होती हैं और सासा-

ह्वादिवार्चनस्वास्य मतावतरणोचितम् । वस्त्रावरणमालवादि प्रहण गुर्वेनुत्वयः ॥ वस्त्रोसणीवित्ययंत्रयेत् पारवेण्यस्वस्यवदः । स्वर्षाचर्यरात्रायं शंक्षामं वास्य तद्यहः॥ तत्रोऽस्य प्रजेवसालद् पःया वैगाहिक्षी क्रिया । वैगाहिक्षे कुले क्र्यां विचर्ता परियोग्यः ॥—आदि० १०११२५, २५५, १९७ ।

रिक बन्धनोंके साथ कर्मबन्धनको तोडनेके लिए पूर्ण संयमका पालन किया जाता है। इस संस्थाका निम्न प्रकार समाज-शास्त्रीय महत्त्व हैं:—

- १ सामाजिक अहाओं और नैतिकताओंकी प्रतिष्ठा
- २. समाज-नियन्त्रण—वैयक्तिक कर्त्तव्य और दायित्वकी भावनासे ही समाज नियंत्रित होता है।
  - भौगोलिक और भास्कतिक वातावरणकी प्रतिधा
  - ४ प्रेम और सौहार्दका प्रसारण

#### विवाह-सस्था

जब तक मनुष्य धर्म नही पालता, तब तक वह अधूरा है। विवाह करना भी धर्म है, बसोकि विवा विवाह किये धामिक कार्य सम्पादित नही किये जा सकते है। मनुष्य पूर्ण तभी माना आता है, जब उसे पत्नी और सत्तानकी प्राप्ति होती है। वास्तवमे परिवारका संजन्म विवाह-संस्थाके बिना सम्भव नहीं है। समाज-वास्तवनी रिष्टिस विवाजके निम्नलिखित उद्देश्य है—

- १. धार्मिक कर्त्तव्योका पालन ।
- २ सन्तात-प्राप्ति।
- परिवारके प्रति दायित्व और कर्त्तव्योका निर्वाह ।
- समाजके प्रति कलंक्य और दायित्वोका पालन ।
- १ व्यक्तित्वका विकास ।
- ६ गृहस्यधर्मको आहारदानादि क्रियाओका निर्वाह ।
- स्त्री-पृष्ठपके यौन सम्बन्धका नियन्त्रण और वैधीकरण ।

दिवाह चित्रमधीरित सांगावांस्वा है। जीवनमें धर्म, वर्ष, कामादि पुर-धार्षीका सेवन विवाह-संस्थाके विना व्यांगव है। गृहस्वजीवनका वास्ताविक व्हेच्स बान देता, देवपुर्व करना गृजं निपयंक्त संस्थाकर्य सहस्रोग देता है। ह्यानु-मृत्यांको बान देनकी क्रिया गृहस्व-जीवनके विना सम्पत्र नही हो सकती है। हात्रिक दिवा पुरुष और पुरुष्के विना क्रकेश स्त्री दानादि क्रिया सम्पादित करनेमें बसामर्ष है। बन चतुर्विच सच्चे संस्क्रणकी दृष्टिके और कुळदरम्यराका निवाह करनेकी दृष्टिणे विवाह-संस्वाची परम बावस्यकता है।

शास्त्रकारोंने विवाहकी परिभाषा बतलाने हुए लिखा है—''सहेबस्य चारि-त्रमोहस्य चोदयाद् विवहन कन्यावरणंविवाह इत्याख्यायते'' । अर्थात् सातावेद-

१. आदिपुराण १५।६३-६४। २. तस्वार्थराजवात्तिक टीका, अ० ७, सूत्र २८, वासिक १

नौय और चारित्रमोहनीयके उदयक्षे विवहन—कन्यावरण करना विवाह कहा जाता है। अग्नि, देव और द्विजकी साक्षीपूर्वक पाणिग्रहण क्रियाका सम्पन्न होना विवाह है।

आदिपुराणमें विवाहकी आवश्यकताका विवेचन करते हुए बताया गया है कि विवाह न करनेसे सन्तिका उच्छेद हो आता है और सन्तिका उच्छेद होनेसे धर्मका उच्छेद होता है<sup>3</sup>। विवाह गृहस्थोंका धर्मकार्य है, सन्तिसंरक्षण और परिचारमंग्रहमें लिए विवाह आध्याल धर्मकल्या है।

विवाहसे निर्वाचन प्रश्नका भी विचार आदिपुराणये पाया जाता है। आ-स्थानोंसे पंत-विचाह भी परिलक्षित होते हैं। वयस्का कथा वयस्क राजकुत्ता या अन्य किसी व्यक्तिको देवकर सुग्ध हो जाती है। राजकुत्तार अथवा अन्य नियोगी व्यक्तिको जोरते भी प्रमुख्यापार चलता है; उनसे परस्पर विवोग जन्य अनुराग पूर्णतया वृद्धिगत होता है तथा यह प्रेम अन्तमे विचाहसे परिणत हो जाता है। यो स्थापताः वर या कथा निर्वाचनके लिए निम्नलिखित गुण आवश्यक साने गये हैं।

- १ वयं और रूप-यौवन
- २ वैभव
- 3 क्रील
- ४ धर्म

वर-कन्याके समान बम, समान बैभव, समानवील और समान घमंके होनेपर विवाह प्रश्नल होता है। विवाह उत्तव सहित सम्प्रम किया जाता है। विवाह-के अवसरपर दान, सम्मान आदि कियाएँ भी सम्प्रम की जाती है। देव पिया जाता था। भै मोन्य कुलको कन्याके साथ विवाह किया जाता था। सर्वप्रथम सिद्धपुजा और तीनो अन्वियोंकी पूजा सम्पादितकर किसी पवित्र स्थानमें बड़ी विभृतिक साथ सिद्ध मगवान्त्री प्रतिमांक समश वथू-वरका विवाहोस्सव सम्प्रम करे। वेदीमे स्थापित अनिकत्री प्रदक्षिणाएँ देकर वथू-वरको साथ बैठना चाहिया विवाहकी दीक्षामें नियुक्त हुए वर-वथुको देव और अम्बको साक्षी पूर्वक सात दिनो तक बहुवर्यक्रत चारण करना चाहिए। असन्तर अपने योग्य किसी देवार्में

१. शुचिता बरणियमानमानिवैद्यादिकसातिक च गाणिप्रहण विवाह: ।—नीतिवासमापृत्र विवाह सहित गृत्र म । तता अक्वामार्थन (गिर्णी अतः कुरः । अतास्तितिये हि तोष्ण्य- स्वत्यां विदाता हा अवास्तितिये हि तोष्ण्य- स्वत्यां विदाता हा अवास्तितियो विद्या प्रेतिस्तिति । अत्यास्तितियो विद्या प्रतिस्तिति । अतास्तितियो ति । त्यां प्रतिस्तित्य । सन्तान्यकाणे बलः कार्यो हि गृहमीप्काम् ॥—साति पृत्या गृहणाथमं विद्या दारायरिमहन् । सन्तान्यकाणे बलः कार्यो हि गृहमीप्काम् ॥—साति पृत्या गृहणाथमं विद्या । इत्या । इत्य । इत्या । इत्य । इत्या । इत्य । इत्या । इत्य । इत्य

भ्रमण करअवदा तीर्थभूमिने विहार कर विमृति सहित वर-वणु यरमें प्रवेश करें। कंकण मोधवके परुषात् गार्हीस्थक विभियोको सम्पन्त करना पाहिए' विवाहके अवसर पर पूजन, हवन आदि शामिक संस्कार भी सम्पन्त किये जातेये।

आदिपुराणमें बर्णित विधिसे स्पष्ट है कि विवाह सम्बन्ध केवल लेकिक विधियोंसे सम्पादनार्थही नहीं होता था, बिक्त इस संस्था हारा पारमाधिक जीवन-की भी जनति होती है। हास्वप्रतीके पालन करनेका शुववकर साम्पत्य जीवनमें ही प्राप्त होता है। योग्य सम्वानको गृहस्थीका भार सींग उत्तर जीवनमें मुनिपद सारण करनेका शुववसर भी विवाह-संस्था ही प्रदान करती है।

जादिपुराणमें अनुष्ठीम विवाह तो स्वीकार किया गया है पर प्रतिक्रीमकी नहीं। वर्णव्यवस्थाको सुरक्षित रज्ञक्ते लिए विवाह सम्बन्धको महत्त्व दिया है। यह शुक्रस्थाके साथ, वैषय कैसकन्या और शुक्रम्याके साथ, व्यवस्थाके साथ, व्यवस्थाके साथ, व्यवस्थाके साथ, व्यवस्थान साथ, व्यवस्थान साथ, व्यवस्थान साथ, व्यवस्थान साथ, व्यवस्थान साथ, विवाह कर सकता है। वै

कवाओं में बार्थ मा धर्मविवाहके ही उदाहरण आये है। प्रेमाकर्पणोका भी वर्णन है, किन्तु वे प्रेमाकर्पण अन्तर्में धर्मविवाहके रूपमे परिणत हो जाते है। गान्यर्वविवाह या अन्य प्रकारके विवाह ग्राह्म नहीं हैं।

#### विवाहविधि

आदिप्राणमे विवाह विधिका साङ्गोपाङ्ग वर्णन आता है। विवाह विधिको सम्मान करनेका प्रमुख स्थान विवाहम्वण्य है। इस मण्डपका निर्माण बहुमूच्य पर्वाचाँ द्वारा किया जाता था। माङ्गणिक हथ्यों के साथ मौन्यर्यवर्धक प्रवासों का स्थान किया जाता था। माङ्गणिक हथ्यों के साथ मौन्यर्यवर्धक प्रवासों का भी उपयोग किया जाता था। विवाहमण्डपके स्ताभ स्वर्ण-मण्निम्ताकों के स्विच होते थे और उनके नीचे रत्नों दो घोषामामान बडे-बडे तल्कृष्य करें रहते थे। उस मण्डपको नीवाल स्थानिस्त रहती थी, जिसमे मनुष्योके प्रतिवास दिखलायी पडते थे। मण्डपकि मौनिस्त रहती थी, जिसमे मनुष्योके प्रतिवास दिखलायी पडते थे। मण्डपकि मौनिस्त रहती थी। असमे मनुष्योके प्रतिवास दिखलायी पडते थे। मण्डपके मौनिस स्थान स्थानिक स

१. जावि० इदा१२०:--१३२ । २. वहो १६।२४७ ।

थी। मण्डपका गोपुरद्वार उल्तत रहता था। गोपुरको अनेक प्रकारसे सजाया जाता था मण्डपका भीतरी द्वार भी सुन्दर और मनोज्ञ बनाया जाता था तथा उसके दोनों ओर मंगळडच्य रखे जाते थे।

विवाहके अवसरपर नगरके वारों और तौरण लगाये जाते थे, जिससे विवाह-मध्यप्ता सौन्दर्य कई गुना वह जाता था। राजमवनके प्रांगणमें विवाहके वहसर पर चन्दन खिला जाता था तथा साथारण व्यक्ति भी सुगन्धित पदायों-का उपमेग करने थे।

श्रीमनमें बर-बधुको बैठाया जाता था तथा विधि-विधान जाननेवाले लोग पित्र जलसे प्रदे हुए करुओं द्वारा बर-बधुका अभियेक करते थे। उस समय संख्यानि होती थी तथा मंगलबाद बजाये जाते थे। समियेकके अनन्तर वारांग-गारं, कुलबबुएँ और समस्त नागरबाती जन वर-बधुको आधीर्वाद देकर पुष्पा-लिंदों के कार्य करते थे। वर-बधु चण्डबल, सुक्स और नवीन रेशमी बस्त बारण करते थे। परिवान धारण करते थे। परिवान धारण करते थे। प्रवाम-बुद्दे लेजाकर पूर्व विद्याकी और मुँहकर बैठाया जाता था। विवाह-मंगलके योग्य उस्पा आधुक्य धारणकर लग्नट पर चन्दन-बुँकुकका विलक्त क्याया जाता था, पश्चात् बक्सवक-में स्वेतवन्दनका लेप, गलेमें मुक्तमालाएँ एवं हार धारण किये जाते थे। कुटिल केवीमें प्रणालतानुके सामा पुरान कर लटकरी हुई पुष्पामालाएँ शीरत होती थी। श्रुवणिटकाएँ जटिल करवनी कमरने सुशीमत होती थी। वृद्धपण्डकाएँ जटिल करवनी कमरने सुशीमत होती थी।

कत्याओंका भ्यंगार माताको देखरेखमें सम्भन्न होता था। श्रीमतीके विवाह-के अवसर पर उसके दोनों चरणोमे मणिमयनपुर पहनाये गये। उसकी माताने उसे सभी प्रकारसे अलंकृत किया।

म्मृंगार-प्रसाधनके अनन्तर वर-बमूको अलंकुत वेदी पर बैठाया जाना । इस वैदीपर दीमक प्रव्रालित होते वे और मंगठकम्य रखे जाते वे । इस अवसर पर टुन्दुमिशाड बजते थे । बाराङ्गनाएँ मधुर मंगठगान गाती थी। वन्ती पर्माण्यान स्वाहाडमें भंगठगान गाती थी। वन्ती हो ।

सर्वप्रथम प्रतिमाके अभिषिक जल द्वारा उन्हें पवित्र किया गया और मंगलाक्षत पढकर वर-बधुके उत्तर छोड़े गये। वर-बधूको सुसंस्कृत पाटों पर बैठाया गया। कन्याके पिताने हार्बों भूंगार लेकर वरके हाथ पर जलभारा

विवाहविभिक्ती जानकारिके छिप आविपुराण ७। २२२-२३३ तथा इसके आगेवाले पदा २, वही अ२१८-३९। ३. यही, अ२४१-२४४।

छोतों । मृंगारके मुख पर अशोक वृक्षके पल्लव लगाये जाते थे । जलवाराके अनन्तर पाणिप्रहणकी विधि सम्पन्त हुई । गुरुजनोके साक्षीपूर्वक विवाहिषिष सम्पन्त हुई और दर्शकोने आशीर्वचर्गोका उच्चारण किया ।

विवाहीत्सवमे जितने व्यक्ति सम्मिलित होते ये, उन सवका दान-मान एवं सम्माषण द्वारा यथोचित आदर किया जाता था । दासी-दास एवं अन्य व्यक्तियो-को धन, सम्पत्ति दान देकर सन्तुष्ट किया जाता था । <sup>र</sup>

विवाहके दूसरे दिन वर-वपूर्वत्यालयकी वन्दना करने जाते थे, इस क्रममें वर आगे और वयुपीछे रहनी थी। <sup>3</sup>

बैरवालयमे वे दोनों विधिष्वकं दर्शन-बन्दन करते थे। पूजा-समग्री भी साथ में जाती थी। प्रवक्ते पश्चात् वे बैरवालयको प्रदक्षिणा देते थे। प्रदक्षिणाके अनत्तर आरम्भ जीता कियाओंको शृद्धिके लिए प्राथिक्त करते थे। मृति-दर्शनके पश्चात् कप्पष्ट्रीमें विराजमान भगवन्की प्रतिमाका अभिषेक एवं स्तृति पाठकर वे अपने घर आते थे। "

विवाहिकिके सन्दर्भमे हरिद्रा, कुंकुम, चन्दन, अञ्चत, पृष्प आदि मागलिक इच्य भी परिगणित किये गये है। इन मांगलिक इच्योंका व्यवहार प्रत्येक अवसर पर किया जाता था।

विवाहमें जामाताको जो दहेज दिया जाता वा, उसे अन्वयिनिक कहा गया है। " विवाहके अवसर पर पूजाविधि सम्पन्न की जाती यी तथा विविध प्रकारका दान दिया जाता था।

#### ७. संस्कार-संस्था

संस्कार शब्द पामिक क्रियाजोंके लिए प्रयुक्त है। इसका जमिप्राय बाह्य ग्रामिक क्रियाजो, जनुशासिक जनुष्ठान, व्यर्थ आडस्बर, कौरा कर्मकाण्ड, राज्य-हाति हिन्दु प्रकल, औषचारिकताजों एवं अनुशासिक व्यवहारीये नहीं है, बिक्त आतरिक रोत शासिक सीम्बर्यये हैं। संस्कार शब्द व्यक्तिके दिहक, मान-सिक और वीद्रिक परिष्कारके लिए किये जानेवाले अनुशानीये सम्बद्ध है

आदिपुराणके रचिवता जिनसेन संस्कृति समन्वयवादी है। उनके समयभे सामाजिक विशेषाधिकार वर्णाश्रम और संस्कार सस्वापर ही अवलस्वित या। अतः उन्होंने दार्शनिक दृष्टिसे उक्त संस्थाओं के निस्सार होने पर भी सामाजिक

१. जादि० अ२४६-२५०। २. वही, अ२६८-२७०। ३. वही, अ२७३-२७८। ४. वही, ७।२७८-२९० ४. वही, ८।१६।

दृष्टिसं उनकी वणायेयता प्रतिपादित की हैं। हम यह माननेको कभी तैयार नहीं हैं कि उन्होंने अपने इस सम्बमं वैदिक संस्कृतिका अन्याकृतण किया है और जैन-कर्यानकी दृष्टिसं असंगत वर्णाव्यम और संस्कार-संस्थाको गहरूव दिया है। तस्य यह है कि उत्त युगमें संस्कारहोंने व्यक्ति वृद्ध समझा जाता है तथा जाति और वर्ण भी सामाजिक सम्मानके हेतु वे। अत्याप्त दूरवर्षी समाजवास्त्रवेता जिनसेन-ने जैनसमृत्यायियोंको सामाजिक सम्मानकोर उचित स्थान प्रतान करनेके लिए वर्णायम-अवस्था तथा संस्कार-अवस्थाका प्रतिपादन किया है। वेष्ट बतलाना चाहते हैं कि जैनयमंत्रे भी अ्वक्तिस्त निर्माण और विकासके लिए नाह्याणम् के समान ही नहीं, किन्तु उससे भी अधिक योग्यता वर्तमान है। जिस प्रकार जात्माकी प्रविज्ञत है जिस प्रकार कारासकी प्रविज्ञत है। उन्होंने आदि-कारमाकी प्रविज्ञताके लिए एकार योग्यनकी गुणस्थान प्रणालो मान्य है, उसी कारार देह शुद्ध और पात्रव विकासके लिए संस्कार मो अपेतित है। उन्होंने आदि-पूराणके १६, २८ और ३९ वें पत्रमें महत्वपूर्ण सामाजिक समस्याओंके समाधान प्रस्तुत विद्धों है। संस्कार मार्गवर्षानका कार्य करते है, जो आयुक्त बड़केक साथ व्यक्तिक लोक कार्यक्र साथ क्रात्र के है। विन्तेमकी इस संस्कार-संस्थाको तीन वर्णोमें विभक्त किया जा सकता है— वै

- १ गर्भात्वयकिया-संस्था
- २. दीक्षान्वयक्रिया-संस्था
- ३. क्रियान्वयक्रिया-संस्था

गर्भान्वयक्रिया — इस संस्थामे आवककी ५३ क्रियाओ — संस्कारोंका वर्णन किया गया है। चतुर्थ दिनके अनन्तर शुद्ध हुई रजस्वका प्रनोको आरोकर गर्भाः धानके पूर्व अहंत्यदेवकी पूजा हारा मन्त्र पूर्वक जो संस्कार किया जाता है, अधान किया कहते हैं। इस संस्कारित किया निता है, जिस के बाई और तीन छत्र और सामने तीन अनिवामी सीपना की जाती है। पूजनके पश्चात हवन कार्य सम्प्रक करनेका विधान विज्ञ है। इस संस्कारके पश्चात पति-पत्नी विवयानुरागके बिना केवक सन्तान कामनासे समागम सम्प्रक करें। गर्भाधानके तीवरे महोनेमे भौति नामक किया सम्प्रक को जाती है, जिसमें पूजन और हवन तो पूर्ववत ही सम्मादित होते है, पर द्वारपर तोरणवन्धन, कल्या स्थापन एवं बाहबादन बादि कार्य विश्वेष स्थापन किया वाते हैं। गर्भाधान के पञ्चाम मासमें सुप्रीति, ससम साधमें सुति जौर नवम मासके निकट अनेपर मीद नामकी क्रियाएँ सम्प्रक को वाती है। प्रणापत विश्वेष स्थापन किया स्थापन किया स्थापन किया स्थापन स्य

१. देखें — ऑक्स कोर्ड डिक्शनरीका Ceremoney शब्द । कार्थ : वारीसंस्कार: पावन: मेरा चेद च - मनुस्कृति शश्द । संस्कारार्व वारीस्स्य -- मनुस्कृति शहद । २. आदि ०३८/४७ वारी ४८/५५ । ३. वारी ३८/५१ -- १११ ।

है, पर मोद क्रियामे गॉमणोके शरीरपर मन्त्र पूर्वक बीजाक्षर लिखना, मंगलमय आभूषणादि पहनाना और रक्षाहेतु कंकण बंधन करना आवष्यक है। प्रसूति होने पर प्रियोद्भव नामकी क्रिया की जाती है, इसका दूसरा नाम जातकर्म विधिभी है। जिनेन्द्र नामस्मरण पूर्वक पूजन-हवन तथा उत्सव आदि कार्य सम्पादित किये जाते है। जन्मके बारहवें दिन नामकर्म क्रिया पूजन, हवन आदि धार्मिक कार्यों सहित सम्पन्न की जाती है। जिनेन्द्र भगवानके एक हजार आठ नामोंमेसे घटपत्र विधि द्वारा बालकका नामकरण करना चाहिये। जन्मके दो-तीन माह अधवा तीन-चार माह बाद धार्मिक संस्कार और गायन-वादन सहित बहियान क्रिया— बालकको बाहर निकालने और तदनन्तर निषद्या—आसनपर बैठानेकी किया सम्पादित की जाती है। जन्मसे सात-आठ माह बाद अन्नप्राशन, वर्ष पूर्ण होनेपर व्यष्टि वर्षगाँठः वर्षके भीतर विषम मासमे किसी शुभ दिनमे केशवाय मण्डन, पाँच वर्षकी अवस्थामे लिपि-संख्यान; गर्भसे आठवें वर्षमे उपनीति . ( यजोपबीत ), तदनन्तर व्रतावरण क्रिया—समावर्तन, अनन्तर विवाह क्रिया पश्चात् वर्णलाभ किया—उत्तराधिकार प्राप्त किया सम्पन्न की जाती है। वर्ण-लाभके अनन्तर निर्दोषक्ष्पमे आजीविका करना और पजा दान आदि .गहस्यके दैनिक कर्मोको सम्पन्न करना कुलचर्या नामक क्रिया है। कुलचर्याके परचार गुभ-वृत्ति, शास्त्राम्यास, वारित्रपालन आदिके द्वारा अपनी उन्नति करते हुए गृही-शिला नामक क्रिया सम्पन्न की जाती है, इस क्रियामे व्यक्तिको पञ्चायतके सदस्य होनेका अधिकार प्राप्त होता है। पुत्रको गृहस्थीका भार सौप स्वयं स्वाध्याय सामायिक, संयम पालन आदिको सम्पन्न करता हुआ शास्ति पर्वक निवास करने को प्रशान्ति किया कहते हैं। पश्चात् ज्येष्ठ पुत्रको घरका भार सौप गृहस्थाश्रम से विरत होना गृहत्याग क्रिया कही जाती है। प्रशान्त सम्यग्दृष्टिका मुनिदीक्षा भारण करनेके कुछ समय पहले एक वस्त्र धारण करना दीक्षा ग्रहण क्रिया है। दिगम्बरी मुद्रा धारण करना जिनरूपता नामकी किया है।

दिगम्बर सायु होकर मोनक्यसे अध्ययनमें प्रवृत्त होना मोनाध्ययन; तीर्च-कर प्रकृतिके बण्यकी कारणभूत सीछह भावनाओंका अध्यास तीर्थं कृद्यभावना एवं मृनियोके संपको पोषण करनेने प्रवृत्त होना गणोपमृहण क्रिया है। सकता गण्यक करते हुए अपने गृक्ता स्थान प्राप्त करना स्वगुरू-स्थानावासि एवं अपने सुयोग्य शिष्यको संपका भार सीप निमर्गत्व धारण करना निसङ्गत्वासभावना है। सत्केवना धारण करनेके लिए उच्चत होना और योग पूर्वक ध्यानका अध्यास करना योगनिर्वाणसम्प्राप्ति नामक क्रिया है। समस्त बाहार और शरीसाधन क्रुवा करना और योग नामक समाधिक लिए उच्चत होना योगनिर्वाणसाधन क्रिया है। सावनापूर्वक प्राणोक्त परिस्थागकर कृत्यपको प्राप्त करना इन्द्रीयपाद क्रिया, इन्द्रपदपर अभिषिक्त होना इन्द्राभिषेक क्रिया, नम्रीभत देवोंको अपने-अपने पद पर नियत करना इन्द्रविधिदानिक्रिया एवं इन्द्रके सूखोंका उपभोग करना सखोदय क्रिया है। अन्तिम समयमें देवोंको उपदेश देकर आनेवास्त्रे इन्हें किए अपने ऐस्वर्यका त्याग करना इन्द्रत्याग क्रिया है। स्वर्गसे अवतार लेना अवतार क्रिया; निर्वाणपद प्राप्तिके योग्य चरम शरोरके रूपमे जन्म ग्रहण करना हिरण्योत्क्रष्टजनमग्रहण क्रिया है। इन्द्र द्वारा भगवानका सुमेरुपर जन्मा-भिषेक सम्पन्न होना मन्दराभिषेक क्रिया है। स्वयंभू भगवान जन्मसे ही मति, श्रत और अवधि ज्ञानके घारक होने के कारण वे गुरुवत पजित होते हैं. अत: उनकी यह क्रिया गरुपूजन क्रिया कहलाती है। कुमारकालके अनन्तर उनका यवराजपदपर अभिषेक होता है, उनकी यह किया यौवराज्य किया कहलाती है। अनन्तर सम्राटपदपर अभिषिक्त होना स्वराज्यप्राप्ति क्रिया, चक्रलाभ होना चक्र-लाभ क्रिया: चक्ररत्नको आगे कर दिग्विजय करना दिशाञ्जय क्रिया: विग्विजय कर नगळमे प्रवेश करना चक्राभिषेक क्रिया, चक्रवस्तित्वके अनन्तर राजाओं के मध्यमे राजधर्मकी शिक्षा देना और धर्मभावना सहित साम्राज्यकी उपलब्धि करना साम्राज्य क्रिया, विरक्त होते ही लौकान्तिक देवो द्वारा वैराग्यकी विद्विके कारण होनेवाली परिग्रहत्यागरूप निष्कान्त क्रिया तपश्चरण दारा घातिया कर्मोंको नष्टकर केवलज्ञान प्राप्त करना और अनन्तर ज्ञान-ध्यानके संयोगसे अतिशय तेज प्राप्त करना योगसम्मह क्रिया: केवलज्ञानके पश्चात आठ प्रतिहार्यरूप विभित्तिको उपलब्धि आहँन्त्य किया: धर्मचक्रको आगे कर विहार करना विहार नामक क्रिया, विहार त्याग योगनिरोध करना योगत्याग क्रिया: एवं समस्त कर्मोंको नष्टकर मोक्षप्राप्ति होना अग्रनिव ति नामकी क्रिया है।

इस प्रकार गभंसे लेकर निर्वाण पर्यन्त ५३ कियाएँ बतायी गयी है। मनु-स्मृति आदि प्रत्योमे प्रतिपादित संस्कारोंकी अपेका इन कियाओंमे कई विद्यापताएँ निहित है।

दीक्षान्वय क्रियां — गर्भावतारसे लेकर निर्वाणपर्यन्त मोलशासिमे सहायक दीक्षान्वय क्रियाएँ बतायी गयी है। बतोका घारण करना दीक्षा है, ये वत अधिक और पूर्णत: त्याम करनेकी बपेकासे दो प्रकारके होते है। बताइल करनेके लिए उनमुख हुए पुरुषकी प्रवृत्ति दीक्षा कही जाती है और उस दीक्षांसे सम्बन्ध रक्षने वाली क्रियाएँ, दीक्षान्वय क्रियाके अन्तर्गत आती है। इस क्रियाके ४८ भेद हैं—

(१) अवतारिक्रया, (२) वृत्तलाम, (३) स्थानलाम, (४) गणग्रह, (५)

१. आविपुराण इ९।३५-९०।

पूजाराच्य, (६) पुण्यक, (७) दुक्चर्या, (८) उपयोगिता, (९) उपनीति, (१०) सत्वचर्या, (११) स्रताबर, (११) स्रताबर, (११) स्रताबर, (११) मुल्लचर्या, (१५) मुलिसात, (१९) प्रकारता, (१०) मृहत्याग, (१८८) दीक्षास्त्र, (१९) फिल्लचर्या, (१०) वीक्षास्त्रय । येथ क्रियाएँ गर्भात्यय क्रियामे वर्षित्त ही है। इस समस्त क्रियाओमें वर्मसाधनाकी प्रक्रिया वर्षित है और खावक क्रिस्त प्रकार आत्मक्त्याण कर सकता है, यह विधि बतलायी गर्यो है। इनका समाजशास्त्रीय उतना महत्त्व कर्ती, जितना धर्मवाल्योग है। अतपुर व्यक्तित्व शुद्धिके लिए ये क्रियाएँ आवश्यक ही, विका यथार्थ रहस्य यह है कि व्यक्ति इन क्रियाओंके सम्पादनसे आवक्ष या मिशद करण कर सकता है।

क्रिया-व्यक्रियाएँ —सामाजिक है, यश्चि इनका अन्तिम श्रव्य भी धर्मशा-स्त्रीय विधि-विधानोका प्रतिपादन करना है, पर इनका लगाव समायके साथ भी है। जिनसेनका मत है कि विगुद्ध कुल और विगुद्ध जातिकश्ची सम्मित है। सन्योता है। सन्योता रिलन्यक्षी प्राप्ति हो सन्याति है। सन्याता रिलन्यक्षी प्राप्ति के स्वत्याति है। सन्याता रिलन्यक्षी प्राप्ति के सक्याति है। सन्यात्ता है। उसी प्रकार क्रियाको जोर मन्त्रीते सुसकारको प्राप्त हुआ व्यक्ति भी अध्यन्त उनकर्षको प्राप्त क्रियाको जोर मन्त्रीते सुसकारको प्रकार हो। से ही पर्यक्त उनक्ष का सम्प्रमान करता है। यह संवत्ता ज्ञान प्रवार्थित हो। ते ही पर क्षात्र उनक्ष क्रांत्र स्वाप्ति स्वाप्ति मा हो। स्वाप्ता है। स्वाप्ता हो। स्वाप्ता हो। स्वाप्ता प्रवार करवेने समर्थ हो आता है। स्वाप्ताय, पुत्रन, अतिथिसत्कार एवं ज्ञानका प्रचार-प्रसार करवेने स्व-पर्देश करवाण होता है। सण्यातिकी आवश्यकता अहंकारकी पृष्टिके लिए मही है।

जन्म दो प्रकारका माना गया है—धंगैर-जम्म और संस्कार-जम्म । सारीर-की प्रांतिस्य सरीरजम्म है और संस्कारों द्वारा अपनेको पश्चित्र करना संस्कारजम्म है। संस्कार द्वारा मिध्यास्य दूर किया जाता है, जिसके व्यक्ति बात्तवमें समाजके लिए उपयोगी जनता है। वती व्यक्ति हो बाह्यण है, परमेडी बहुग कहें जाते हैं और बताचरण धारण करनेके कारण वे वती जनकी सन्तरि कहलाते हैं। अतः बाह्यण आवरणकी अपेका होता है, केवल जम्म प्रहुण करने मात्रवे कोई बाह्यण नही माना जा सकता। बिस, मध्य क्रिय, वेदार शिष्ट और बाण्ज्य द्वारा आजीविका करनेवाले दिवको अपने कले हुए योगोंडी शुद्धिके िकए पत्र, चर्चा और साधनका पालन करना चाहिए। मैत्री, प्रमोद, कारूप और माध्यस्था भावते वृद्धिको प्रास्त्र व्यक्ति भावनाज्यम्ब हिद्याका त्याग करना पत्र है। देवता, मन्तिस्त्रिंड, औषय और भोजन आविके लिए हिसाका त्याग करना करना चर्चा है और आयुक्त जनन्में धरीर, आहार एवं समस्त प्रकारको चेहा-

१. वही ३६।८१-२००।

ओंका परित्याग कर ध्यान-शदिसे आत्माको शद्ध करना सावन है। इस प्रकार गणों द्वारा अपनी आत्माकी वद्धि करना सदगहित्व क्रिया है।

गहस्य धर्मका पालन कर गह-निवाससे विरक्त होते हए परुषका दीक्षा ग्रहण करना पारिवाज्य कहलाता है। शुद्ध कुल-गोत्रवाला, उत्तमचारित्रवान्, सुन्दर, प्रतिभाशाली व्यक्ति दौक्षा ग्रहण करनेका अधिकारी है। यह अधिकारी वैराग्य उत्पन्न होनेपर समस्त आरम्भ परिग्रहका त्यागकर पारिवाज्यको धारण करता है। यह तीसरी क्रिया है। पारिवाज्यका उदय होनेसे सरेन्द्रपद प्राप्त होता है, यह सरेन्द्रता नामकी चतर्थ क्रिया है। चक्ररत्नके साथ-साथ निधियों और रत्नोंसे उत्पन्न हुए भोगोपभोगरूपी सम्पदाओंकी परम्परा प्राप्त होती है, यही चक्रवर्तीका साम्राज्य है। अर्हत परमेन्नीके भाव या कर्मरूप उत्क्रष्ट क्रियाको आर्हन्त्य क्रिया कहते हैं। इस क्रियामे पञ्चकल्याणकरूप अभ्यदयोंकी प्राप्ति होती है। संसार-बन्धनसे मक्त हुए परमात्माकी जो अवस्था है. उसे परिनिर्वित क्रिया कहते हैं।

जिनसैनदारा वर्णित इस संस्कार-विधानका निस्नलिखित समाजवास्त्रीय मृत्य है । यद्यपि जिनसेनकी यह संस्था समाजसे अधिक धर्मसे सम्बद्ध है, तो भी अन्तिम लक्ष्य तक पहुँचा देनेके कारण व्यक्तिका व्यक्तित्व व्यापकरूपमे ग्रहण किया गया है और सामाजिक अधिकार तथा कर्त्तव्योंकी विवेचना की है।

१. स्वस्थ पारिवारिक जीवन यापनके हेत व्यक्तित्वका गठन ।

२. भौतिक आवश्यकताओंके सीमित होनेसे समाजके आधिक संगठनकी समृद्धि-का शोतन ।

३, मानवीय विश्वासी, भावनाओ, आशाओके व्यापक प्रसारके हेतू विस्तत जीवनभमिका उर्वरीकरण।

४. व्यक्तित्व विकाससे सामाजिक विकासके क्षेत्रका प्रस्तुतीकरण।

५. सामाजिक समस्याओंका नियमन तथा पञ्चायतोंकी व्यवस्थाका प्रति-पादन ।

६. सामाजिक समुदायो और पारिवारिक जीवनका स्थिरीकरण।

७. आध्यात्मिक और सामाजिक जीवनका समन्वयीकरण ।

८. व्यक्तित्वका लोकप्रिय गठन ।

९. दीर्घजीवन, सम्पत्ति, समृद्धि, शक्ति एवं बृद्धिकी प्राप्ति ।

१०. अभीष्ट प्रभावोंका आकर्षण एवं स्वर्ग-मोक्षकी प्राप्ति ।

११ सामाजिक और पार्मिक विद्योगाधिकारोंकी उपलब्धिक कारण सम्मान-नीय सामाजिक स्थानकी प्राप्ति ।

१. आदिपुराण ३९।१४३-२०६।

आदिपुराणमे जातकर्म, बन्नप्राशन, चौल और उपनयन संस्कारका विशेष रूपसे उल्लेख आया है। रै

८. कुलसंस्था

जैनवाइमयमं आष्पालिक बेतनाको महत्त्व प्राप्त होनसे कुल, यंद्य और जाति का कोई विशेष स्थान नहीं हैं; किन्तु समावकास्त्रको दृष्टिसे कुलमंस्या भी कम उपयोगी नहीं है। आचार्य जिनसेनने आधिक और सामाजिक विकासके लिए इस संस्थाको उपयोगी माना है। उन्होंने कुलका लक्षण बतलाते हुए लिखा है—

वितुरन्वयञ्जुद्धियां तत्कुलं वरिभाष्यते ।--आदि० ३९।८५

पिताकी बंगबृद्धिको कुछ कहते हैं। कुछावारका योध्य रीतिसे पाछन करते हुए पुत्र-गोत्रादि सन्तितमे एकहपताका बना रहना कुछजृद्धि है। आविपुराणमे कताया गर्या है—

कुलावधिः कुलाचाररक्षणं स्यात् द्विजनमनः ।

तस्मिषसस्यसौ नष्टक्रियो ऽन्यकुलतां अजेत् ॥ आदि० ४०।१८१

अपने कुछाचारकी रखा करना द्विजोको कुछावधि क्रिया कहलाती है। कुछ-के आचारकी रक्षा न होनेपर पुरुषकी समस्त क्रियाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह अन्यकुछको प्राप्त हो जाता है।

जिसका कुल और गोत्र गुढ है, बहो दिज दीक्षा बहुण कर सकता है। उप-त्रवन संस्कारके पवित्र, गुढ कुल और असि, मिंद, कृषि एवं बाणिय्य आदि कियाओं डारा आजीवका करनेवाला, निरासियों जो, संकल्पी हिहाका ख्यागी एवं अन्ध्रय और अध्येषके सेवनका त्यागी, अतपूत त्रवचर्याविषका अधिकारों है। कुलस्योंका सेवन करनेवाला डिज बुढकुल कहलाता है। आदिपुराणमें कुला-चारका पालन करना शांत्रयोंके लिए भी आवस्यक माना है—

कुलानुवालनं तत्र कुलाम्मायानुरक्षणम् । कुलोचितसमाचारपरिरक्षणलक्षणम् ॥—आ० ४२।५

सिनयको धर्मकुलका पालन करना, बृद्धिका पालन करना, जपनी रक्षा करना, प्रजाको रक्षा करना और समंजसपना १६ प्रकार पाँच भेरबाले धर्मका आवरण करना चाहिए। इनमेसे कुल्कामानको रक्षा करना और कुल्के गोस आवरण करना कुल्यालन हमं है। सन्धि कुलीन व्यक्तिमोसे ही येशका प्रहण करता है। कुल्जासमें गोत्रवृद्धि भी क्षेत्रित हैं। समाज परम्पराके निर्वाहक हेतु इस संस्थाका निम्निर्जिवत महत्त्व है—

१. आदि०, २६।४। २. वही, १५।१६४।

- कौटुम्बक व्यवस्थाको सुदृढ् बनाये रखने एवं समाजको अनाचार या दूराचारसे बचानेके लिए कूलाचारका पालन करना आवश्यक है।
  - २ विवाहसंस्थाकी शुद्धि कुलाचारपर ही अवलम्बित है।
  - ३. रक्तसम्बन्धकी शुद्धिकी रक्षा कुलाचार द्वारा ही संभव है।
    - ४. परिवारकी सर्वव्यापकता का कारण कुलाचार है।
- ४. रक्त सम्बन्धियोंको एक वर्गकै रूपमे सुघिटतकर अवैद्यानिक और वैधा-निक सामाजिक सम्बन्धोंकी सीमाएँ निर्धारित करना तथा सामुदायिक भावनाको पूर्णतया विक्सित करना है।
- ६ वैयक्तिक जीवनके साथ सामाजिक जीवनको भी नियन्त्रित करना है और सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियोंको कुळाचार एक सामान्य सुत्रमें निबद्ध करता है।
- ७. मूल प्रवृत्यात्मक जीवनको परिमार्जित कर कला, साहित्य, संगीत, पृत्य, मूर्ति, एवं वित्रकला आदि सम्बन्धी सौन्दर्यचेतनाको कुलके बीच उद्बुद्ध करना है।
- ८. रीति-रिवाजोकी मुब्यवस्थाके साथ कुछावार एकपक्षीय परिवारोंका एक वास्तविक संगटन उत्पन्न करता है, जो सामुदायिक भावनाके साथ उद्योग और न्यवसाय विषयः विधि-निषेषोंका प्रवर्तन करता है।

#### ९ परिवार-संस्था

परिवार सर्वभीमिक समाज-संस्था है। इसे समाजका आधारभूत माना गया है। यह संस्था कामकी स्वाभाविक वृत्तिको लक्ष्यमे रहः र योग सम्बन्ध और सन्ता-नोत्पत्तिको क्रियाओको निर्मान्तत करती है यह भावनात्मक घनिष्ठताका वाता-वरण तैयारकर बाल्कोके समृवित पोषण और सामाजिक विकानकेलिए आव-स्यक पृष्ठभूमिका निर्माण करती है। इस प्रकार अधिक सामाजोकरण और सास्कृती-करणकी प्रक्रियामे परिवारका महत्त्वपूर्ण योगदान रहता है। परिवार-संस्थाके निम्मलिखित कार्य प्रधान है—

- १. स्त्री-पुरुषके यौन सम्बन्धको विहित और नियन्त्रित करना ।
- २. बंशवर्षनके लिए सन्तानकी उत्पत्ति, संरक्षण और पालन करना, मानव जातिके क्रमको आगे बढाना ।
  - ३. गृह और गार्हस्थ्यमें स्त्री-पुरुषका सहवास और नियोजन ।
- ४ जीवनको सहयोग और सहकारिताके आधार पर सुखी और समृद्ध बनाना।
- व्यावसायिक ज्ञान, औद्योगिक कौशलके हस्सान्तरणका नियमन एवं वृद्ध असहाय और वच्चोंकी रक्षाका प्रवन्य-सम्पादन।

६. मानसिक विकास, संकेत (Suggestion), बनुकरण (Imitation) एवं सहानुभूति (Sympathy) द्वारा बच्चोंके मानसिक विकासका वातावरण प्रस्तुत करना।

७ ऐहिक उन्नतिके साथ पारलौकिक या आध्यात्मिक उन्नति करना।

८ जातीय जीवनके सातत्यको दृढ रखते हुए धर्मकार्य सम्पन्न करना ।

९ प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिष्णुता, शिक्षा, अनुशासन आदि मानवके महस्व-पर्ण नागरिक एवं सामाजिक गणोका विकास करना।

१०. आर्थिक स्थायित्वके हेतु उचित आयका सम्पादन करना।

११, विकास और सुदृब्ताके लिए आमोद-प्रमोद एवं मनोरञ्जन सम्बन्धी कार्योका प्रबन्ध करना।

आविपुराणमें आत्मसंक्षण और आत्मिकसस्की भावनासे प्रेरित होकर बिवाह, परिवार, कुछ, वर्ण आदि सामाजिक संस्थाओको आवस्यकता प्रतिपादिक की गयी है। मानुलेह, पिनुमेम, दाम्नरय-वास्त्रिक, व्यव्यमिति और सहवर्त्तिका परिवारके मुख्य आचार है। इन आचारों पर ही परिवारका प्रासाद मिनित हुआ है। यहाँ जिनसेन डारा निरूपित परिवारके घटकोंका चित्रण किया जाता है— (१) दाम्पद्य सम्बग्ध—स्त्री और पुरुषका यौन सम्बन्ध जीवनका प्राथमिक आचार है। जिनसेने दामस्य प्रेम, सहयोग एवं उनके विभिन्न इत्योका चित्रण किया है। उनहोंने काम-मुक्का विवेचन करते हुए शिक्षा है—

मदनज्वरसम्तप्तः तरप्रतीकारवाञ्ख्या ।

स्त्रीरूपं सेवते श्रान्तः यथा कट्विपभेषजम् ॥ मनोज्ञविषयासेवा तृष्णायै न वितृसये।

तृष्णार्थिषा च सन्तमः कथं नाम सुखी जनः ॥-आदि० ११।१६६-१६७

जिस प्रकार कोई रोगी पुरुष कडू औषधिका सेवन करता है, उसी प्रकार कामज्वरसे सन्तप्त हुआ प्राणी उसे दूर करनेकी इच्छासे स्थी-रूप औषधिका सेवन करता है। यह सत्य है कि मनोहर विषयोंका सेवन केवल तृष्णाके लिए होता है, सन्तोज प्राप्तिक लिए नहीं। विशेष सेवन तृष्णारूपी ज्वाला उत्पन्न करता है, अत: सुकका सामन नहीं हो सकता।

दाम्परय जीवन केवल विषयसेवनके लिए नहीं है, किन्तु इसका वास्तविक स्रक्षय घार्मिक और सामाजिक कार्योंको सम्पन्न करना है। आदिपुराणमे अतिवस्न-मनोहरारानी, भीषेण-सुन्दगी, वज्जदन्त-स्रक्षमीमती , वज्जवंच-स्त्रीमती ,

१. आदि० ४।१३२-१३३ । २. वही ४।२०४ । ३. वही ६।५८ । ४. वही ८।१-४ ।

नामिराज—मरदेवी', ऋषभदेव—यशस्वी-कुनन्दाके दाम्यस्य जीवनका सुन्दर चित्रण ब्राया है। पती-पत्नी हृषयरे एक हृस्तरेको प्रेम करते हैं, वे सब प्रकारंक रस्तरमं जात्मसमर्गण कर देते हैं। बताया गया है कि पाटकी शाममे नागदत्त वैषय और उसकी सुमति नामक पत्नीमे अपार वास्तर्य्य था। इनके नव्द, नन्दमित्र, निवर्षण, सरसेन और अयसेन ये यांच पुत्र तथा मदनकात्वा और श्रीकान्ता नाम-की पुत्रियों भी। इस परिवारमे प्रेम, सीहार्य, सहकारिता आदि सभी गृण विषयान वे। विवाहित दिश्यती नाना प्रकारके वक्ता-मूण्ण चारणकर अपना अनुरंजन करती वीं। सनोविनोदके लिए स्मति पुणामरण, मालार्ए एवं नाना प्रकारके पुष्प-पत्नक्त चारण करते थे। विवाहित सम्पत्ति कर्ताबहार, अलकोका' आदिके डारा आनन्दोगभोग करते वे। पत्नीके लिए पति तो सर्वस्त्र चा हो, पर पतिके लिए पत्नी भी कम महत्वपणं नहीं थी। बताया है—

लक्ष्मीरिवास्य कान्ताङ्गी लक्ष्मीमतिरभूत्रिया ।

स तया कल्पवल्त्येव सुरागोऽलङ्कतो नृप: ॥--आदि० ६।५९

लक्ष्मीमती वास्तवमें लक्ष्मीके समान सुन्दर शरीरवाली थी । वह राजा उस रानीसे ऐसा शोमायमान होता था, जैसे कल्पलतासे कल्प वृक्ष ।

इस तस्यको पृष्टि अस्तिबलकी महारानी मनोहराके निम्नाकित चित्रणसे भी होती है—

स्मितपुष्पीउवका मर्जुः प्रियासीस्कृतिकेव सा। हितानुबन्धिनी जैनी विद्येव यशस्करी॥—आदि० ४।१३२

बहु महारानी अपने पतिके लिए हास्यरूपी पुष्पसे शोभायमान लताके समान प्रिय पी और जिनवाणीके समान हित्तमहिनवाली तथा यशको बदानेवाली थी। दाम्परय जीवनमे पति-पत्तियोंके बीच कलह भी देखा जाता है। स्त्रियाँ रूठ जाती हैं और पति उन्हें मानाते हैं—

सुरसिषेविधितेषु निषेदुषीः सरिदुपान्तकताभवनेष्वमूः। प्रणयकोपविशिक्षमुरुषीषपूः अनुनयन्ति सदात्र नगरक्याः॥ इह स्रणाकृतियोजितवस्योगिहः वर्तससरोरहतावनैः। इह सुलासवसेचनकैः प्रियान् विद्युलयन्ति रते कृपिताः नित्रयः॥ स्राटि १९१९४–९५५

इस पर्वतपर देवोंके सेवन करने योग्य नदियोके किनारे बने हुए लता-गृहोंमें बैठी हुई तथा प्रणयकोपसे जिनके मुख कुछ मलिन अथवा कुटिल हो रहे हैं, ऐसी

१, आदि० १२।१२ । २. वही १५।७६–८१ । ३. वही ४।⊏६ । ४. वही ८।२१-२४ ।

अपनी स्त्रियोंको निवासर लीग सदा भगाते रहते हैं। इसर ये कुपित हुई स्मियों अपने परिवाको मुगालके जयनीते बीचकर विषयवेषनते निमुख कर रही हैं; कहीं कर्णामूण्य कमलीत परिवाकत ताइनकर रही हैं; और कही आवेषनक आविके द्वारा रितिकीशते पराद्मुख कर रही हैं।

आविषुराणये पुत्र, पृत्रियौ, भाई, बहुन, माता, पिता आदिरूप संयुक्त परि-वारके दर्शन होते हैं। सन्तानको माता-पिता सुधिक्षित और योग्य बनाते हैं। सन्तान भी आज्ञाकारी देवी जाती हैं। महाबल अपने पुत्रकी शिक्षाका समृचित प्रवन्य करता है। बताता है—"उसने गृहजीके समीप आन्वीशिको आदि समस्त विद्याजीका अध्ययन किया। गृहजीके संयोग और पूर्वभवके संस्कारसे समस्त विद्याग्र सरस्ता पूर्वक उसे प्राप्त हो गई "ो आदिष्ठमु ऋषभवेवने भी अपने पुत्र--पुत्रियोंको शिक्षित बनाया है। वे शिक्षाका महत्त्व बतलाते हुए कहते हैं:—

> विधा यसस्करी पुंतां विधा श्रेयस्करी सता । सम्बगासप्तिता विधादेवता कामस्यिती ॥ विधा कामसुधा चेतुः विधा विभागतालुंगास् । त्रिवर्गकलिलां सुते विधा सम्यवस्त्रप्यास् ॥ विधा वम्पुश्च मित्रन्य विधा सम्बग्धकस्त्रम् ॥ सहयावि धन विधा विधा सर्वागकस्त्रम् ॥ सहयावि धन विधा विधा सर्वागसाम् ॥

विद्या मनुष्योंको यश, कस्याण, धन आदि प्रदान करती है। यह कामधेनू और चिन्तामणि रत्न है। यहो चर्म, अर्थ तथा कामरूप फल्से सहित सम्पदाओको उत्पन्न करती है,। विद्या ही मनुष्योका बन्यु है, विद्या ही मित्र है, विद्या हो साथकार्यकरणा करनेवाली है, विद्या हो साथ बानेवाला धन है और विद्यासन हो समस्त प्रयोजनोको सिद्ध करनेवाला है।

ऋषभदेवने अपनी कत्याओंको अक्षरितव्या और अंकविष्या सिखलायी त्रवा पुत्रोंको अर्थशास्त्र, संगीतशास्त्र, लक्षणशास्त्र, आयुर्वेद, बनुर्वेद, अश्वविद्या, रत्न-परीक्षा, शस्त्रविद्या प्रभृतिकी शिक्षा दी। <sup>3</sup>

परिवारमे बाहिपुराणके रचिवताकी दृष्टिये नारीका भी महत्त्वपूर्ण स्थान  $\hat{\mathbf{g}}$ । उन्होंने कन्या,  $^{\vee}$  गृहिणी,  $^{\vee}$  माता,  $^{\nabla}$  विषया,  $^{\vee}$  संन्यासिनी कादि विभिन्न रूपोंमे नारीका स्थान प्रतिपादित किया है।

र. आदि० ४११६६-१४० । २. वही १६१८०५-११६ । ३. वही १६१८४-१२५ । ४. वही ६।८३; ६।१०२ । ५. वही १८११२९ । ६. वही १५।७३, १५११३१; ७।२०४ । ७. वही ६।५५, ५६, ५७ । ८. आदिपुराणमें शीमठीका शीवनकृषि ।

जिनसेनने वर्णलाम कियामे बताजाया है कि विवाहके अनन्तर योग्य पुत्र धन-धान्य, मुरु-वादास आदिको प्राप्त कर अपने परिवारको पृषक रखे तथा कुलसर्यादा के अनुसार बाजीविका अर्जन करता हुआ धर्म, धन और यशका अर्जन करे। ' तत्त्वराधिकार

परिवारके लिए उत्तराधिकार एवं बँटवारेका प्रक्न अत्यधिक जटिल है। जिनसेनाचार्यने घन-समविभाजन एवं उत्तराधिकारका निरूपण करते हुए बताया है:—

> कुरुक्रमस्त्वया तातः सम्पास्योऽस्मायरोक्षतः । त्रिचा कृतञ्जनो द्रस्यं स्वयेत्यं विनियोज्यताम् ॥

—आदि∘ ३८।१५२,

गृह्त्यागके समय ज्येष्ठ पुत्रको चुलाकर समस्त इष्टअनीकी साधीपूर्वक गृह-मार सींकूद कोर निवेदन करें—पुत्र ! मेरे चले जानेपर सह यह कुलक्रम पुस्तरी डारा पालन करने बोग्य है। मेने अपने घनके तीन भाग किये हैं। इननेसे एक भाग धर्मकार्यमें अयब करना, दूसरा भाग पारिसारिक खचके लिए रखना और दीसरे भागको भाई-बहुनोमं करावर विवरित कर देना। तुम शास्त्रक, सदा-चारी, किसा, मन्त्र और विषिक जाता हो, जतः आलस्यरहित होकर कुलाचार-का पालन करना। कुलको प्रतिष्ठा और मर्यादा योग्य उत्तराधिकारीके मिलने-पर ही युरिकत रहती हैं।

जिनसेनने आदिपुराणमें भाई-बहुनोंके स्नेह-प्रेमके बाथ उनके कलह-विसंवाद-के भी चित्र अंकित किये हैं। इनके द्वारा विवेचित परिवार शितृसत्तात्मक हो है, मातृसत्तात्मक नहीं। यद्यपि मामाकी कन्या के साथ विवाह-सम्बन्ध सम्मन किये जाते थे। वाक्रजंबका विवाह उसके मामाकी कन्या श्रीमतीके साथ सम्मन हुआ है, पर उत्तराधिकार वाज्यंचकी या उसके पुत्रोको नहीं दिया गया है। उत्तरा-विकार उसी बंगके अल्पाबस्थाके एक व्यक्तिको दिया है। वाज्यंचकी केवल देख-रेसके अथवा अल्पाबरिक राज्य्यवस्थाके लिए बुलाया गया है।

परिवारने पिताको अत्यधिक प्रतिष्ठा थी, उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। यही परिवारका मुख्यिता होता था और समस्त परिवार इसीके डारा अनुशास्त्रित किया जाता था। परिवारमें नय। उत्साह संवारित करनेके लिए जन्मोत्सन, विवाहोत्सव एवं वर्षगांठीतस्त्र भी सम्मन किये जाते थे। विदारके व्यक्ति

१. आदिपुराण ३८।१३८-१४१ । २. वही ५।१-२, जीवनसुखोंका वर्णन आदि० ६।६२, ५।७१, ७५, ७६ ।

सहकार्यमे विष्वास करते थे और वे धनार्जनमें सामृहिकरूपसे प्रवृत्त रहते थे। इसी कारण उद्योगीकरण और नागरोकरणमें विशेष सुविधा प्राप्त होती थी।

#### परिवारमें नारीका स्थान

जिनसेन अपने समयके प्रतिनिधि प्राणकार हैं। उनके यगकी छाप आदि-पराणपर पर्णतया पायी जाती है। बादिपुराणमें उस समयकी नारीके सामा-जिक आर्थिक धार्मिक, राजनैतिक एवं सास्कृतिक आदि विविध क्षेत्रोकी स्थिति-का सक्य वर्णन पाया जाता है। आदिपराणके पात्र बहविवाह करते हैं। अधिक क्या तीर्थकर ऋषभदेवने भी दो विवाह किये, यह सामन्त यगका प्रभाव ही कहा आयगा। सामन्तयगमे एकाधिक विवाह करना बडप्पनका सुचक था। बहविवाह और बालविवाह प्रधाने ही नारीकी सामाजिक स्थितिको हीन किया था। यह सत्य है कि आदिपराणमें नारी मात्र भोगैषणाकी पर्तिका साधन नहीं थी. उसे भी स्वतन्त्ररूपसे विकसित और परुलवित होनेकी पर्ण सविधाएँ प्राप्त थी। स्वयं वह अपने भाग्यकी विधायिका थी। वह जीवनमें परुषकी अनगामिनी बनती थी. पर दासी नहीं । उसका अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व था. परुषके व्यक्तित्वमे अपना क्यक्तित्व उसे मिला देना नहीं पडता था। बाह्मी और सुन्दरी जैसी नारियाँ आ-जन्म ब्रह्मचारिणी रहकर समाजका और अपना उद्घार करती थी। मस्लिम कालके समान नारी अन्तः परमे केवल केलि-क्रोडाका साधन ही नहीं थी बल्कि अनेक सपत्नियोंके बीच रहकर भी समय प्राप्तकर आत्मोत्थानमें प्रवत्त होनेके लिए बहसदातत्पर रहती थो। उसके करुयाणमे कोई भी बाघक नहीं बनता था। सपत्नी-ईर्ष्या और कलह भी दिखाई नहीं पडते हैं। कलाकार और बिदवी नारीका वर्णन भी आदिपराणमे आया है।

#### कल्याकी स्थिति

आदिपुराणमे कन्या-जन्मको माँ-बापका अभिशाप नही माना गया है। व अतः स्पष्ट है कि समाजमे कन्याकी रिवति वर्तमान कारुकी अपेका अच्छी थी। आदि-तीर्यकर ऋषभदेवने अपनी कन्याओंका पारुन पुत्रोंके समान किया था।

१. मनुस्मृति आदि प्रन्तीमें थोडश संस्कारोमें पुंत्रवत्र संस्कारको महत्त्वा दी मयी हैं, जिससे यह जितित होता है कि कम्याको स्थिति स्मृतिश्योमें पुत्रको स्थिता होन थी। पुंत्रवत संस्कार पुत्रमासिके छिए किया जाता है, गर्मस्य सन्तात पुत्रक्यमें प्राप्त हो, इसकी कामना प्रत्येक माता-पिता करता है और इस इच्छाको

श्रीपाछ दारा किये गये बहुविवाहोंका वर्णन वही, ४७१६९-१७०। २. चन्द्रमाकी कळाके समान जनसमूहको आनन्द बैनेवाळी उस जीमणी क्रन्याको बैखक्त माता-पिता अत्यन्त ग्रीविक्ती गात हुए। बादि० ६।८३।

पूक्ति किए पुंचवन संस्कारकी विधि सम्मन्न की बाती है। पर बाविपुराणमें इस संस्कारका नाम भी नहीं बाबा है, जिससे यह छित्र होता है कि आदिपुराणमे कन्या और पुत्र दोनों हुत्य थे तथा दोनोंकी गर्भान्यव बादि कियाएँ समानरूप में सम्मन्न की बाती थीं। बतावा है—

> परनीमृतुमती स्नातां पुरस्कृत्वाइंदिउचया ।।—आदि० ३८।७० गर्भाधानक्रियामेनां प्रयुज्यादौ वधाविधि । सन्तानार्थं विमा रागाद् दुश्यतिभ्या न्यवेयताम् ।।

---आदि० ३: ।७६

षतुर्धं स्तानके अनन्तर शुद्ध हुई परनीको आगे कर गर्भाधानके पहले अहंत्व-देवकी पुत्राहारा मन्त्रपूर्वंक जो संस्कार किया जाता है, उसे आधान कहते हैं। विधिपूर्वेक गर्भाधान आदि क्रियाओंको सम्यन्त करना गृहस्थका कर्तग्र है। गर्भा-धानके परमातु प्रीति, सुप्रीति, रृष्टि, सीद, प्रमोद, नामकर्म, बहिद्योन, नित्रधा, अन्त-प्राधान, व्यृष्टि, चौल, लिप-संस्थान प्रभृति संस्कार कथा और पुत्र दोनोंके समानस्थि किये जाते हैं। अरुप्य स्पष्ट है कि आदिपुराणकारको दृष्टिमें कन्या और पुत्र दोनोंने कोई अन्तर नहीं हैं।

२, कत्याओका टालम-पालम एवं उनकी शिक्षा-दीक्षा भी पुत्रोंके समान हो होतो भी । आदितीर्थंकर अपनी बाह्यों और सुन्दरी नामकी पुत्रियोंको शिक्षित होनेके लिए प्रेरित करते हुए कहते हैं:—

विद्यावान् पुरुषो लोके सम्मति थाति कोविदैः ।

नारी च तहती धत्ते स्त्रीसृष्टेरग्रिमं पदम् ।'— आदि० १६।९८

अर्थात्—इस लोकमें विद्यावान् व्यक्ति पण्डितोके द्वारा भी सम्मानको प्राप्त होता है और विद्यादती रही भी सर्वश्रेष्ट पदको प्राप्त होती है। विद्या ही सनुवाने का बन्धु है, विद्या हो मित्र है, विद्या ही करणाण करवेवाली है, विद्या हो साव-साथ जानेवाला धन है और विद्या ही सब प्रयोजनोकी सिद्ध करनेवाली है।

अतएव है पुत्रियों! तुम दोनों विद्या ग्रहण करनेमे प्रयत्न करो, क्योंकि विद्या ग्रहण करनेका यही काल है।

इस प्रकार उपदेश देकर खुतबेबताके पूजनपूर्वक स्वर्णके विस्तृत पट्टपर वर्ण-मालाको लिखकर आदिदेवने बपनी कन्याओको वर्णमालाको शिक्षा दी। आदि-पुराणके उक्त सन्दर्भसे स्पष्ट है कि आदितीचँकरने पुत्रीकी अपेका कन्याओको

१. साविक १६।१०३-१०४।

श्चिक्षाका प्रबन्ध सबसे पहले किया था । मातापिताको केवल कन्याके विवाहकी चिन्ता ही नहीं रहती थी, अपितु वे उसे पूर्ण विदुषी और कलाप्रवीणा बनाते थे । कन्याओंकी शिक्षा पुत्रोंकी शिक्षाकी अपेक्षा मिन्न होती थी ।

 विवाहके अवसरपर वर-वरणको स्वतन्त्रता कन्याओंको प्राप्त थी । जय-कुमार और मुलोचनाके आक्यान तथा श्रीपालके आक्यानसे उक्त तथ्याको पृष्टि होती है । कन्याएँ स्वयंवर भूमिमे उपस्थित होस्वयं वरका निर्वाचन करती थीं ।

आदिपुराणमे ऐसे भी अनेक प्रमाण आये है, जिनसे व्यक्त होता है कि कन्याएँ आजीवन अविवाहिता रहकर समाजकी देश करती हुई व्यक्ता आसमक्व्याण करती थी। बाह्यी और सुन्दरीने कीमार्थ अवस्थामे ही बीला प्रहणकर आस्त-कत्याण किया था। उस सम्बक्त समाजमे कन्याका विवाहिता होना परमा-वस्यक नहीं माना जाता था। कन्याके वस्यक होनेपर माता-पिताको उसके विवाहको चिन्ता होती थो और वे अनुरूप वस्की तलाशकर विवाह सम्प्रक करते थे। राजपरिवारों अर्जिक्त जनसाथारणमें भी कन्याकी स्थित जावसे कहीं अधिक अल्बे थी। कन्याएँ वस्यक होनेपर वस्त्री तलाशकर विवाह सम्प्रक करते वा राजपरिवारों अर्जिक्त कर्या था। अर्जिक सम्प्रक स्थान सम्प्रक स्थान स्थान

४. कत्याका पैतृक सम्पत्तिमे विवाहके पहले तक ही अधिकार रहता था। आजीविका अजंगके लिए उन्हें मूर्तिकला, चित्रकलाके साथ ऐसी कलाओकों भी शिक्ता दो जातो थीं, जिससे वे अपने भरण-पोषणके योग्य अजंग कर सकती थीं। पिता पुत्रीसे उसके विवाहके अवसरपर तो सम्मति लेता ही था, पर आजीविक्ता अजंगके साधकोपर भी उससे सम्मति लेताथा। आदिपुराणके सत्तम पर्वमे आया है कि वष्ट्यस्त चक्रवर्ती अपनी कम्या कीमतीको बुलाकर उसे नानाप्रकारसे समझाता हुआ कलाओं के सम्बन्धमे चर्ची करताथा।

गृहिणोको स्थिति

विवाहके अनन्तर बच्च मृहस्वाश्रममें प्रविष्ट हो गृहिणी-पद प्राप्त करती है। आविषुराणमें बताया गया है कि विवाह किसी पवित्र स्थानमें सम्पन्न होता था। यथा—

पुण्याश्रमे क्वचित् सिद्ध्यतिमाभिमुखं तयोः।

दम्पत्वोः परवा भूत्वा कार्यः पाणिप्रहणोत्सवः ॥ बादि० ३८।१२९

१. मादि०, ४३।१७४-१७५।

पाणिग्रहणदीक्षायां नियुक्तं तद्वधूवरम् । आसप्ताहं चरेद् ब्रह्मवतं देवाग्निसाक्षिकम् ॥—वही, १८।१३१

अर्थात्—तीर्थस्थानमे अथवा सिद्धप्रतिमाके सम्मूल विवाहोत्सव सम्प्रक किया जाना चाहिये । विवाहको दीसामे नियुक्त वर-वृत्र देव और अमिके साजीपूर्वक सात दिन तक ब्रह्मवर्ध्यत धारण करते थे । अनन्तर अपने योग्य किसी देशमें प्रयाणकर अपवा तीर्थभूमिमे जाकर प्रतिज्ञाबद हो गृहस्थाश्रममे प्रविष्ठ होते थे । देशेज माता-पिता स्वेकस्था देते थे, पर उसका बन्यन नहीं था ।

विवाहिता स्त्रो अपने परिवासकी सब प्रकारसे व्यवस्था करती थी। उस समय विवाह वासनाकी पूर्तिका साधन नहीं था, किन्तु संतित उत्पत्तिके लिये विवाह आवश्यक माना जाता था। यथा—

देवेमं गृहिणां धर्मं विद्धि दारपरिगृहम् । सन्तानक्क्काणे यस्तः कार्यो हि गृहमेधिनामः ॥ १५।-६४

गृहिणी गृहपतिकी सेवा-शुश्रुषा तो करती ही बी, पर उसके कार्योमे भी सहयोग देती थी। गृहिणी या पत्नीके निम्नलिखित गुणीका वर्णन आया है—

- १. सुन्दरता
- २. लावण्य
- ३. पति-हितकामनामे रत
- पति-मनोरंजनमे संलग्न

विवाहिता त्त्रियोंकी वेशभूषा अनेक प्रकारकी थी। राज-परिवार एवं धनिक परिवारोकी महिलाएँ मणि-मणिक्स, स्वर्ण एवं रजत आदिके आभूषणोको वारण करतो थी। मनोविनोदके छिये पुत्रमें और कमलोके आभूषण भी पहिनती थी। साधारण परिवारोंने पृष्य और पल्लवीके आभूषणोका अधिक प्रचार था।

आदिपुराणके अध्ययनने ऐसा जात होता है कि पनिक, सामन्त एवं राज-परिवारोम हो बहुविवाहकी प्रथा थी, सामान्य श्रेणोके व्यक्ति एक ही विवाह करते थे। अन्तरपुरोमे कल्ह होती थी, पट्टमहिपीका प्रमुख समस्त सपिनयोंपर रक्ता था।

विवाहिता नारीको घूमने-फिरनेकी पूर्ण स्वतन्त्रता बी। वै अपने पतियोके साथ बनसिंहार, जलसिंहार आदि करती बीं, तर कभी-कभी एकाकी भी बनसिंहार-के लिए जाती बीं। विवाहिता नारीके ऊपर ऐसा कोई नियन्त्रण नहीं रहता बा, विवसे उसकी स्वतन्त्रता नह हो जाय।

१. ब्रादि० १८।२०४। २. वही, ४।७६।

पतिसे ही स्त्रीकी क्षोभा नहीं थी, बल्कि पति भी स्त्रीसे क्षोभित होता था। वे अतिबल नुपति मनोहरा रानीको प्राप्तकर कृतार्थ हो गया था।

गृहस्य जीवनमे पति-पत्तिवामे कल्ह भी होता था। र हिन्नमौ प्रायः रूठ आया करती थीं। पति रूठी हुई पत्तियोंको मनाते थे, जिससे गृहिणी-जीवनमें सरस्ता उत्पन्न होती थी।

दुराचारिणो स्त्रयोंको समाजमे निन्ध दृष्टिसे देखा जाता या तथा पापके फलस्वरूप उनका समाजसे निष्कासन भी होता था। समुद्रदस्त-सर्वदिम्दाके आस्थानमे बताया गया है कि समुद्रदस्ते बढे भाई सागरदन्ते भ्रमवश सर्वविधताक को दुराचारिणो समझकर परसे निकाल दिया था और उसके पुत्रको कुलकलंक समझ भरसदारा अस्पन्न पिजवा दिया था।

स्त्रियोका अपमान समाजमे महान् अपराध माना जाता था । सभी स्त्रियोंको सम्मानकी दृष्टिसे देखते थे । कोई भी उनका अपमान नही कर सकता था। पति अपने बाहुबलसे स्त्रीकं भरण-पोषणके साथ उसका संरक्षण भी करता था। बताया है—

न सहन्ते नजु स्त्रीणां तिर्वश्योऽपि पराभवम् ॥ – श्वादि० ४३।२९

अर्थात्—ितर्यश्च भी स्त्रियोंका पराभव नही सहन कर सकता है, तब मनुष्य अपनी पत्नीका अपमान या तिरस्कार किस प्रकार सहन करनेमें समर्थ है ?

यह तो चर्चा हुई म्नियॉकी महत्ताके सम्बन्नमे, पर कुछ ऐसे उद्धरण भी आदिपुराणमें उपलब्ध है, जिनसे नारीको गणना भोयवबस्तु कोर परिष्ठके रूपमें सिंढ होती है। यही कारण है कि नारीके स्वातन्त्र्यका अपहरणकर उसके साथ बरुपर्य दिवाह करनेको बात भी कही गयी हैं।

१ सः तथा कल्पवल्ल्येव सुरागोऽळंकतो नृषः ॥ वही—६।४९।२. आदि० २७११२। १. वही, ४६।७६।४. वही, ४७।२०३–२०७। ५. वही, ३७।१४७।६. वही, ७।१६६— १८०।

स्त्रियोंके स्वभावका विश्लेषण करते हुए बताया गया है कि स्त्रियाँ स्वमावतः वष्ण्यक, रूपटी, क्रोषी और आयाणारिणी होती है। पुरुषोको स्त्रियोंकी बातो पर विस्वास न कर विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। वासनाके आवेशमे आकर नारियाँ पर्यका परिस्थाग भी कर देती हैं।

एक और सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह कही गयी है कि स्त्रियोंको अपने उत्थानके लिए पुरुषोंकी शक्तिपर विस्वास नहीं करना चाहिए। स्त्री हो स्त्रीका विपक्तिसे उद्धार कर सकती है। यदा—

स्त्रीणां विप्रस्पतीकारे स्त्रिय एवावस्त्रम्बनम् ।—आदि० ६।१६९

इससे यह ध्वनित होता है कि उस समय स्त्रियोंने सहयोग और सहकारिता की भावना सर्वाधिक थी। नारीको नारीके ऊपर अट्ट विख्वास था, इसलिए नारी अपनी सहायताके लिए पश्चोंकी अपेक्षा नहीं करती थी।

आदिपुर्क्किते यह भी जात होता है कि उस समय सर्वेसाधारण स्त्रियोमें मद्यपानका भी प्रचार था। जो स्त्रियों मद्यपान नहीं करती थी, वे श्राविका मानी जानी थी। यष्टा----

दशदेवात्यजन् स्निग्धाः श्राविका वाऽऽसवादिकम् ॥--आदि० ४४।२९०

मध्यानके समान सम्मान और वर्मको गष्ट करनेवाला कोई दूबरा पदार्थ मही है। यही सोचकर र्रव्यालु, कलहरूरियो सर्यानयोने अपनी सहवासिन-यौको सुब मध्य पिलाया। इक्ष स्थियौं तो वासनाको उत्तेत्रित करनेके लिए भी मध्यमा करती स्रो

बुधाभिमानविश्वंसी नापरं मधुना विना । कळहान्तरिताः काव्चिस्सलीभिरतिपायिताः ॥ आदि० ४४।२८९

× × × × मधु हिगुणितस्वादु पीतं कान्तकरापितम् । कान्ताभिः कामद्वरिमातङ्गमद्वद्वनम् ॥—वही ४४।२९९

मृहिणोरूपमे नारी वासना और आसक्तिका केन्द्र मानो गयो है, पर इतना स्पष्ट हैं कि आरमोत्थान करनेवाली नारीको पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। नारीके कर, लावष्य, कान्ति, श्री, सुति, सति और विभूति गुणोका कथन आया है। जननीको स्थिति

आदिपुराणमे जननोरूपको बड़े बादरकी दृष्टिसे देला गया है। इन्द्राणीने जननोरूपमें महदेवीकी स्तुति की है, इस स्तुतिसे यह सिद्ध होता है कि जननी

१. आदिपुराण ४३।१००-११३ । २. बह्रो, १२।१२ ।

रूप नारी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बन्दनीय है। वो माता तीर्यंकर और चक्रवर्तियोंको जन्म देती हैं, उस माताके महत्त्वका मृत्याङ्कृत कौन कर सकता है। मृहस्यावस्यामे तीर्यंकरने जिस काननीका पादबन्दन किया है, उसकी पित्रता वभागातीत है। माता बननेके पूर्व पार्यवती स्त्रीका विद्योग स्थान रखा जाता है तथा उसके दोहदको पूर्व करना प्रत्येक पतिका परम कर्त्तव्य होता है'।

स्तुर्ति करते हुए इन्द्राणी कहती है—माता ! तू तीनों लोकोंकी कल्याणका-रिणी माता है, तू ही मंगल करनेवाली है, तू हो महादेवी है, तू ही पृष्यवती है और तू ही यशस्विनी है $^{9}$ ।

जननीको अपने पुत्रके विवाहके अवसरपर सबसे अधिक प्रसन्नता होती है। अ आहिपुराणमें बताया गया है कि मन्देवीको नवीन पुत्र-वधुएँ प्राप्तकर अराधिक प्रसन्नता हुई। 'इसी प्रकार वसुन्यराको अपने पुत्र-विवाहके अवसरपर परम हर्ष हुन्ना।' उसका रोम-रोम हुएँ विभोर हो उठा। अत स्पष्ट हैं कि जननी गृह-स्वामिनीके उत्तर सायिवपूर्ण पवका निर्वाह करती हुई नवीन बधुके स्वागतकेषिय सदा उत्सुक रहती थी। सन्तानकी प्राप्तिसे माताको जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कही बढकर वधुके आनेपर। बुदा जननीकी सलक हमें उस सम्य मिलती है, जब हम देखते हैं कि नवीन वधुके आते हो वह उने अपना उत्तरदायिवधूण पद सीप देती है और स्वयं घर्मशायनों लग जाती है। बुहुन्योके मोहजालसे छुटकारा प्राप्तकर जिनवीक्षा ग्रहण करनेमें हो जीवनकी यथार्थता है। वस्तुत-पाणिड्य बही है, जो संसारसे व्यक्तिका उद्यार करनेमें समर्थ हो। ' आदिपुराण-में 'अन्तर्यत्तने' ( आदि० १९१२१२, १५॥१२१ ) शब्दके प्रयोग द्वारा गर्मैकती

#### विभवाकी स्थिति

आदिपुराणमं विश्वा नारीकी स्थितिके सम्बन्धमे विश्वेव प्रकाश नही पढ़ता है। सिंपणी डारा काकोदर नामके विजातीयसर्पके साथ व्यक्तियार करते देखकर राजा अबकुमारने उसे पिमकारते हुए कोड़ाके नीलकमक्से ताइन किया। वे ना-युगल वहीं भागे, पर मार्गमे सैनिकों डारा आहत हो गये; जिससे पर्मध्यान पूर्वक मरणकर सिंपणी नागकुमयको पत्नी हुई। जब नागकुमारको यतनी पत्नीकी मृत्युका कारण राजा अबकुमार झात हुआ, तो वह उससे बस्का चुकाने के लिए तैयार हुआ और कहने लगा कि इस मूर्ख नृपतिन बया। मेरी पत्नीको के लिए तैयार हुआ और कहने लगा कि इस मूर्ख नृपतिन बया। मेरी पत्नीको

रै. आसिपुराण रेप्रारेडण । २. वही, १३।३० । ३. वही, १५।७३ । ४. वही, १४।७४ । ४. वही, ७।२०५ । ६. वही, ८।८६ ।

विश्ववा समझ लिया था<sup>9</sup>, जिससे उसकी दुर्गित की । मैं अपनी पत्नीके साथ किये गये दुर्व्यवहारका अवस्य प्रतिशोध लुँगा।

उपर्युक्त आस्थानसे यह अभिश्यक्त होता है कि विषवाको अनाय और इल-हीन समझा जाता था। अत उसकी स्वतन्त्र स्थिति समाजमे सम्मानस्यद नहीं थी।

विषयाएँ पर्मसाधनमें अपना अवशेष जीवन अ्यतीत करती थीं तथा बतो-प्रवाण द्वारा अपना आत्मशोधन कर स्वर्गाष्टि सुझाँको प्राप्त करती थीं। आदि-प्राणमें बताया है कि लिलतांगदेवकी मृत्युके जनन्तर श्वको विषया पत्ती स्वयं-प्रमाने अपने शेष जीवनका एक कार्यक्रम निष्यत किया था। आरम्पमे बहु हु:सी हुई, पर अन्तमे साहस एकत्रकर सासारिक भोगीस विरक्त हो आत्मशोधन-मे प्रवृत्त हुई। बहु मनस्वित्तो भव्य जीवांके समान छ सहीत तक जिनपुत्तामें बत्त हो। अवदनन्तर सौमनस वन सम्बन्धी पूर्वदिशाके जिनमन्तिरों सैय-वजके नीचे पञ्चपरसिद्धीका स्मरण करते हुए समाधिमरण धारण विष्या। हैय-

स्वयम्प्रभाके इस आक्यानसे स्पष्ट है कि पतिकी मृत्युके पश्चात् स्त्री अपना समिमय जीवन यापन करती थी। वह लोकिषणा और विस्तरणासे पृथक् होकर समाजसेवाम जीवन लगानेम ही अपनेको कृतार्थ समझतो थी। 'पतिवरनी' अपनेको महस्यो सीमाय्यवतीके महस्वपर और विश्वाके दुर्माय्यवर प्रकाश पढता है। वारांगनाको स्थिति

आदिपुराणमे वारागना और बेश्या इन दोनोंकी पृषक्-पृषक् स्थिति प्रतिपादित है। बारामनाको बेश्याको अथेका पश्चिम माना गया है। सातवे पत्रके निम्मलिनित पथोरि बारागनाकी स्थितिपर मुन्दर प्रकाश पदता है।। ये केवल बार्मिक महो-स्ववोंमे वार्मालिल होकर वंगीत प्रस्तुत करती थी—

मक्रकोर्गानमातेतुः वारवध्यः कळं तदा । उस्साहात् पेटुरभितो वन्दिनः सहमागधाः ॥ वर्दमानळयैद्वेषम् आरेभे ककितं तदा । वारागनामिकद्भूमी रणन्तुपुरम्सकस्म ॥ आदि० ७।२४३-२४४

उक्त पर्वोधे स्पष्ट है कि बारागनाएँ मधुर मंगकगीत गाती थी और उत्सवों को समृद्ध बनाती थीं । के ख्य-तान युक्त भावपूर्ण तृष्य भी करती थी । विवाह, कम्म एवं राज्याभिष्येकके अवसरार वारागनावीका सम्मितित होना मंगकगय माना जाता था। आदिपुराणके इस चित्रणवे ऐसा प्रतोत होता है कि आदिपुराण-

१. आदि० ४३।६८ । २. वहीं, ६।४५-५७ । ३. वहीं, १२।५५ । ४. वहो० २६।३२ ।

कारको दृष्टिमें देवदासियाँ हो बारांगनाएँ है। जिनसेन जैसे आचार्यका ही यह साहस है, जिन्होंने देवदासियोंको सुले रूपमे बारागना घोषित किया है। देवदा-सियाँ धार्मिक उत्सवोंमें साम्मालत होती थी और उनका सम्मिलित होना मंगल-का कारण माना जाता था, आदिपुराणकी ये वारागनाएँ भी नृत्य-मानके असि-रिक्त अन्य कोई कार्य करती हुई दिखलायों नहीं पड़ती है। ये घार्मिक अथवा मागलिक अवसरोपर ही बलायी जाती थी।

बारागनासे भिन्न वेर्याओं का एक अन्य चित्र भी आदिपुराणमें पाया जाता है। वेर्याएँ बील वेचकर धनार्जन करती थी। मध्यान करता उनके लिए साधा-रण क्रिया थी। वेर्याओं की सामाजिक स्थिति वारागनाओं से भिन्न थी। जब सहस्यभदेव दीशांके लिए चलने लगे, तो एक और दिक्कुमारी देवियाँ मंगलदृष्य लेकर लड़ी हो गयी और हुमरी और वस्त्राभृषण पहते हुई उत्तम वाराजनाएँ मंगलदृष्य लेकर प्रस्तुत थी। इसी प्रकार आदि तोर्थकरके निष्क्रमण कल्याणके अवस्यर बारागनाएँ गृत्य करती हुई दिखलाई एड़वी हैं। वे अतएव आदिपुराण के आधारपर वारागना और वेर्या ये दो पृयक् नारियोंकी स्थितियाँ है। वारागनाओंकी गणना हुम रहुनके रूपमे की गयी है, अभिशापके रूपमे नहीं।

घनी एवं सामन्त परिवारोंमें सन्तानके लालन-पालनके लिए बात्रीकी नियुक्ति की जाती थी। जिनसेनने घात्रीके कार्योंको निम्नलिखित पाँच<sup>3</sup> वर्गोंमें विभक्त किया है----

- १. मज्जन
- २. सण्डन
- ३ स्तन्य ४ संस्कार
- ४. सस्क
- ५० क्रीडन

मञ्जनसे तात्पर्य स्नान क्रियासे है। बात्री, बिष्कुओको स्नान किस प्रकार कराना चाहिये, इस विधित्ते पूर्ण अभिन्न होती थी। इसी कारण बात्रीकी नियुक्ति विद्युओके संवर्धनकेलिए की जाती थी।

सण्डन विधिका तात्पर्य शिशुओको वस्त्राभूषण पहनानेकी क्रियासे हैं। वस्त्र पहनानेमे अत्यन्त सावधानीकी आवश्यकता होती हैं। जो धात्री शिशुओंको कला-

अन्यतः कृतनेपथ्या वारगुख्या वरिश्रयः।—आदि० १७०=३। २, सस्टीख्यदिनया-समन्यतो वारवीषताम्। – वही १७०=६। ३, थाच्यो नियोजिताक्चास्य देव्यः शक्तेय सादरम्। मञ्जने मण्डने सन्ये संस्कारे कोवनेऽपि च ॥ वडी १४।१६४।

रमक ढंगसे वस्त्र पहनानेमें जितनी सजग होती है, उसे घात्री-कार्यमे उतना ही निपुण समझा जाता है।

स्तन्य क्रियामे घात्री छिशुओको प्रेमपूर्वक दुष्य पान कराती है। घात्रियाँ गोदुग्य पान करानेके साथ स्वयं भी स्तनपान कराती थी। सामन्त परिवारमें चिशुओंको स्तनपान करानेकेलिये ही घात्रीको रखा जाता है।

त्तैलमर्दन करना, नेत्रोमे अञ्जन लगाना एव धारीरमे उबटन लगाना संस्कार-विधिमे परिनणित किया गया है। यह कार्य भी धात्रियोके द्वारा सम्पन्न किया जाता था।

क्रीडन-विधिमे विभिन्न प्रकारके क्रीडनको—खिलीनी हारा शिशुका मगोरंजन किया बाता था। यात्रियोका कार्य केतल दुग्यपान कराना ही नही था, बहिक शिशुओंका मन बहलाव करना, उन्हें स्नान कराना, वस्त्र पहनाना एवं अञ्जन टीका बादि व्यक्तीना भी था।

कतिपस पात्रियों तो इस प्रकारको आदिपुराणमे चित्रित की गयी है, जो माता एव सित्तिका कार्य एक साथ करती है। श्रीमतीकी पिण्डता घात्री इसी श्रेणीकी घात्री है। श्रीमती देवोको आकाग्रसे जाते हुए देखकर अपने पूर्व जन्मके पित्रके स्मरण हो। आनेते मुण्डिन हो जाती है। पिष्ठता चाई श्रीमकी अन्तरङ्ग अथवाको जानकर सस्युचित व्यवहार करती है, और उसके प्रेमीकी तलाग्र करनेके लिए उसके हारा विभिन्न पश्च-प्रकाल केवर जाती है।

इस सन्दर्भमे पण्डिताका व्यवहार और आचरण माता एवं सिन्ध दोनोंके समन्वित कपमे उपलब्ध होता है। श्रीमतीकी बिरह-व्यवाको प्रमत करनेके लिए उसने जो सात्वना दो है, वह सात्वना किसी अभिन्न सिक्कि हो हो सकती है। श्रीमतीकी प्राणरक्षाके लिए उतने अपने हृदयके जिस स्नेहका प्रदर्शन किया है, वह सात्सनेहरे कम नहीं है, अत्रव्य आदिपुराणमे वात्रीका स्थान सामान्य दासीके स्थानसे बहुत हो ऊँ जो है।

आदिपुराणमे साध्योकी स्थिति भी वर्णित है। साध्ययो समाजमे सभी प्रकार से पूज्य और मान्य होती थी, अतः उनके प्रति श्रद्धामावका होना एक सामाय्य-सी बात है। हम यहाँ साध्योके साव्यायो विद्योग न लिखकर नारीके लक्ष्मी, सरक्ष्यके साव्यायो के किंति और मुक्ति क्योंके, सरक्ष्य के साव्यायोंके किंति और मुक्ति क्योंके, सरक्ष्य के साव्याय हो। मक्देश स्थाय हो। आदिपुराणमें उक्त बारों रूपोका सामाय्याः वर्णन बाया है। मक्देश, स्थायभा, श्रीमती, सुक्षीचना, मदनसुन्दरी जैसी नारियां लक्ष्मी, सरस्वती और कीर्तिकी प्रतीक है।

१. आदिक हा११४-१२४ । २. वही ४३।११२ ।

मुक्तिकी प्रतीक बाह्मी और सुन्दरी है। अतः स्पष्ट है कि त्याव, सेवा, सहित्युता एवं विवेकके कारण नारी उक्त रूपोको प्राप्त करती हैं। बीठका सम्बन्ध प्रवान-रूपने नारीके वाल हैं। ओक्सप्ट नारीका समावमे कोई भी महत्त्व नहीं, तीठके प्रमावसे नारीको सभी विद्वियों प्राप्त हो जाती हैं।

जारियुराणमं कुछ ऐसी नारियोंके रूप भी उपलब्ध होते हैं, जिन्हें हम आव को भागांग दरभी या मायांची कह मकते हैं। 'ऐसी नारियों अपनी कत्यांकीं के मुन्दी रखानेंकी भारताचे जामाताओं को धोखा देती ची और किसी भी प्रकार अपनी कत्याओं के प्रति उन्हें अनुरक्त बनाती चीं। एक सन्दम में आया है कि अस्पुरव कुलमं उपलब्ध हुई किसी स्त्रीने अपने जामाताको हुत्ता बनाकर अपनी पुरांके दोनों चरणीयर जुब छोटाया और इस तरह अपनी पुत्रोंको प्रसन्तकर उसे पुरांग रूप के स्कर पूर्वेश्व बना दिया। <sup>१</sup>

स्पष्ट है कि नारियों विद्याबलने रूप-परिवर्तन करनेमें भी समर्थ थी। इसी सत्यभंग नारियोंके अन्य विद्या-सान्यभी चमत्कार भी उपलब्ध होते हैं। निस्मन्देव आबिदुराणमें प्रतिपादित आरतमें नारीके विभिन्न रूप प्रतिलत में तथा नारियों आवकी अपेक्षा उस समय अधिक योग्य एवं विद्यामें सत्यन्त थी। यद्यपि जयकुमारकी चर्चाले नारीके अनेक दुर्युगोपर भी प्रकाश पदता है, वे तो भी नारीके महत्वको "वन्य्या स्तान्यभोद्यानिवदनामित्र नाकिशः" पदसे पुत्र बदी नारीक पहत्वको "वन्या स्तान्यभोद्यानिवदनामित्र नाकिशः" पदसे पुत्र बदी नारीका महत्व प्रकट हो जाता है।

### १०. पुरुषार्थ-संस्था

पुरुषार्षका अर्थ है, वह बस्तु जिसे मनुष्य अपने प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करना चाहता है। यत. मानव जीवनके बारविकिर स्वस्थ, महत्व और क्रव्यका निर्धारण पुरुषार्थ द्वारा ही होता है। जतप्त यत्येक स्विक्तिशे चर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थकारी प्राप्तिके क्लिप प्रयास करना चाहिए। इन चारों पुरुषार्थीमें मोक्ष परम रुक्ष्य हैं, वर्ष और काम उस रूक्त तक पहुँचनेके साधन है और इन साधनीके समुन्वित प्रयोग करनेकी विधि चर्म है। धर्म ममुष्यको पाधविक और दैविक प्रकृति के बीचकी प्रयुक्त है। यही अर्थ और कामको नियन्त्रित करता है।

मनुष्य जीवनके विभिन्न क्षेत्रोकी समस्त आवश्यकताएँ, इच्छाएँ और उद्देश्य पुरुषांके अत्यर्गत आ वाते हैं। इसमें सन्देश नहीं कि सामाजिक व्यवस्थाने घर्म अव्यक्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली जवधारणा है। यह जीवनको सुसंस्कृत और परिसाजित करता है। मानवणीवनमं अनेक प्रकारकी इच्छाएँ एवं संपर्णात्मक बाबस्यकताएँ होतो हैं। धर्मका उद्देश इन समस्त इच्छाओं और श्रावस्यकताओं

१-२. आदिः ४७।५४-५६ । ३. वही, ४७ । १०१-१०२ । ४. वही, ४३।२४ ।

को व्यवस्थित, नियमित एवं संयोजित करना है। अतएय धर्म वह है जो जीवन की विधियताओं, भिन्नताओं, अभिज्ञायाओं, कालसाओं, मोग, त्याग, मानवीय आदर्श एवं मूर्योकों नियमबद्ध कर नियमितता अदान करता है। यह मनुष्यके नैतिक कर्मव्योकों और संकेत करता है।

धर्मके दो रूप है—वैधक्तिक शोधक — नियनक और सार्वजनीन शोधक — नियमका विद्यालक धर्म शामधिक, स्वाध्याय, ब्राह्मचिन्तन, विकारनियमका, होस्य ग्रं राग-वेट स्वामक्य है। ज्यावहारिक धर्मके रूपने वेवगुका, दान, खेवा, परो-पकार, अतिस्वाकार एवं अहिसक आचार आदिको सहक किया वा सकता है। वैधिक्त धर्म साधना डारा व्यक्ति अपने जीवनको परिकृत कर समाधोपसोमी जीवन-पापन करनेने छिए अपनेको तैयार करता है। अत स्वित्तक धर्मको सामा-किक उपयोगिशाकी दृष्टिस साधन माना जा सकता है।

आदिपुराणके वर्ष्यं विषयका निरूपण करते हुए बताया है कि सम्यग्दर्शन, सम्यग्नान और सम्यक्षारितरूप मार्ग, मोक्षरूप इसका फल तथा धर्म, वर्ष्यं और कामरूप विस्तारका वर्णन इस सम्यमे किया जायगा। । स्पष्ट है कि आदिपुराणमें पुराधार्यं चतुष्टयका निरूपण प्राय सर्वत्र पाया जाता है। जीवनके विधेय कर्सक्यों-का निर्णय भी परुषार्थीके वर्णन प्रसंगम सर्वत्र आया है।

इस प्रत्यमे घमंको एक वृक्ष कहा है, अर्थ इसका फल है और काम उसके फलोका रस है। <sup>9</sup> धमं, अर्थ और कामको त्रियमं कहते हैं, इस त्रियसंको प्राप्ति मा सूक कारण धमंत्रवण है। धमं हो अर्थ और कामको उत्तरिका स्वान है। धमं की इच्छा रचनेवाला मनुष्य हो धनी और सुखीहो सकता है। धन, सम्पित, ऋदि और सुखका मुल्लाधन धमं हो है। धमं कामधेनू, चित्तामणिरत्न और कल्पवृक्ष है। यही पतितसे मनुष्यको पावन बनाता है। स्वयं धारित्पूर्यक जीवन यापन करना और अपन अपनियोको धारित्पूर्यक जीवन यापन करने देना धमंका हो कार्य है। धमा, मार्यव, आर्क्त, सत्य, यौच, संयम, तप, त्याप, आफ्रिक्त और ब्रह्मवर्य की र ब्रह्मवर्य प्रयाप, आफ्रिक्त की अर्थ व्यक्ति स्वयं धारित स्वयं आर्थित हो स्वर्य स्वयं स्वर्य स्वर्

जिनसेनने आदिपुराणमे बताया है कि शास्त्राम्याससे मनुष्यकी शामिक प्रवृत्ति वृद्धिगत होती है, जिससे वह सम्मत्ति और काम इन दोनो वर्गोको नियम्त्रित कर सम्मार्गमें प्रवृत्त होता है। वर्ष पुरुषकी आवश्यकता है। न्याय-नीतिपूर्वक

१. मानों माणंक्छश्रीत पुरुषापंक्षश्रमायः ा—आदि० २११२०। २. पश्य भनंतरोरयं प्रत कामस्य तदसः। स्रीज्यश्रेवस्थास्य मृष्ठ पुष्पक्षमाधृतिः॥ भगोद्यंत्रेय कामस्य स्थापेक्षस्य विनासः। पर्मे कामायंत्रेय वितिस्तायुष्पनिविन्तिस्य ॥ भगोषी विनेकामायो भगोषी भनतीस्य-विनासः। पर्मे कामायंत्रेयः वितिस्तायुष्पनिविन्तिस्य ॥ पर्माषी विनिक्तमायो भगोषी भनतीस्य-विनास्य ॥ —वदी, २१३१, ३२, ३३। ३. वदी, २१३१, ३०, ३३। ३०।

अर्थार्जन करना गृहस्थका आवश्यक कर्ताग्र है। अर्थ लीकिक जीवनकी समस्त आवश्यकताओका सामन है। अर्थपुरवायक्षं अभिप्राय भीतिक सुली और आन-स्थकताओको पूर्तिस् है। समस्त गौतिक उन्नतिके सामन इसी पुरुपिस्रे सम्मेव किये जाते है। पर्यानिरपेक अर्थ मुखोका सामन नहीं हो सकता है और न इसके द्वारा समाजका आधिक उन्तयन हो सम्मन है। अत्पन्न बनार्जन करते समय प्रामिक नियसोका पानन करना परम आवश्यक है। इसी प्रकार ऐन्द्रियिक सम्बद्धिक सेवनके समय भी धार्मिक दृष्टि बनाये रखना जीवन-नियन्त्रणका सामन है।

#### ११ चैत्यालय-संस्था

र्यस्थालय प्राचीन समयसे संस्कृति और समाजीन्यानके केन्द्र रहे हैं। उनका अस्तित्व एक तामाजिक संस्थाके रूपन पाया जाता है। कलाकारोने अपनी संतित्म कृतियाँ समर्थित की, कवियोंने अपनी कविताएँ और संगीत्रीन अपनी कविताएँ और संगीत्रीन अपनी किल्लेन्द्रस्त वैद्यालयोंने हो गाये। सुन्दरता, पवित्रता, जानान्यास यित-निवास एवं मनोरञ्जनकी एक साथ प्राप्ति कैयालयोंने होती थी। धार्मिक और सामाजिक पञ्चादते, शास्त्रसभाएँ, संगीत-वादका आयोजन वैद्यालयोंने होता था। वैद्यालय धार्मिक संस्था भी थे। डां॰ राधाकण्याने लिला है—

"विषयाम और रहस्योंसे मुक्त मन्दिरोके भवनोंका सौन्दर्य, असंगयुता तथा विस्तयका भाव अगानेवाको मुंखकी ज्योति ना जार संग्रीत, मूर्स और पूजा, इस सबसे व्यञ्जना ( संकेत करने की दाक्ति है। सब कलाओ, सस्पुन्तीकाल, संगीत, नृत्य, कितता, जिनकला और मूस्तिशित्यका प्रयोग इसिक्ए किदा जाता है कि हम धर्मकी उस शिक्तो अनुभव कर लें, जिनको परिभाषा ही नहीं की जा सकती और जिसकेलिए कोई भी कला यथेष्ट वाहन नहीं है। जो लोग पुजामे भाग लेते हैं, वे जन ऐतिहासिक हिन्दू अनुभव और उन प्रपाद आध्यात्मिक शिक्योंसे मिलकर एक हो जाते हैं, जिन्होंने हमारे आनुवंशिक उस-राधिकारिक पढ़ा हैं।"।

स्पष्ट हैं कि चैरवालय एक संस्थाके रूपमे अभिग्रेत था। जिनसेनाचार्यने महापूत चैरवालयका जो वर्णन किया है, उससे उसका संस्थाके रूपमे अस्तित्व विद्व होता है। पण्डिता थाय श्रीमती हारा निर्मित चित्रपटको लेकर महापूत चैरवालयकी चित्रवालामे पहुँची। यह चैरवालय विचित्र वर्णके पायाणों हारा निर्मित हुआ था। इसकी उसत दौवालोमें नाना प्रकारको मणियों जिटत थों।

१. धर्म जीर समाज; राजपाल एण्ड सन्ज, विल्लो, सन् १६६१ ई०, पृ० १४५।

रातमें भी उनमें जटित मणियों के कारण प्रकाश बना रहता था। उस शैरवालममें मृति गममीर शब्दों हारा स्तीवपाठ करते थे। विकारी के सप्रमागपर माना प्रकारको पताकारों सुशीमित ही रही थाँ। उनके भीवर बनते हुए थप्टे लटक रहे थे, स्तीवपाठ के गम्भीर थोब हो रहा था, अनेक सुद्ध स्तम्भ उस लैया- लयमें लगे हुए थे। पाठ करनेवाले मनुष्यों के पवित्र शब्दों के साब वन्दना करने- वाले क्यक्तियों का जयपोध भी मेचनित कर रहा था। विचायर, शास्त्रामासी, ऋदिशारक मृत्यों कि पवित्र शब्दों के साब वन्दना करने- वाले क्यक्तियों का जयपोध भी मेचनित कर रहा था। विचायर, शास्त्रामासी, ऋदिशारक मृत्यों विव्यावस्त्र शिव्यावस्त्र स्त्रामासी, ऋदिशारक मृत्यों विव्यावस्त्र शिव्यावस्त्र स्त्रामा विवयर की त्यावस्त्र स्त्रामा इस विवयर के स्त्रामा विवयर की लामक पूर्वों भी देशा था। सबसे अत्यों उस विवयर वेशा वीर अपने का नित्र पटकों विवया। सबसे अत्यों उस विवयर के स्त्रामा अपने मनके अनुसार उस विवयर को स्त्राम्या की थी। सबसे अत्यों उस विवयर का विवयर को स्त्राम्य स्त्रामा कर सित्र स्त्रामा का स्त्राम स्त्रामा स्त्राम स्त

श्रीमती और वज्राजंबने विवाहके अनन्तर इस महापूत जिनालयमे मृतियोके दर्शन किये और सुवर्णमयी प्रतिमाओंके अभिवेक पूर्वक पूजन, स्तुतिपाठ आदि भक्तिकार्थ सम्पन्न किये <sup>3</sup>।

चैत्यालयके उपर्यक्त वर्णनसे निम्न लिखित तथ्य प्रसत होते है-

१ चैत्यालयमे चतुर्विष संघ निवास करता था, प्रधानत मुनि या त्यागी-वर्ग चैत्यालयमे आकर ठहरता था।

- २. मुनि और त्यांगी वर्ग स्तोत्रपाठ करता था तथा चैत्यालय स्तोत्रपाठसे गंजारित रहते थे।
- शास्त्रागार भी मन्दिरोमे रहते थे। स्वाध्यायशालामे बैठककर दर्शनार्थी स्वाध्याय करते थे। मनियोंका धर्मोपदेश भी श्रवण करते थे।
- ४. विज्ञाला भी चैत्यालयोमे रहती थी, इस चित्रवालामे पुराने चित्रोके साथ नवीन चित्र भी संकल्पित किसे जाते थे। दश्वार्थी भगवानुके दर्शनके परचात् चित्रवालामे भी जाते थे और नवीन चित्रोचर अपनी सम्मति प्रकट करते थे।
- ५. संगीत और नाटघशालाका प्रवन्ध भी चैत्यालयमे रहता था। भगवान्के दर्शन, पूजनके अनन्तर संगीत द्वारा दर्शनार्थी अपना मनोरज्जन भी करते थे। भगवानके समक्ष नत्य-गान करने वाले भी रहते थे।
  - ६. बासब, दुर्दान्त एवं बष्टार्जाच द्वारा चित्रपर प्रकट किये गये अभिमतसे

१. आदिपुराष ६।१७९-१९३ । २. वही ७।११२-११४ । ३. वही ७।२७२-२६० ।

यह प्रकट होता है कि घामिक चेतनाके साथ सामाजिक चेतनाकी प्रेरणा भी चैस्थालयोंसे प्राप्त होती थी।

- चैत्यालयोंमें भक्तोंको भोड़ सदैव बनी रहती थी।
- ८. चैत्यालय कई कझोंमें विभक्त रहता था, जिन कक्षोंमें कई प्रकारकी सामाजिक प्रवृत्तियाँ सम्पन्न की जातो थी।
- चैत्यालयमे सामाजिक विषयोंकी चर्चा एवं सामाजिक समस्याओंके
   के निर्णय भी किये जाते थे।

अतएव चैत्यालय पार्मिक संस्थाके साथ सामाजिक संस्था भी था । इसपर वैयक्तिक स्वत्य न होकर सामाजिक स्वत्य माना जाता था। व्यक्तिबिषेषद्वारा चैत्यालयका निर्माण कराये जाने पर भी स्वत्य सामाजिक ही रहता था।

इस प्रकार जिनसेनने अपने आदिपुराणमे मानव-जीवनके परिष्कारके लिए उक्त सामाजिक संस्थाओं का प्रतिपादन किया है। इन संस्थाओं डारा जीवनकी कृत्तिस्त बुनियोंका नियेषकर सुसंस्कारों एवं सामाजिक दार्थित्य और कर्मव्योंका भी परिज्ञान कराया गया है। यद्यपि जिनसेनकी दृष्टिमें आत्माको परमात्मा बनानेका चरस आदर्श उपस्थित था तो भी उन्होंने समाजको सुदृढ करनेके लिए वर्णात्मम, कुल आदिको व्यवस्था प्रतिपादित को है।

# सांस्कृतिक जीवन प्रथम परिच्छेद

## भोजन पान एवं ऋन्य उपभोग्य सामग्रियाँ

जीवनमूल्यों जीर उन मूख्य दृष्टियोंका विश्वेषन संस्कृति कहलाता है। वस्तुत: संस्कृति उन गुणोका समुदाय है, जिन्हें मनुष्य जनेक प्रकारकी शिक्षा एवं अपने सद्भयत्यों द्वारा प्राप्त करता है। संस्कृतिका सम्बन्ध मुख्यत मनुष्यकी बुद्धि, स्वभाव और मनोवित्तियोंसे हैं।

संकृति ओवनका एक तरीका है। यह तरीका सरियोसे जमा होकर उस समाजमें व्याप्त एक तरीका है। यह तरीका सरियोसे जमा होकर उस समाजमें व्याप्त हैं। जनते हमाजमें तरियों हम्म ने विद्याप्त के स्वित्त में स्वित्त में स्वत्त प्रमुख होती के प्रमुख हमाजमें स्वत्त के साम के स्वत्त हमाजमें हमाजमें हमाज में स्वत्त माज के हमें से स्वत्त हमाज के स्वत्त हमाजमें हमाज के स्वत्त हमाजमें स्वत्त हमाजमें हमाज के स्वत्त हमाजमें हमाजमें

१. संस्कृतिके चार अध्याय-जी जवाहरछाछ नेहरू द्वारा छिख्ति मस्तावना, राजपाछ भव्य सन्तः विक्छो. हितोब संस्कृत्य प्र०१।

संस्कृति ही मानवताकी प्रतिष्ठायिका है। यही असत्यसे सत्यकी और, अन्य-कारते ज्योतिकी और, मृत्युले अमरत्वकी और, अनीतकतासे नैतिकताकी और अस्रवर करती है। मानव हृदयमें अहींनव सम्मन होनेवाले देवासुर-संग्रामके मध्य आसुरी वृत्तियोंको दवाकर देवी वृत्तियोका उद्योगन संस्कृतिकी सहायतासे होता है। संस्कृति मानवताको परिष्कृतकर उत्यसे मुविवारोंका अंकृर उत्यस करती है और सही अंकृर कालान्तरमें कल्पपादय वन सुखादु फलोको प्रदान करता है। अत्यव भोजनपान, आहार-विहार, वस्त्राभूषण, क्रिया-कलप आदिको सुसंस्कृत कर जीवन यापन करना सास्कृतिक प्रेरणाका प्रति फल है। मानवता अपने जानत-रिक भावतत्त्रों हों। निर्मित होती है और इन भावतत्त्रोंका विकास मनुष्यकी

आविषुराणमें सांस्कृतिक जीवन यापनके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है। पूराणकारीने आहार-पान, रहन-सहन एवं रीति-रिवाओके परिकरणरणपर पूरा जोर हिया है। उन्होंने मुसंस्कृत भोजनापन एवं मुसंस्कृत जीवन-कियाओर प्रकाश जाला है। संस्कृतिका जहाँ कलादबंन एवं आचारके साथ सम्बन्ध है, वहाँ भोजनाम एवं बस्वामूचण आदिके साथ भी है। धारीर, मन और आत्मा इन तीनोंकी संस्कृत—अलंकुककर उच्चतम जीवनमृत्योंको प्राप्त करना ही सास्कृतिक जीवनका लक्ष्य है।

भोजन और पान डारा शरीरकी पृष्टिके साथ मन एवं मस्तिककका भो संबर्धन होता है। हम जैवा भोजन करते हैं, सेंग्न ही हमारे विचार अहित कि स्वार कार करते हैं। सार्चिक भोजन करते नो क्यां के स्वार कार कहार होते हैं। सार्चिक भोजन करते नो क्यां क्यां स्वार हिंद हो हैं। वह अर्चन कार्य आधारों द्वारा अप्य आधिकां कार्यों से सहायक और सह्योगी बनता है। छोकने भी कहावत प्रसिद्ध है कि 'जैसा खावें अप वैसा होवें मन जैसा पीयें पानों वेंग्री होवें वानों'। अत. भोजन-पानको शुद्धि एवं समृद्धि सास्कृतिक जीवन यापन करने के लिए आवस्यक है। विवेक डारा हो अर्जित खाय, अस्य आदिका विचार करता है। सुन्तर सुन्नादु प्रवचान उसकी सांस्कृतिक चेतना के डी फाक है। जिस समाजके अ्पंति जितने अधिक सुन्तेस्कृत होते हैं, उस समाजका भोजन-पान एवं रहन-सहन उतना ही अधिक उनता होता सकते है। या प्रवेकते देवकर व्यक्तिके सांस्कृतिक वेतनका पता करते है। याचि पर स्वार पर स्वार स्वार पर सिक्त स्वार सिक्त स्वार करते हैं। स्वार सिक्त स्वार करते हैं। स्वार सिक्त स्वार सिक्त स्वार पर सिक्त सिक्त स्वार नहीं, पर सीन्दर्ध एवं एति सिक्त स्वार पर सिक्त सिक्त स्वार सिक्त सिक्त

भौतिक संस्कृतिमे परिगणित कर सकते है और भावविचार एवं सौन्दर्य-बोघोंको आष्ट्र्यात्मिक संस्कृतिमे अन्तर्भत किया जा सकता है।

आदिपुराणमें भोजन-सामग्रीकी शुद्धि स्वीकार की गयो है। बताया गया है कि स्तानके अननतर रे भोजन श्रहण किया जाता है और भोजन आसमपर बैठ-कर है। यहण करना सास्कृतिक दृष्टि उपादेय माना गया है। भोजन शरीर-शदिके परचान ही ग्रहण करना उपित है।

मोजन-सामधी लाख, स्वाख और भोज्य इन तीन ' क्योमे विभक्त मिलती है। खायके अत्तरांत लड्ड आदि पदार्थ परिराणित है, स्वाखमे पान, सुपाधी, जावित्री, केवर लवंगादिव पदार्थ प्रहण किये गये है और भोज्यमे रोटो, चावल, बाल आदि पदार्थ परिराणित है। खारीर-पृष्ठिके लिए अमृतके समाना सुस्वायु, पट्- एसमय भोजनको उपादेय माना गया है। आदिप्राणके एक अन्य सन्दर्भमें चार प्रकार' के भ्रोज्य पदार्थ माने है—असन, पानक, खाद्य और स्वाद्य । खाद्य और स्वाद्य तो वे ही पदार्थ है, जिनका उभर उल्लेख किया गया है। असनके अन्त- पंत उन पदार्थों को गया है, जिनके पूर्वमें भोज्य कहा है। पानकमें दूष, जल, शरवत आदि पदार्थ गृहीत किये है।

पट्रसोंभे<sup>र</sup> कटु, अम्ल, तिक्त, सपुर, कथाय और लवणको गिनाया गया है। पद्रस्त भोजनको चर्ना भारतीय साहित्यमे सर्वत्र उपलब्ध होती है। भोजन-के सन्वन्यमे यहीं यह स्मरणीय है कि जानायीने सुस्वाडु, पृष्टिकर, हितकर एवं भक्य मोजनपर हो जोर दिया है।

आदिपुराणमें जिस भोजन-सामग्रीका उल्लेख आया है, उसे हम निम्नलिखित तीन वर्गोंमें विभक्त कर सकते हैं—

- १. अन्न भोजन । २. पक्कान्न भोजन ।
- र. पक्षांत्र माजन
- ३. फलभोजन।

#### अन्नभोजन

आदिपुराणकी दृष्टिमे अन्न-भोजनका विशेष महत्त्व है। इसमे कई प्रकारके चावलोका निर्देश आया है। चावलको सात जातियाँ विशेष प्रसिद्ध रही है—

साठी "—यह चावलका बहु प्रकार है, जो वर्षाऋतुमे शीघ्र ही फल देता है। साठ दिनोमें पककर तैयार होनेके कारण इसे साठी कहा जाता है।

१. आदिपुराण २०।⊏६ । २. बही २०।२१ । ३. बही २०।२१ ।४. बही २०।२४ । ५. बही ९।४६ । ६. बही ह।४६ । ७. बही श⊏६ ।

शालि'—चावलका वह प्रकार है जिसका पौषा रोपा जाता है और जो हैमन्त ऋतुमें तैयार होता है। यह चावल सानेमें स्वादिष्ट और पृष्टिकर होता है।

कलम<sup>2</sup>—कलमदान नामक चावल लम्बे दानेका होता है। यह वाषल बजनमें भी अन्य चावलोको अपेशा अपिक भारी माना जाता है। कलमदान महीन और सुनाचित होता है। इस चावलका भात स्वास्टित तो होता हो है, सुनीचत भीर रहता है। दत्तंमान कलमदानकी अपेशा कलम नामक चावल अपिक अच्छा होता या।

ब्रीहि'—चावज वर्णाके दिनों में तैयार होनेवाला चावल है। हसकी फसफ प्राय: भादों या आदिवन मासमें आती हैं। ब्रीहिक़ी प्रसिद्ध प्राचीन भारतमें अध्ययिक रही है, हसी कारण 'द्रीणो वहिं' जैसे प्रयोग व्याकरणने क्षेत्रमें भी प्रसिद्ध रहे हैं।

सामा<sup>9</sup>—चान विना कोये ही उत्पन्न होता है। यह एक प्रकारसे निर्मन व्यक्तिसीका भोजन माना जाता है। प्राचीन ऋषि महावि भी जंगरुसे उत्पन्न होनेवाले सामा बानज उपयोग करते थे। सामाकी उत्पत्तिक लिए किसी भी प्रकारका प्रयास वा प्रयत्न नहीं किया जाता है।

सीबार<sup>ड</sup>—का व्यवहार प्राचीन भारतमें विशेष कपसे होता बा। महाकिब कांक्रियानने अभिज्ञानशाकुनकमें नीबारका प्रयोग<sup>3</sup> किया है। यह निकृष्ट अँपी-का चावक माना या है। इसकी उत्पत्ति चंनकोंने विशेष कपसे होती बी। वर्त-मानमें इसे तिकी धान बहते हैं और ककांहारीने इसका उपयोग किया जाता है।

अक्षतः और तण्डुलं का प्रयोग आदिपुराणमे अनेक स्थानोगर उपलब्ध होता है। वावलके कई प्रकार वाँणत मिलते हैं। पृथोंक प्रतिपादित कलम, साठी, श्रीहि आदि वावलके ही मेद हैं। आदिपुराणकारने चावलके प्राय: समस्त भेदों की चर्चा की है। असत अवण्ड चावलोंको कहा गया है और तण्डुल कल्डका प्रयोग भी क्ष्मी अर्थों आया है।

श्यामाक °-- धान्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। कालिदासने भी अपने अभिज्ञान-

१ स्नादिपुराण प्रा६०। २. नहीं श्रेश्यः। ३. नहीं श्रेश्यः। ४. प्रहोणक्यं वस्यरिमाणं स्वर्यरिष्कल्नो होहिरित्तवर्थं "निःहि० कीपुरी कारक स्वकः शश्यः १. ५ स्नादिपुराण श्रेश्यः ६. नहीं श्रेश्यः। ५. "निःहिण्डसमामस्वर्षाक्ष्यस्तिन्वतिरं त्र० जाा० व्यंकः २ ५० २५। 'प्रति-विस्तोनसरहत्त्वाभिः " नहीं व्यंकः ४ ५० ६५ "निवासमाणवेतीन्तीः"-पुर्वन्तं १.५०। ८. स्नादिपुराण १११२५। ६. नहीं श्रेन्थः १. ०. स्नादिपुराण श्रेश्यः।

शाकुन्तलमे स्यामाक का प्रयोग किया है। अभिज्ञानशाकुन्तलके टीकाकार राघव-मद्रने इसको धान्यविशेष कहा है।

कोदो <sup>व</sup>—को आदिपुराणकारने कोडवक कहा है। यह साँवा जातिका एक मोटा चावल होता है। कोदोंका भोजन प्राय. निर्धन व्यक्ति ही करते है।

यय<sup>3</sup>—प्राचीन भारतका एक विशेष अन्न रहा है। इसका प्रयोग विवाह आदि मागरिक अवसरो पर भी किया जाता था। यवाङ्कुर विद्यासी व्यक्तिप्रीके किए वसन्त ऋतुमें विद्यासके केन्द्र वे। रचुवंत्र महाकल्य में भी यवका प्रयोग उपकच्य होता है। वैदिक साहित्यमें यवान्न विशेषकस्मे वर्णित मिनदा है।

गोधूम् — उत्तरी भारतका प्रमुख खाद्यात्र है। पश्चिमी भारतमे इसकी उपज बहुतायतसे होती है। गोधूमका निर्देश कालिदासके ग्रन्थोमे नहीं मिलता है। यह सबसे प्रमुख खाद्याना है।

तिल कुप्राचीन लाखाजों में यब, गोधूम बोर चावलके अतिरिक्त तिल प्रयुक्त किया जाता था। सस्कृतवाङ्मयने तिलको हवन बादि कार्योमे विद्योग्यस्पद्धे अवहाद माना गया है। मृत्यु होनेपर तिलको अञ्जलि देनेकी प्रधाप्रच-लित थी।

मसूर <sup>9</sup>—की गणना दलहन अश्रोंमें की जाती हैं। अर्थात् यह दाल बनानेके लिए प्रयोगमें लाया जाता हैं। मसूर अन्न मनुष्योंके साथ पशुओंकों भी खिलाया जाता है।

मुद्ग — अर्थात् मृंगका प्रयोग समस्त भारतमें पाया जाता है। यह भी दलाम ही है। मृंगकी दाल एवं उसके द्वारा अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं।

अतीसी — का दूसरा नाम बलसी है। इसे तिलाग्न कहरें है। तिलके समान बलमीका प्रयोग भी तैल और खाद्य दोनों रूपोंसे किया जाता द्या।

माष्<sup>9\*</sup>—उडद भी दलान है। इसकी उपयोगिता दालकी दृष्टिसे सर्वाधिक है। यह अत्यन्त पौष्टिक खाद्यान है।

आदकी " -- अरहरके अर्थमें आढ़कीका प्रयोग आया है, यह दलाझ है। सर्घ-साधारणमें आढ़कीका प्रचार पाया जाता है।

र, व्यामानसुविवरिवर्षिकतो....ळ० सा० ४११४. २. जादिपुराण ११८५। ३. नहीं शहरू इ. ४. रघु० ६४४३, १७१२। ५. आदिपुराण शहरू इ. नहीं, शहरू०। ७. नहीं, शहरू०। ८. नहीं, शहरू०। ९. नहीं, शहरू०। १०. नहीं शहरू०। १२. नहीं शहरू०।

. .

राजमाष — उड़दके अर्थमें प्रयुक्त है। राजमाषको अलसान्द्र भी कहा गया है। हिन्दीमें रोंसा कहा जाता है।

निष्पाव — मोठके अर्थमें प्रयुक्त है। यह दलान्न है, इसका उपयोग दाल-के रूपमें किया जाता है। स्वास्थ्यको दृष्टिसे मोठकी दाल पथ्य मानी गयी है।

चना अ-उत्तर भारतका प्रसिद्ध खाद्यान्त है। यों तो इसका प्रवार समस्त भारतमें है, पर उत्तरमे इससे नाना प्रकारके खाद्यपदार्थ तैयार किये जाते हैं।

कुलित्य<sup>४</sup> — कुलबी एक विशेष प्रकार का अन्न है।

त्रिपुट<sup>4</sup>—हिन्दीमे इसे तेवरा कहते है। बरका<sup>र</sup>—मटर एक उपयोगी खाद्य है।

पक्वान्त

पक्वान्तका व्यवहार प्राचीन काल से चला आगरहा है। आगम साहित्यमें भी पक्वान्तोकी नामावली उपलब्ध होती हैं। इसे मधुरान्त भी कहा जाता है। आदिपराणमें कुछ ही पक्वान्तों के नाम आये हैं।

महाकल्याणभोजन ( आदि० ३७।१८७ )

चक्रवर्तीके दिच्य भोजनीमें महाकत्याणभोजनका नाम आया है। यह पुष्टि-कर और स्वादिष्ठ होता था। इस भोजनमें खादा, स्वाद्य, लेख और पेय सभी प्रकारके अद्भुत भोजन एकन रहते वे। अमृतनाभीनोक्क (आदि० ३७।१८८)

े अत्यन्त गरिष्ठ स्वादिष्ट सुगन्धित और रुचिकर पदार्थोंसे अमृतगर्भमोदक बनाये जाते थे, ये मोदक समान्य व्यक्तियोंके लिए दुष्पाच्य थे, केवल चक्रवर्ती ही उनका उपभोग कर सकता था।

अमृतकल्पलाद्य ( आदि० ३७।१८९ )

यह स्वाध हृदयको प्रिय जीर सुसकर वा, इसे अनेक प्रकारके सुस्वाहु छदंग, इलायनी, दाज्जीनी आदि पदार्थोंसे सुसंस्कृत किया जाता था। इस स्वाबका स्वत सामान्य व्यक्ति नहींकर सकते थे, यह केवल चक्रवर्तीके लिए ही प्राप्त था।

अपूप <sup>9</sup>—पुआ भारतका बहुत पुराना पक्वान्न है। गेहुँके आटेको चीनी और पानीमें मिलाकर घीमें मन्दी-मन्दी औषके उतारे हुए मालपुए अपूप कह-रुति ये। अपूप कई प्रकारके बनाये जाते थे। गुडापूप गुड डालकर बनाये जाते

१. आविपुराण शरे८७। २. वही शरे८७। ३. वही शरे८७। ४. वही शरे८८। ५. वही ।११८८। ६. वही ८१८६। ७. वही ८।२१६-२१७।

ये और तिलापूर चावलके आटेमें तिल डालकर तैयार किये जाते थे। ये बाज-कलके औररहेके तुत्य होते थे। भ्रष्टा अपूर आजकलको नानसदाई या सौरी हैं। माइसे रत्तकर इनको सेका जाता था। चीनो मिलाकर बनाये हुए भ्रष्टा अपूर वर्तमान विस्कृटके पूर्वज हैं। चूर्णिन अपूर गृक्षे या गुक्षिया हैं। ये कसार या आटा भीतर सफर बनाये जाते थे।

मुड'---गुडका व्यवहार विभिन्न प्रकारके खादान्तोंको तैयार करनेकेलिए किया जाता था। गुड स्वयं ही खादा है। गन्नेके रखको ओटाकर गुड, राव और बीनी बनायी जाती थी। गुडसे अपूप, गुडसाना, पठल (तिलकुट) आदि समु-राम्त निर्मित किये जाते थे।

विष्वाण र — इस प्रकारके भोजनको कहा जाता था, जिसमें पञ्च पक्वाप्त सम्मिलित रहते थे। इस भोजनमें मोदक, पायसान्त, सत्तानिका— जलेबी, दिष-सर्करा ( श्रीखण्ड ) एवं राष्ट्रक्लीका रहना आवस्यक माना जाता था।

आदिपुराणमें कादाम्बिक<sup>3</sup>—हरुवाईका उल्लेख आया है, अतः विभिन्न प्रकारके मधरानोंका व्यवहार करना नितान स्वाभाविक है।

सर्पिगुडपयोमिश्रशाल्योदन (४६।३१३)—पक्वाश्रोंमे घृत, गृड और दूष मिश्रित वालिकावलोंका मात विशेष प्रिय माना गया है। इस प्रकारके भातको सर्वाधिक स्वादिष्ट बनाया जाता था। एक प्रकारसे यह मीठा भात होता था।

व्याञ्जन — "स्याञ्जनं येनामं रुविमापवादे तद्विष्यकृतशाकस्यादिः" अर्थात् जिन पदार्थोके मिलानेते या साथ लानेते लाख पदार्थमे रुवि अथवा स्वाद उत्पन्न होता है, वे द्यि, पृत, शाक और दाल आदि पदार्थ स्थण्यन कहलाते हैं। व्यंजन-का व्यवहार किसे जानेका उल्लेख आदिपुराणने कई स्थानोपर प्राप्त हैं। स्थण्यन नाम प्रकारके बनाये जाते थे। व्याञ्जनोसे भोजन स्वादिष्ट और दिवसर्थक बनता था।

सूपें—दालका व्यवहार पाणिनिसे भी पूर्व होता था। पाणिनिने सूपका प्रयोग किया है। जानार्य हेमनन्दके व्याकरणमें ''लवणेन संसुष्टो लवणः सूपः'' (६।४।५), 'बार्तिकःसूपः' (६।४।८) प्रयोग पाये जाते है। अरहर, मूँग, उड़द, मटर, मौंठ, चना और मसूर प्रमृति दालोके नाम जादिपुराणमें समाविष्ट है।

फल-भोजनका वर्णन भी आदिपराणमे उपलब्ध होता है। फलोंमे आम्र.

फल

रै. असंदिं २०।२७७ । २. वही ३६।११२ । ३. वही ८।२३४ । ४. वही ३।२०२ । ५. वही १२।२४३ ।

जम्मू आदि प्रमुख रूपसे गिनाये गये है। अतिथिसत्कारकेलिए अथवा किसीसे भेंट करते समय फलोंका व्यवहार किया जाता था।

आम्रो — यह प्रसिद्ध फल है। इसका कच्चे और पके दोनों रूपोंमें प्रयोग किया जाता है। खानेके अतिरिक्त इसका अचार, मुरब्बा आदि भी बनाया जाता है।

जम्बू — जामुन का फल स्वास्थ्यके लिए विशेष गुणकारी माना गया है। पनस <sup>3</sup>— कटहरूकी उत्पत्ति दक्षिण आरदमे विशेष रूपसे होती हैं। इसके सक्त्री बनायी जाती है, पर पकनेपर इसका प्रयोग फलके रूपमे किया जाता है। स्कन्न <sup>3</sup> — यह एक प्रकारण पुरू है, सम्मवद: इरीलोची कहा जा सकता है।

केला" — कदली फलका व्यवहार प्राय. समस्त भारतमे होता है। इसे मांग्रालिक फल माना गया है।

दाडिम<sup>६</sup>—अनारका व्यवहार अत्यन्त गणकारी माना जाता है।

मातुलिग°—विजोरा एक प्रकारका मीठा नीवू है। इसका प्रयोग सूत्रकाल-से ही चला आ रहा है।

कुवलीफल<sup>°</sup>—वैरका फल उत्तर भारतमे विशेष उत्पन्न होता है। यह मीठा और खड़ा दोनो ही प्रकारका फल है।

नाहिकेर — नारियलका व्यवहार खाने और मागलिक कार्य तथा पूजा आदिके अवसरपर पाया जाता है।

पूर्तो ' - सुपाडोका प्रयोग पूजा, प्रतिष्ठा एवं प्रत्येक मागालिक अवसरके अतिरिक्त सल-बद्धिके हेत् किया जाता था।

अमृतपानक-( आदि ३७।१८९ )

भरत जक्रवर्ति पेय पदार्थों अमृत पानकका निर्देश जाया है। यह पानक यों तो दिवस हैं, पर इसका प्रस्तुतीकरण दुम्म, कुंकुम, कस्तुरी एवं अस्य मधुर कीर सुगन्पित पदार्थों के संयोगित किया जाता था। स्वाद और गुण दोनोंमें ही यह अमृतके समाग था।

मोच<sup>99</sup>—कदलीफलके लिए मोचका प्रयोग हुआ। यह विशेष प्रकारका केला है।

क्रमुक<sup>९२</sup>--सुपाडी विशेष है।

<sup>.</sup> रे. आर्थिक रेकारपर । र. नहीं रेकारपर । इ. नहीं रेकारपर , इकारेपा ४ सही रेकारपर । भ नहीं रेकारपर । इ. नहीं रेकारपर क नहीं रेकारपर । ४. नहीं रेकारपर । इ. नहीं रेकारपर ; इकारेप , इसारेपर । १०. नहीं २०११ । ११. नहीं रेकारपर । १९. नहीं रेकारपर ।

इसके अतिरिक्त कितपय व्यक्ति मांसाहार भी करते थे। यद्यपि आदि-पूराणकी दृष्टिमं इस प्रकारका आहार आमध्य और अक्षाय माना गया है, पर समाजके कितयत सदस्यों में इसका व्यवहार होता था। मास तीन प्रकारका होता है—ययु-मांछ, पशी-मांस और मत्यय। पत्रुकींमें विह, व्याघ, हिएण, युकर, अरण्य-मिहिष आदिका माछ प्रमुख है। विकारी पत्रु और पक्षी इन दोनोंका ही मांस लाते थे। इकानोंघर भी विक्री होती थी। मृत्य और सर्धि का व्यवहार भी

#### वेग प्रसार्थ

आदिपुराणये विभिन्न देशोंका उल्लेख उपलब्ध होता है। हैमब्याकरणसे इत देखदासियोंके क्षिकर पेय पदार्थोंपर प्रकाश पहता है। वताया है—, पुनः धुनः क्षांरे पिकत्ति अंश्यायिण. उद्योगरा (हेम॰ भागाश्यः) दाशा॰ ), क्षायायिण वाल्क्षायिण। सौराष्ट्राः; कथायपायिणो गाल्क्षाराः, सौबीरपायिणो वाल्क्षीकः (भागाश्यः) हिम० राशेषण अव्यक्ति उसीनर देश निवासी दूष पीनेके शौकीन, सौराष्ट्र निवासी मुद्रा पीनेके शौकीन और नात्यार त्वासी मब्दा पाय एवं प्राच्या देशों के प्रकाश निवासी मद्रा पीनेके शौकीन और नात्यार त्वासी मब्दा पाय एवं प्राच्य देशों के पुरा पीनेकी प्रया प्रविक्ति करायस सामाश्य देशों के पुरा पीनेकी प्रया प्रविक्ति था।

आदिपुराणमे दूध पीनेका निर्देश क्षीर, 'पय' और दुग्यके नामसे आया है। 'क्षीर स्थात' (१६१४) का प्रयोग दूब पीनेकी इच्छा रखनेवाछेके अर्थमे किया है। इसमें सन्देह नहीं कि बादिपुराणके समयमे दूषका प्रयोग अधिक क्ष्ममें होंगा था। इस देनेवाछी गायोको अ्थल्याका वर्णन भी आया है।

सुरा ( मिदरा ) — तत्कालीन भारतीय समाजने मदिरा या नुरा पीनेकी प्रमा प्रश्नित थी । कामक्रीडाले सहायक इत्योगे इसकी प्रमुखता बतलायी है । कामियुराणमे स्त्री और पृत्य दोनों में सुरापान सम्बन्धी उदाहरण उपलब्ध होते हैं । सुरा कई प्रकारको होतों थी ।

मैरेय"—सम्भवत. यह भदिरा मिरा देशमे तैयार की जाती थी। इस प्रकार-की मदिरा अधिक मद उत्पन्न करती थी तथा इसे मुवासित भी किया जाता था।

सीधु — यह मदिरा राव या गुड़से तैयार की जाती थी। कालिहासने रघुबंधकाव्यमें इसका निर्देश किया है। उत्तम प्रकारकी मदिराओं में इसकी गणना की गयी है।

१. आदि० पश्चप्र। २. बही हारस्प्र। ३. बही २०१४७०। ४. बही २०१४७०। प. बही १३११६३। ६. बही ३६१८७। ७. बही ११४७। ८. बही १११४१

अरिष्ट े—हाला, गुड बादि पदार्थोंको गर्म करनेके उपरान्त अरिष्ट तैयार किया जाता है। यह नधा उत्पन्न नही करता। इसमे जडी-बृटियोंका भी उपयोग किया जाता है।

आसव<sup>9</sup>—यह द्राक्षा, गुड़, चावल आदि पदार्घोंको सडाकर बनाया जाता है। इसका प्रयोग स्वास्थ्यवृद्धिके लिए करते थे।

नारियलकी मदिरा भी बनती थी (३०।२५)। इस मदिराका नशा सर्वा-धिक होता था।

इंश्नुरस<sup>3</sup>—-इश्नुरसका बाहार राजा श्रेयासने आदि तीर्यंकरको भी दिया द्या । इश्नुरसके पानका प्रचार आदिपुराणके भारतमे सर्वत्र था ।

पुण्डेंश्वरस् $^{\times}$ —पौडा नामक गन्नेका रसः। इस श्रेणीके गन्नेमे अधिक रसः निकलता है और यह अधिक मधुर भी हीता है। नारियलके रसपान (२०।२०) का भी उल्लेख आया है।

अन्य उपभोग्य पदार्थ

अन्य उपभोम्य परायोंने एकां (हलायची), स्त्रवंग ( जींग ), तान्कुल, कर्गू र प्रमृति परायोंका उपयोग किया जाता चा। मतालों हिंदियां (हल्यों), कर्गू र प्रमृति परायोंका उपयोग किया जाता चा। मतालों हिंदियां (हल्यों), केंक्तिग (मिरचण), प्रत्योों र विकास कर्य प्रतिव्व चा। नमक मतालेका आवस्यक अंग माना गया है। रसवेदनकां प्रवार भी परिक्रित होता है। योजना सामग्रीके सन्दर्भम भोज्य पदायोंके साथ नमक, मिरच, प्रतिया प्रति क्षाय क्षेत्र साथ नमक, मत्रव अवसं आया है। योच उपयोग स्वत्य प्रत्योंके साथ नमक, मत्रव अवसं आया है।

भोजनशालामें प्रयक्त पात्र

२०।२ १७। वही, २७।२६।

आदिपुराणमें भोजन बनानेके लिए व्यवहृत पात्रोका भी कथन प्राप्त होता है। निम्नलिखित पात्रोंके नाम आये है—

स्थाली—( आदि॰ ३।२०४; ९।४७)—थाली चषक ( आदि॰ ९।४७ )—प्याला या कटोरा

उष्ट्रिका ( आदि० १०।४४ )—कटाह-कढाहा

पिठर ( आदि॰ ५।७२ )—बटलोई कलश ( आदि॰ १६।६५ )—जल भरनेका घडा

र, आदि० ११२०। २. नहीं पाष्ट्रण । ३. नहीं १६।२६। ४. नहीं, १६।७६। भ. २६१९, २६११००। ६. नहीं, १६।६९। ७. नहीं, २६।८१, ५५१२। ४. नहीं, ११०११ ६. नहीं, १६।२१।१८, नहीं, २६।९६, १९।२०।१९, नहीं, १९८६। १६, नहीं, १९८९) १५. नहीं, १९८०। १५. नहीं, १११९८। १५. नहीं, १९८६। १६, नहीं, पार्थिव (बादि॰ ३५।१२६)—मिट्रीका जल भरनेका घडा।

भंगार ( आदि ९।४७: १३।६७) झारी या सागर।

करक या करवा ( आदि॰ ९।४७ )—नारियल द्वारा निर्मित कमण्डलुके आकारका जलपात्र ।

चुक्ति-आकृति-पात्र ( बादि॰ ९।४७ ) — िकनारेदार कटोरे, जिनमे जलादि-पदार्थोको गिरानेके लिए निस्चित स्थान बना रहता है।

कुण्ड या कुण्डा ( आदि० ४२६।४६ )—यत्यरका कठौता ।

स्वर्णकुम्भ (आदि• ४३।२१०)—स्वर्णकुम्भ—अवसर विशेषपर इस प्रकारके कलकोंका उपयोग होता था।

वरत्रा (आदि० ३५।१४९)—मजबूत रस्सीके अर्थमे प्रयुक्त है। संभवत. यह चर्म द्वारा बनायी जाती थी।

# द्वितीय परिच्छेद

# वस्त्र

संस्कृतिक अन्तर्गत बस्त्रोंका पहिराव भी आता है। आदिपुराणमे बस्त्रोंका खैता बर्णन है, उससे सिक्त हुए कर्यत एक्तर्गणर की विश्व क्रवाद नहीं पड़ता। इक्तुल, अंवुक, उत्तरीय, उत्तरीय क्रवाद नहीं पड़ता। इक्तुल, अंवुक, उत्तरीय, उत्तरीय क्रवाद नहीं पड़ती हो। वे दोनों सब्द अपना-अपना पृषक् अर्थ रखते हैं। ये तो ता सामान्यतया दोनो एकार्यवाची है, पर इन्ते अर्थ-वे क्रवाद के ति हो। वे दोनों सब्द अपना-अपना पृषक् अर्थ रखते हैं। यो तो तामान्यतया दोनो एकार्यवाची है, पर इन्ते अर्थ-वे क्रवाद कित हो। हमारी समस्त्रे वस्त्र दिना सिक्तं करवेकेक्तिय क्षीर बस्त्र विश्व हुए करहोंके क्रिया आता सा अर्थ-वस्त्रोंका अपवहार किया जाता था। यसन यो ही ल्येटनेके कामसे आता था, पर वस्त्र विशेष अवसरोंपर सौन्वर्य प्रसाधनके लिए प्रयोगन लागा जाता था। पर

आठवी-नवीं शतीकी उपलब्ध स्त्री-मूर्त्तियोंमे निम्नलिखित विशेषताएँ परि-लक्षित होती हैं—

१. उत्तरीय या चादरके ओढ़नेका अभाव।

२. वक्षःस्थल और नाभिका खुला हुवा प्रदर्शन ।

१, सादि० १६।४१ । २. वही शे१००ः धार७८।

वस्त्रोंके प्रकार

आदिपुराणमें सूती, रेशमी और ऊनी ये तीन प्रकारके वस्त्र प्रतिपादित किये गये हैं।

क्षौम ( आदि० १२।१७३ )

डाक्टर मोतीचन्त्रके मशानुसार यह बहुत महीन और सुन्दर बस्त वा। यह अललीको छालके रेशोचे बनता था। कोशेयके समाग यही गी रेशमी बस्त है। शोमकी उपमा दुष्या रंगेक शीरमागरसे दो जा सकती है। औम अधिक कीमती, मुलायम और सुक्ष होता था। कुछ बिहानोके सतमे यह आसाम और बंगालमें उत्पन्न होनेवाली एक पास विशेषके छिलकेसे तैयार होता था।

दुक्ल ( आदि॰ ९।२४; ९।४२, ११।२७, ६।६६ )

यह वस्त्र हुकूल मृतको छालके रेसेसे बनता था। बंगालका बना हुकूल सफेर होता था। विवाह आदि मागीलक अवसरोपर लीम तथा कौदोयका प्रयोग किया जाता था। हुकूल मृद्, स्निग्य और महार्थ वस्त्र है। धनिक परिवारोंमे इसका व्यवहार किया जाता था।

अञ्चल ( आदि॰ १०।१८१; ११।१३३, १२।३०; १५।२३ )

भीष्मपुर्ने इसका अधिक उपयोग होता था। यह चन्द्रिकरण और ब्वेत कमल-के समान सफेद होता था । अंगुक वश्वके आदिपुराणमें कई प्रकार बतलाये गये हैं। सिताशुक, राज्यक और नीलाशुक भेद वर्ण या रंगकी अपेकासे ही उप-क्रम्य होते हैं। अंगुक वस्तुत दो प्रकारका होता था — भारतीय और चीनदेशसे काया हुआ। अंगुक गंगाजलकी थाराके समान स्वच्छ होता था। यह भी रेशमी वस्त्रका मेद है।

शुक्तच्छायांशुक ( आदि० ९।५३ )—यह महीन हरितवर्णका रेशमी वस्त्र है । यह इतना हत्का होता था कि हवासे उड सकता था ।

स्तनांशुक ( आदि० १२।१७६,।६७२; ८।८ )

नाभि, जिवलय, रोमराजि एवं पयोषरोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन इस बातको पुष्टि करता है कि यह एक प्रकारको 'लंगिया' था। क्लाउनके रूपमे नहीं माना जा सकता है। सुके लंग क्लाउनमें नहीं रह सकते ये। बहनवारण करनेका प्रचान करव लंग सोधव था, लंग वकना नहीं। रेसमीवस्त्रका टुकडा लेकर वक्ष: स्थल पर सामनेसे लेकाकर पोर्ड गाठ बीच लो जाती थी। कूपांकर जवस्य कोलो. के दंगका सिला वस्त्र है। पुल्पोंके लिए इसे 'लाघी बौहको मिर्जर्ड कह सकते है।

१. को ॰ मोतोचन्दः प्राचीन वेदा-मूदा, श्रृमिका, १२०५ । २. वही,श्रृमिका १०५ । इ. वही,१२०४५ ।

**वधा** : 8-१ १०३

पटांशुक ( आदि॰ ११।४४ )

यह महोन रेशमी वस्त्र था। दिव्यावदानमे रेशमी वस्त्रके लिए पटांशुक, चीन, कीश्रेय और धतपट्ट शोब्दोका व्यवहार किया गया है। पटाशुक, स्वेत और सादा रेशमी वस्त्र था।

सदंशुक ( आदि० १६।२३४ )

स्वच्छ, ब्वेत, सूक्ष्म, स्निष्ण रेखमी वस्त्रको सरंशुक कहा गया है। झादि-तीर्थकर ऋषमस्व सर्वाक धारण करते थे। इसमें सन्देह नहीं कि यह वस्त्र मूल्यवान तो होता ही था, पर सीन्दर्थ चृद्धिमं भी अपूर्व योगवान देश संद्वक श्रीमन्त और राज्ञन्य परिवारक व्यक्ति ही धारण करते थे।

उज्ज्वलांशक (बादि॰ ७।१४२)

उज्ज्वलाशुक इस प्रकारके रेशमी बस्त्रको कहा जाता था, जो अत्यन्त स्वेत वर्णका होता क्का। स्त्रिया इसे शाटिका—साडीके रूपमे पहनती थी। श्रीमती उज्ज्वलाशक धारण करनेसे अत्यधिक सुन्दरी प्रतीत होती थी।

अंशुकका व्यवहार करते समय माला एवं पृष्यहारोका वारण करना अधिक सीन्यं मुक्क माना गया है। अंशुक स्त्री कीर पुष्य दोनों सारण करते थे, यह प्रियम अशुर्य अधिक नाम देता या। अंशुककी महत्ता हाती वातित प्रकट हैं उत्तम कोटिक नायक तथा उच्चश्रेणोकी नायिकाएँ हत्ताक व्यवहार करती चीं उज्ज्यकलाकु हत्त्रना गुन्दर होता चा कि हत्तकै चारण करते ही सीन्यर्यको बृद्धि कई गुनी हो जाती यो। देवाजूनाएँ भी अंशुकका व्यवहार करती दिखलायी पडती है। महाराशी मन्द्रेशोको देवियों अंशुक वस्त्र ही उपयोगार्थ देती हैं। अंशुकने तारवानेका काम भी रहता वा। अंशुक किसलाब अथवा पीत जैसा कपटा था।

कुसुम्भ ( आदि॰ ३।१८८ )

यह लाल रंगका रेपानी वस्त्र होता था। सूती लालवस्त्रके अर्थमे भी कुमुम्मका व्यवहार पाया जाता है। बार्षिपुराणके अध्ययनले ऐसा अवगत होता है कि यह सूत्री लालवस्त्र ही है। इसका व्यवहार सर्वसाधारणमें विशेषक्रमें किया जाता था। धरिनक्षणके आत्रेत रोगी कुमुम्मका व्यवहार करते थे और साधारण जनता सूती कुमुम्मका।

नेत्रवस्त्र ( आदि ४३।२११ )

नेत्र कलाबस्त और रेशमसे बुना हुआ वस्त्रविशेष है। अमरकोषके ैटोकाकार

१. अमरकोष-२,६।११७।

क्षोरस्वामोके मतसे नेत्र एक वृक्ष विशेषकी छालके रेशेसे बनता है। १४वीं सती तक बंगालमे नेत्र मजबूत रेशमी कपडेको कहते थे। वस्तुतः यह महीन रेशमी कपडा है।

चीनपट ( आदि ॰ ९।४२ )

चीनपट्टका उल्लेख बृहद् कल्पसूत्र भाष्यमे भी लाया है। इसकी ब्यास्थामें बताया गया है—'क्रीकिशास्त्रय-कृशित तस्त्राज्ञ्ञाल' अध्यम चीनानाम् जनपदः कन्न यः इरुक्ट्यलदपटः तस्त्राज्ञ्ञालं अध्यम चीनानाम् जनपदः स्त्र इत्तर प्रस्ता क्ष्मा भीन जनपदे बहुत चिकने रेसामें बना कपदा चीनपट कहु-लाता है। दिन्तीयमे स्तर्का व्यास्था ''सुदुमत्तर चीणसुयं चीणविसये वा जातं चीणींमुय' अर्थात् बहुत पत्तके रेसामी कपदे अथवा चीनके बने रेसामी कपदे की चीनागुक या चीनपट रुहते हैं।' प्रावार (आर्दिक ९१४८)

प्रावारका अर्थ दुवाला है। हेमचन्द्रने "राजाच्छादनाः प्रावाराः" (३।४१४) जिल्ला है, इस उल्लेखसे जात होता है कि रावा-महाराजाओं के औद्धनेत्वशन योग्य उनी या रेशमी चादर प्रावार कहलाते थे। कोटिल्पके अनु-सार जंगली जानवरीके रोयेंसे प्रावार नामक दुवाला बनता वा, यह पण्यकम्बल की अभेशा मुद्र और सन्दर होता था।

आचारागसूत्रमे भी प्रावारका निर्देश आया है।  $^{\vee}$  यह ओडने और विछाने, दोनो ही तरहकी चादरोके अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। निश्चीषमें नीछ गायके चमड़ेसे बनी चादरको प्रावार कहा गया है।  $^{\vee}$ 

परिधान ( आदि० ९।४८; १३।४८)

अधोवस्त्र अर्थात् धोतीको परिधान कहा है। अधोवस्त्र और उत्तरीयका प्रचार प्राचीन कालसे चला आ रहा है।

उवसंव्यान ( आदि० १३।७० )

असरकोखमें घोतीके लिए चार शब्द प्रमुक्त है—अन्तरीय, उपसंक्यान, परि-धान और अभोगुक तथा दुगट्टे या चादरके लिए प्रावार, उत्तरासंग, बृहितका, संख्यान और उत्तरीय ये पौच शब्द आये हैं। उपसंक्यान धोतीके लिए आया है। उष्णीय (आर्थि० १०११७८)

'डब्जीब: शिरोबेष्टनस्' अर्थात् पगडी या साफाके लिए उच्जीवका प्रयोग

हा० मोतीचन्द्र, माचीन मारतीय नेत्रामुषा ५० १५७। २. बृहत् कल्पसृत्र ४।३६६१।
 निर्वाय, ७ ५० ४६७। ४. ब्राचारांग २।५।१,३-तः। ५. निर्वाय ४७ ५० ४६७।
 समस्कोत २,८६,११७। ७. बर्ही, २,६,११७-११४।

वर्षः : ४--२ १०५

हुआ है। कालिदासके प्रन्योंमें अलक्ष्येष्ट्रन, धाररोवेष्ट्रन और शिरस्त्रजाल वे धार्योका व्यवहार उष्णीपके लिए आमा है। अलक्ष्येष्टन शब्दसे ऐसा आमास होता है कि इस प्रकारको पगड़ीके फंटे धिरके क्षम्य बालोसे मिलाकर बाँचे जाते ये वर्षात् यह पगड़ी बाजोंके साथ फंसी रहती थी। उष्णीय इस प्रकारको पगड़ी थी, जो बाँकर निकाल ली जातो थी तथा पुनः उसका प्रयोग किया जाता था। कम्बल (आदि० ४७॥६९)

कम्बलका व्यवहार प्राचीनकालसे होता आ रहा है। सर्वसाधारणसे लेकर राज-महाराजा तक कम्बलका प्रयोग करते थे। कम्बल कई प्रकारके होते थे। पाण्डुदेशसे भो कम्बल आते थे। कम्बलिंस रचीके पर्दे भी वनते थे, ये रच "पांडु-कम्बलेल छुडा. पाण्डुदंशक्कों इस."" कहलाते थे। नेपालके कम्बल रासकम्बल कहें जाते थे।

चीवर (आकि शश्र)

भीवर बौद्धिभिक्षुओं का परिधान है। 'भीवर परिधते परिचीवरसते"—
आरम्भिक श्रमण और ब्रह्मचारी चीवर घारण करते थे। चीवरोको स्वयं स्वच्छ भी करते थे। हेमके 'भीवर सम्माजयित संचीवरसते' (शाशारी) से उक्त कवन सिद्ध होता है। चीवर पीके रंगके रेखमी वस्त्रमें बनता है। बां० मोतीचन्दने बीद्ध भिक्षुओंके तीन वस्त्र बतलाये हैं —संघाटी——कपरसे रूपेटनेकी होहरी तहुसत, अन्तरवासक — उसरी भाग बक्तनेका वस्त्र और उत्तरासंग—चादर। वस्त्रक्त (आर्वि० ११७)

बल्कल बारण करनेकी प्रचा वैदिक कालसे भी पहलेकी है। तायसी और जटाबारी सामु बल्कल बस्त पहनते थे। भूजंपन जैसे नृशांकी क्षार कपड़ेके लिए काममें लाधी जाती थी। बाकुन्तल नाटकमें भी वत्कल बस्तोंका स्यसहार कथन-मृतिके बाषममासियों पाया जाता है। आव्यमवासी तपस्वी बल्कल बस्त्रों हारा गृह्य अंगोंका आच्छादन करते थे।

दूष्यकुटी ( आदि॰ ८।१६१; ३७।१५३ )

करवों डारा चौरती और मण्डप जादि निर्मित होते ये। सैन्य शिविरका निर्माण स्टमण्डप डारा ही होता था। आविष्रपणमे दूष्यकृटीका व्यवहार तम्बुके कर्षमें जाया है। दूष्यका व्यवहार लावर और तिक्याके कर्षमें भी पाया जाता है। दूष्यकाला (२७।२४) करवेकी चौरतीके लिए प्रयुक्त है।

र. रखुर्नक १।४२ । २. रखुनंक ८।१२ । १. वही ७।६२ । ४. हैस्य न्याकरण ६।२११३२ । ५. नहीं, ३।१६१ । ६. प्राचीन सहतीय नेशसूचा, पृ० ३५ । ७. हासुन्तळ १।१९, पृ० १३, पृ० १०११४, ६।१७ ।

एणाजिन ( आदि० ३९।२८)

कुष्णमृगचर्यको एणाजिन कहा गया है। तापसी मृगचर्यका उपयोग वस्त्र और आसत दोनोके लिए करते थे। मृगचर्यका प्रयोग अरप्य निवासी भी करते है। कोल, भील, शवर बादि भी वस्त्रके स्थानपर वस्कल और मृगचर्य पारण करते थे।

उपानत्क ( आदि० ३९।१९३ )

मनुष्यके पहिरावें जुतों, पादुकाओं का विशेष स्थान रहा है। जातक ग्रन्थों में जुतों के आकार और रंग आदिका वर्णने पाया जाता है। पे एकतरणे, दोतरणे, विनतरणे और जीतरणे जुते बनते थे। नील, जोहित, मंजीठ, कुष्णा, नारंगी और पी पोर्फ क्याडों से जुते बनायें जाते थे। जुतों में रंग-विरंगे किनारें भी लगायें जाते थे। पे

जुतों के प्रकारों में "(१) पुटबढ़— पुटने तक चढे हुए जुते, (२) पालिगुंटिम— इन जुतोंसे पैर ककते ये और घुटने खुके रहते थे; (३) खल्कबढ़—एडी डाक-मेंके लिए खल्कक कमा जुता, (४) मेण्डिबयाणबढ़िका— जुतेकी नोक पर अलं-कार स्वक्रप मेंक्रेके सीमा लगे रहते थे; (९) अश्रविषाणबढिक— नुतेकी नोक पर करके सीया लगे रहते थे; (६) बृष्टिकालिक— नोकपर विज्ञ्जि पृंछका अलंकरण रहता था, (७) मोर्गान्छर्गरिचिम्बिल— जुतेके तलों या वंडोंमें मोर-पंख सिला रहता था, (८) तुरूप्णिक— क्रेसि मरा हुआ जुता एवं (६) तिस-रपट्टिक— हसकी आकृति तीवरके पंखो जैसी होती थी, की गणना को गयी है। आविष्टुगणमें सामान्य अथंगे ही उपातक्क—जुताका अबहार किया गया है। जुतीका अयहरा गृहस्य लंगा करते थे, मूर्ति या भिश्च नहीं।

आविपुराणमें मनीज बेश-भूषा र विशेष जोर दिया है। मनीज बेशभूषा अधिक आकर्षक होती भी तथा इस प्रकारकी वेशभूषाबाळे व्यक्तिको सभी स्मेह करते थे। '(बल्झाभरणमां व्यक्तिको सभी स्मेह करते थे। '(बल्झाभरणमां व्यक्तिको सभी स्मेह करते थे। '(बल्झाभरणमां व्यक्तिको सभी त्र उसन बेश-भूषा धारण की जाती भी। वत, उत्सवाविक अवसर पर भी बेशभूषा परिवर्तन करतेका विदें व उपलब्ध होता है। उत्सव विशेषमें सम्मित्नत होनेके लिए तथीन और आकर्षक वेश-भूषा धारण की जाती भी। राजकुमार-राजकुमारियो, दास-दासियों, सामनों, तीनको, धिकारियों, करातों आदिको बेशभूषा विशेष-विशेष प्रकारको होती भी। साधारण जनता उत्तरीय और अशेषद्रकाह ही व्यवहार

र. महावस्य पाशारः । २. वही पाशारः । ३. विशेष जाननेके लिए देखें —प्राचीन मारतीय वेशमूण ६० ३२-४० । ४ जाविपुराण पार७६ । ५. वही, १७।२११ ।

करती थी। सम्भ्रान्त परिवारकी महिलाएँ रेशमी वस्त्र घारण करती थीं। वस्त्रोंको सुवासित करनेवाले वृर्णको पटवास (आदि० १४।८८) कहा है।

विवाहुके अवसरपर माताएँ अपनी कन्याओका स्वयं प्रंगार करती थीं तथा वे उत्तम प्रकारके वस्त्रभावणो द्वारा उनको सकाशी थी। सहज मुद्यर आंगों को बन्दों से सुतिज्जनकर अधिक रमणीय बनाया जाता थी। सुप्तित्व हव्यक्ति के बन्दों से सुतिज्जनकर अधिक रमणीय बनाया जाता था। सुप्तित्व हव्यक्ति अवस्तुरकी प्रथा भी थी। यह ठीक है कि सामान्यावलोकनसे आदिपुराणमे प्रितिपादित वे वस्तुराणो क्षां के स्वयुक्त से स्वाप्तित वे वस्तुराणो प्रकार प्रवाद प्रवाद के स्वाप्त के स्वप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्वाप्त के स्वप्त के स्

# हतीय परिच्छेद आभूषण

बस्त्रों के समान समृद्ध और सुक्षी जीवनके लिए आभूगणोका व्यवहार करना भी परम उपादेव माना गया है। सुसंस्कृत जीवनके लिए आस्मा और धरीर दोनोंका संस्कृत और सज्जिल रहना आवश्यक है। आदिपुरायण विभूषणाञ्च नामक कल्पपुलोंका प्रतादन किया गया है, जो विभिन्न प्रकारके आभूगण एवं प्रसा-पन सामग्री प्रवान करते थे।

भारतीय बाङ्मयकी यह प्रमुख विशेषता है कि बृझ सम्पत्ति जीवनोपयोगी भोजन, वस्त्र एवं बाभूषण बादि प्रदान करनेमें समर्च मानी गयी है। संस्कृत नाटकोंमें मुर्धन्य स्वान प्राप्त अभिज्ञानशाकृत्तलमें शकृत्तलाकी विदाईके अवसर-

१. आदिपुराण, ७।२३९ । २. वही ३।३६ ।

पर नृक्तोंसे आभूषण और पूर्वगार प्रसाधन सामग्रकी प्राप्तिका निर्वेश आया है। अत्यय स्पष्ट है कि नृक्तोंसे आभूषण एवं ओज्यपदायं प्राप्तिका सम्बन्ध अति प्राचीन है। समस्त भारतीय बाङ्मयमे इस प्रकारके अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं।

धातुनिर्माणको दृष्टिसे समस्त आभूषणांको रत्नजटित, स्वर्णाभूषण, मुक्ताभूषण रजताभूषण एवं पृष्पाभरणके रूपमे विभक्त किया जा सकता है। मणियाँ

रत्नजटित आपूर्णांभे विभिन्न प्रकारकी सणियोंका प्रवोग किया जाता या। आदिपुराणां इट्सॉल रे, प्रस्तानांक ', स्करतिकां ', स्वर्तामांक ', स्करिकां ', स्कर्तामांक ', स्वर्तामांक ', स्वर्तामांक

नर और नारी दोनों ने आमूषण मिंखेश अन्तर नहीं है। दोनों ने आमूषण प्रायः समान है। अंगद, बठ्य, हार, मुक्रिका, कुण्डल दोनों ने ही आमूषण है। पृष्ठ बलय बाएँ हायमे पहने वें है। वें सप्तेमे माजा भी बारण करते थे। कमर-के आमूषणों में राजना, मेंसला, कांची और पैरोमे नृपुर नारियों ही घारण करती थी। पुर्लोंका प्रसामन भी नारियों हारा ही किया जाता था। पुरुषों के शिखा-माल, किरोट, और मुकुट विषोच आमूषण थे। किरोट, मीलि और मुकुट राजा सामन्त ही एक्सने थे, साधारण व्यक्ति नहीं।

## सिरेके आभवण

शरीरमें सबसे उत्तम अंग मस्तक और सिर माने जाते हैं। सिरके आभूषणों-का निर्देश आबिपुराणमें पाया जाता है।

चडामणि ( आदि॰ १४।८; ४।९४ )

साधारणतः इसे मुकुटका ही पर्याय माना जा सकता है; पर यह स्मरणीय है कि मुकुटसे इसमे कुछ भिन्नता पायी जाती है। मुकुटमे मणि हो या न हो,

१. जीम केनचिदन्दुपण्डुतरुवा मक्तन्यनाविकृतं, निष्ट्युतरुवरणोपमोग्युक्तमो कालारसः केनांच्या । अपनेष्यो वनवेद्याव्यक्तरक्रीरपर्वमाणील्यौ-रंपान्यमरणानि विकारक्षमोद्गे दर्मात-विकारिमः ॥-वाकुः ४१५ । २. जादि० १८५ । ३. जादे १२१२ । ४. वही, १२११६ । ५. वही, १२१९४ । ६. वही, ७५२२; १४॥-२१ । ७. वही, १४१४ । ८. वही, १२१४६ १४।-२४ । ६. वही, २५५१२ । ४०. वही, १२१२४ ।

परन्तु जूडामणिके बीचमें एक बहुत बड़ी मणिका होना आवश्यक है। जूडामणि-का व्यवहार सामन्त और राजन्य दोनों हो वर्गके व्यक्तियोंमें पाया जाता था।

आदिपुराणमें चूडामणिके साथ चूडारत्ता (आदि० ११।११३; २९।१६७) का भी व्यवहार आया है। अलंकरणकी दृष्टिसे बीनों ही समान प्रतीत होते है। केवल नामका ही भेद है, अर्थतः कोई भेद नहीं है।

#### किरीट ( आदि॰ ११।१३३ )

जूडामणि छोटे राजा घारण करते थे, पर बड़े सम्राट किरीट पहनते थे। किरीटका जहीं भी वर्णन जाता है, वहाँ उसे बड़े-बड़े राजा बायुवराज ही घारण करते दिखलायी पड़ते है। प्रभावधाली राजाओं के महत्त्वकी सूचना किरीट द्वारा प्राप्त होती है। किरीट स्वर्ण द्वारा निर्मित होता था।

किरीटी ( आदि० ३।७८ ) छोटे किरीटको किरीटी कहा गया है । किरीटी स्वर्ण और माणिक्यों द्वारा किरीटीको किरीटीको स्त्री-पुरुष दोनो ही घारण करते थे । यह भी स्वर्ण द्वारा निमित्त होती थी ।

मुकुट (आदि॰ ९।४१; १०।१२६; १५।५; १६।२३४; ३।९१; ३।१३०,३।१५४ ५।४)

किरीटकी अपेशा मुक्टका मूच्य कम है। रत्नबदित तो यह भी होता था, पर इसमें चूडामणिके समान बीचमें बड़ा रत्न नहीं रहता था। इसमें तान, झाम और झालर आदि भी लगी रहती थी। वर्तमान मुक्टोमें भी उक क्यरेखा देखी जा सकती है। मुक्टका प्रचार राजपरिवारिमें विश्वेष क्यते था। यही कारण है कि आदिपुराणमें इसका अनेक स्वलोधर उस्लेख आया है। आदितीयंकरको इन्द्रने स्वयं ही मुक्ट भारण कराया था। इससे सन्देह नहीं है कि मुक्टका नहस्य प्राचीनकालने अव्यक्तिक था। युद्धमें सम्मिलत होनेवाले सामन्तोके मुक्टमें विश्वेष

#### मौलि ( आवि॰ ९।१८९ )

इसका स्थान भी किरीटसे नीचे प्रतीत होता है। सिरके आभूषणीमें मौलिका स्थान विशेष महत्वपूर्ण है। मुकूट विषेष प्रकार ही मौलि है। वो राजा झाँदि तीर्यकरको नमस्कार करते थे, उनके दिवसर सुवोभित मौलिसे उनके नक्षमिण घर्षित हो गये थे। मौलिको मुकूटसे ऊँचा स्थान प्राप्त है। राजा बननेके पूर्व भी मौलिको घारण किया जा सकता था। उत्तंस ( आदि० १४।७ )

जनंत कीरीटमें भी जनम कोटिका मुक्ट है। यह विष्य रत्न-बटित होता षा। इसका उपयोग विषिष्ट नेता ही करते थे। उत्तसकी मुक्टतता सभी प्रकारके मुक्टिसे अधिक होती थी। उत्तर बम्नित ही पारण करते थे। यह कीरीट और मुक्टमें आकारमें छोटा होता था, पर मूल्यमें उन दोनोंसे बडा।

कुम्तली ( आदि॰ ३।७८ )

कुरतलीका उल्लेख किरोटके साथ आया है, इससे यह स्पष्ट व्यक्तित होता है कि कुरतली किरोटले आइतिम बडी होती थी और इसे केशों कलगीके रूपमें कणामा जाता था। किरोटो धारण करने पर हो कुरतली धारणकी जाती थी किरोटे करना कुरतलोका महत्त्व नहीं था। किरोट मस्तक पर पहनी जातों थी और कुरतलो उनके ऊपर। कुरतलो नर और नारियां दोनोही क्यक्ति धारण करते थे। साधारण जनतामें कुरतलीके व्यवहारका प्रचार नहीं था। राजपिर-बार या श्रीष्ठ वर्गके यह कुरतली एहनेकी प्रथा थी। इसे चारण करतेसे साध्यक्तिका अधिकत्व कर है गुनत बढ़ जाता था। नारीयों भी अपनी समृद्धि और प्रमुता-की प्रकट करनेके लिए कुरतली चारण करती थी।

पट्ट ( आदि० १६।२३३ )

बराहिमिहरने पट्टको स्वर्ण निर्मित माना है। पट्ट घोच प्रकारके होते हैं —
(१) राजपट्ट (२) मिहियोपट्ट (३) मुदाराजपट्ट (४) सेनापिजपट्ट कोर (५) प्रसादपट्टा राजपट्टमे और्च शिक्षापट्ट, महियोपट्टमे शिता शिक्षापट्ट, युदारक पट्टमे भी तोन शिक्षाप्ट, सेनापति पट्टमें एक शिक्षा और प्रसाद पट्टमें पिक्षा मही होती है। यहाँ शिक्षामे तालपर्य करूँगीसे है। अलएव स्पष्ट है कि पट्ट सोने-का होता था और इसको पानोंके उभर बीधा जाता था। कह भी राजचिन्ह है। यह मुकुट और किरोटसे छोटा होता था, इसे कुमारके सिर पर भी बीधा जाता था।

### कण्ठाभूषण

कच्छाभूषण स्त्री और पुरुष दोनोही भारण करते थे। प्रायः कच्छाभरण मुक्ता और दखलें ही जटित होते थे। हारके जितने विविध यहार खादिपुराल्ये विचित्र हुन उतने कस्पन किसी एक स्थान पर मही मिळेंगे। आदिपुराल्यें प्रतिवादित कच्छाभूषण कर्द नृष्टियों सहस्वपूर्ण है। इनसे उस समयके भारतकी

१. बृहत्संहिता, ४८।२४।

आर्थिक समृद्धिको तो सूचना मिलतो हो है पर स्वर्णकारोको शिल्प-कुशलताका भीपरिचय प्राप्त हो जाता है।

इस श्रेणीक बाभूवणोंको यष्टि, हार और हारके विविध मेद-प्रमेदोंने विभक्त किया जा सकता है। यिके धीर्यक, उपयोपंक, जवपारक, प्रकाणक और तरस्क्रातिबन्ध ये पीच मेद सत्तराये गये हैं। पुन प्रत्येकके माणमध्या तथा शुद्ध मेदोका उत्तरेख आया है। मणिमध्याका अन्य नाम मून अथवा एकावकी भी आया है। एकावलीके बीचमे एक मणि होता था। हर्षनिरमेन बताया है कि वामुक्की नागने मुक्ताफलोको गूँ धकर एकावकी हार बनाया था। गध्यकालीक मृतियोग एकावलीके घेष प्रमास होते हैं। प्रथम वह है जिसमे एकावलीक हार कटले विचका रहता था और दितीय वह है, जिसमे उसे नामितक लटकाया हुआ दिक्काला स्वार्थ है।

शुद्ध यिक्क्किन दूसरा नाम रत्नावली आया है। विभिन्न प्रकारकी मणियो तथा रत्नोसे बननेके कारण उसे रत्नावलीकी संज्ञा दी गयी है।

अपवित्तका ( आदि० १६।५१ )

जो यष्टि निश्चित प्रमाण बाले सुवर्ण मणि-माणिवय और मोतियोके बीच अन्तर दं-देकर गूँधी जाय, उसे अपवित्तका कहते हैं। अपवितिका हार मध्य-कालीन मृतियोमे अकित मिलता है।

अवघाटक ( आदि० १५।५३ )

जिसके बीचमं एक बडा प्रणि हो और उसके रंगे और क्रमश घटते हुए छोटे मोरी रूपे हो, उसे जवपाटक कहते हैं। अवपाटक स्त्री और पुरुष दोनों ही धारण करते थे। अवपाटकके प्रचारका ज्ञान अजनता और एछोराकी मृतियों से भी होता है। यक-मिक्षणियों मृतियों अवपाटक हार घारण किये हुई है। वस्तुत यह भो एक खड़ीवाडी माला है।

इन्द्रच्छन्दहार ( आदि० १५।१५६ )

जिसमें एक हुआर काठ लिहबी हो, वह इन्द्रछन्दहार कहलाना है। यह सबसे उसम हार होता है। इसे तीर्यंकर, चक्रवर्ती ही धारण करते हैं, अन्य क्यांकि नहीं। मूल्य और सौन्यर्य दोनोही दृष्टियोसे यह उत्तम कोटिका हार है। उपसीर्यंक (आर्पि० १६।५२)

जिस हारके बोचमें क्रम-क्रमसे बढ़ते हुए तीन मोती हों, उसे उपशोर्षक कहते हैं। उपशोर्षक यष्टि भी मोतियोंको रुड़ीसे निर्मित होता है।

१., हर्षचरित : एक सांस्कृतिक अध्ययन, पू॰ १६७।

अर्थंहार ( आदि० १६।५९ )

इसमे ६४ मुक्तालडियौँ रहती हैं और यह आकर्षक होता है। लडियोंकी संख्याकी अपेक्षा ही इसे अर्घहार कहा गया है।

अर्धगच्छक (आदि० १६।६१)

२४ लडियोंके हारको अर्घगुच्छक कहा है।

अर्घमाणव ( आदि० १९।६१ )

दस लड़ियोके हारको अर्घमाणव कहा गया है।

इन्द्रच्छन्दमाणव ( आदि० १६।६२ )

इन्द्रच्छन्दहारके मध्यमे जब मणि लगा दी जाती है, तो इसे इन्द्रच्छन्द-माणव कहते हैं। इस हारकी शोभा मध्यमणिपर ही अवलम्बित रहती है। प्रकाण्डक (आदि० १६।४३)

जिस हारके बीचमें क्रमशः बढते हुए पाँच मोती लगे हों, वह प्रकाण्डक हार कहलाता है।

तरलप्रतिबन्ध ( आदि० १६।५४ )

जिस हारमे सभी मोती एक समान आकृति और वजनके लगे हुए हों, वह सरस्वप्रतिकन्य कहलाता है। यह हार भी एक लडीका ही बनता है।

एकावलो (आदि० १६।४९)

मीतियोंकी एक लड़ीकी माला एकावली कहलाती थी। यह मीतियोंको घने-क्यमें गूंबकर बनायों जाती थी। इसे देखकर बॉलें-बॉरियरी जाती थी। हमंबरित-में आया है कि एकावलीके देखते ही हमंके नेत्र खुलने और बन्द होने लगे थे। उचके बीचने एक परक या मध्यमाणि लगी रहती थी। मोतियोंकी तरल किरलें कपूरके समान विकोणित होतो थी। एकावलीकी शोभा अनुपम बतलायों गई है। रत्नावली (आदि० १६॥५०)

मणिमच्या यष्टि सुवर्ण और मोतियोंसे चित्र-विचित्र होनेके कारण रत्नावकी कहलाती थी। रत्नावकीमे नाना प्रकारके रत्न गूँचे जाते ये और मध्यमे एक बड़ी मणि जटित रहती थी।

यष्टि ( आदि० १६।४६ )

यष्टि बड़ी सुन्दर मणि, माणिक्य और मुक्ताओं द्वारा निर्मित हार है। यष्टिहार-

१. हर्षचरितः एक सास्कृतिक अध्ययन, विद्वार राष्ट्रमाणा परिषद् , ४० २०२;

के अनेक भेद-अमेरोंका वर्णन आदिपुराणमें आया है। यष्टि शब्दका अर्थ सड़ियों-का समूह है, अतः लड़ियोंकी संस्थाके अनुवार यष्टिके अनेक मेद संभव है। विजयनस्टन्ट (आदि॰ १६॥५७)

विजयच्छन्यहारमें इन्द्रच्छन्यहारसे आधी अर्थात् पाँचसी लहियाँ होती थीं। इस हारको अर्थचक्रवर्ती, वलभद्र आदि पुरुष भारण करते थे। सौन्दर्यको दृष्टिसे यह हार महत्त्वपर्ण होता था।

हार ( आदि० १६।५८)

हार यह सामान्य शब्द है। आदिपुराणमे हारमे एकतौ आठ मुका-कृषिमाँका रहना आवश्यक माना है। हारका वर्णन महाकृषि कालिबासने मी किया है। कृषि-कृषि सार्वाचित हार, हारविश्व र वे हारविष, जारहार, प्रक्वहार में प्रभृति हारों-को धारण करती थीं।

देवच्छन्द (आदि० १६।५८)

देवच्छन्दहारमें ८१ मुक्ता-लड़ियाँ रहती थी। यह अत्यन्त दिव्य और सुन्दर होता है। इसे सेनापति, सामन्त और श्रेष्टि वर्ग घारण करता था।

रश्मिकलाप ( आदि० १६।५९ )

इस हारमें ५४ लड़ियाँ होती थी। उसकी मुक्ताओसे अपूर्व कान्ति निस्सरित होती है। रिमकलाप यह सार्थक नाम है।

गुच्छ ( आदि० १६।५९ )

बत्तीस लड़ियोंके हारको गुच्छ बतलाया है। इसे श्रेष्ठियर्गके सभी नर-नारी घारण करते थे।

नक्षत्रमाला ( आदि० १६।६० )

अदिवनी, भरणी आदि २७ नक्षत्रोंकी हूँसी उदाता हुआ २७ जिंदमों बाका नजनायण नामक हार होता है। नजनायालके मुक्तमण नक्षत्रोंकी बाह्नतिके होते हैं, अदः हह हारका विशिष्ट सोन्दर्य होता है। समस्त हारका सकार भी नवजनवजीने तुल्य रहता है। यह हार स्तनोंके मध्य तक छटकता है।

माणव ( आदि० १६।६१ )

माणव बीस लड़ियोंका हार होता है। इस हारके सध्यमणिकी अपेका अनेक भेद सम्भव हैं। मध्यमणिके आकार-प्रकार और वजन आदिके कारण इस श्रेणी

रै. ऋतु० री४, २१र८, बचरमेच ३०, कुमां० ५।८; २. ऋतु० रा६; ३. वही रा⊂; ४. रचु० राप्रर; ४. वही, इ।इ०।

. .

के हारके शत्रक्छन्दहार, विजयक्छन्दहार आदि भेद उत्पन्न होते हैं। फलकहार ( आदि० १६१६५ )

अर्थमाणवहारके मध्यमें मणि लगा देनेसे फलकहार तैयार होता है। मध्य-मणिकी विभिन्नताके कारण इस हारके अनेक रूप हो सकते है।

मणिसोपान ( आदि० १६।६६ )

फलकहारमें जब स्वणंके तीन या पांच फलक लगा विये जाते हैं, तो मणियो-पान तैयार होता हैं। मणियोपानमें बोस लड़ियाँ मुक्तमणिको होती हैं और उसमें पांच फलक स्वणंके लगे रहते हैं। इस हारको नारियाँ विशेषक्षये साधारण करती थी। वहाँ समरणीय हैं कि मणियोपानके फलक रानजटित होते हैं। सोपानहार (आदि० २६।६५)

इस हारमें केवल स्वर्णके ही फलक होते हैं। यहाँ फलकका अर्थ गोलदाने या गुरियांते हैं। सोपानहार भी बीस लड़ियाँका होता है और इसके मध्य पांच फलक बुद्ध स्वर्णके लगे रहते हैं। मुकामण और स्वर्णके संयोगते सोपानहार निर्मित होता है। मणिसोपानहारके फलक रत्लबटित स्वर्णके होते हैं और सोपान हारके फलक केवल स्वर्णते हो बनाये जाते हैं।

हारयष्टि ( आदि० ७।२३१; १४।२१३; १५।१५ )

हारयष्टि अनेक लड़ोंका हार होता है। इसके बीचमें चन्द्रहारकी तरह पक्खे नही लगे रहते हैं। दूसरे बब्दोंमें यह केवल मुकाओंकी लडियोका ही हार होता है और ये सब लडियाँ ऊपर जाकर एकमें मिल जाती हैं।

मौक्तिक हारावली ( आदि० ७।२३१; १५।८१ )

मुक्ताओकी एक छड़ीकी माछा ही मीसितक हारावळी अथवा मुस्तावळी है। हारावळीमें अविके जैसे गोछ मोती छमें रहते थे। शुंगकाळीन मूर्तियोंने भी मीकिक हारावळीका अंकन पाया जाता है।

मणिहार (आदि० १४।११ ५।१३६)

यह हार माधिक, पन्ना, मुक्ता, चन्द्रकान्त, पुण्यराग प्रभृति अनेक मणियों हारा निर्मित होता था। एक प्रकारते रहे हम रत्नमाला कह सकते हैं। स्तान-पर्यन्त यह हार कटकता रहता था। इसकी कार्ता अस्पूत्त थी। मणिहारमे मध्य-मणिका विशेष महत्त्व था। आजकल जिस प्रकार 'टिकड़े' लगाये जाते है, उसी प्रकार आस्पिपुणके भारतमें मणियोंके हो टिकड़े लगाये जाते थे। कष्टाभरण ( आदि० १५।१९३ )

यह पुरुषोंका आभूषण है। स्वर्ण और विद्रुप मणि अथवा स्वर्ण तथा मुक्ता-

मणिडारा तैयार किया जाता था। कष्टाभरणकी प्रमुख विशेषता अपने आकार-प्रकारसे पूरे कष्टको आच्छाबित करने की है। आविषुराणके सन्दर्भमें बताया है कि कष्टाभरणमें अनेक प्रकारके रत्न भी रहते थे, जिनसे किरणें निकलती थीं। मरतके आधूरणोंमें इसकी गणना को गयी है।

हारलता ( आदि० १५।१९२ )

हारलता हारसे बहुत भिन्न नहीं है। यह छोटे और स्निष्य चमकदार मोति-याँसे बनायी जाती थी। बहुत कष्णानरणमें विविध प्रकारके रत्न जटित रहते थे, वहीं हारलतांमें केनल मुक्तारों हो लगे रहती थी। हारलता एनी जयेक्षा पतली और अधिक चमकदार होती थी। हारलता मुजापर्यन्त लटकती रहती थी। हारबल्ली और हारबल्लियों (आदि० १५१९६३, १५१९६४)

हारबल्ली और हारबल्लरी हार प्रायः एक समान प्रतीत होते है। यह निष्यस है कि हारबल्टी या हारबल्लरों सम्बद्धार था। इस सम्बे हारको पुरुष चारण करते थे। निषयीं बात स्वेतहारको पहनती थी, उसे स्तरनलिन्हार कहा गया है। आसिपुराणमें उक दोनो हार परतके आमुषणोंने निदिष्ट किये गये हैं। इसकी आविपुराणमें 'स्तनोपान्तहार') की संज्ञा दी है।

कण्ठमालिका ( आदि० ६।८ )

कण्टमाणिका बाजकलको मोहनमाला है। यह स्वर्णके दानोंसे तैयारकी जाती थी तथा मध्यमे यत्र-तत्र रत्न या मोती भी लगे रहते थे। कष्टमाणिकाको स्त्री जीर पुरुष दोनों हो पहनते थे। कष्टमालाका प्रचार मध्यकालीन मूस्तिकलसे स्पष्ट हो जाता है। मध्यकालमे हक्का प्यांत प्रचार था।

हेममाला ( आदि० ३०।१२४ )

स्वर्णनिर्मित गाला है। इसे प्रायः स्त्रियों ही भारण करती थी। हेममालाका सीन्दर्य हारावलीके बीच ही शीभित होता था। इसे आवक्तलकी 'स्वर्ण जंजीर' या 'लच्छा' भी कहा जा सकता है। मध्यकालमे हेममालाका पर्याप्त प्रचार था। मैंवेयक (आदि० २९११६७)

गर्छमें पहने जानेवाळा स्वर्ण-रत्न जटित कच्छा ग्रेवेयक कहळाता था। साहित्य-यर्पणमे बताया है <sup>9</sup>— "क्ट्सार्क सिल्वाससी व किंचरे मेवेयक नोड्यक्काम्" व्यक्ति उज्ज्वल ग्रेवेयकके प्रति भी कीन नहीं है। यस्तुतः ग्रेवेयक स्वर्ण जी स्वर्ण हारा निर्मित होता था। एक दाना स्वर्णका बीर दूसरा दाना प्रवाल या किसी मणिका रहता था। येवेयकमें मध्यमणि या क्रम्य प्रकारका टिकड़ा नहीं

१. आदिपुराण ६।७३ । २. साहित्यदर्पण, कळकता संस्कृरण, तृतीय परिच्छेद ।

लगाया जाता था। यह कच्टमालांके समान ही था, विशेषता इतनी ही थी कि इसमें टिकड़ा नहीं रहता था। ग्रैवेयक कच्टमालांसे बड़ा होता था और अधिक कीमती भी उत्ता था।

आविषुराणमें कण्ठाभूषणोंका बहुत अधिक विस्तार पाया जाता है। इसमें हारोंके प्रवपन प्रकार बतलाये गये हैं:—(१) इन्द्रष्ठन्य, (३) विजयस्क्रन, (३) देवच्छन्द, (४) रिश्मकलाप, (५) गुच्छ, ६) नवत्रमाला, (७) अर्थगुच्छ, (८) माणव, (९) अर्थगुच्छ, (८) माणव, (९) अर्थगुच्छ, (८) माणव, (९) अर्थगुच्छ, (८) याणव, (९) अर्थगुच्छ, (८) याणव, (९) अर्थगुच्छ, (८) माणव, (९) अर्थगुच्छ, हो विजयस्क्रमाणव और (११) विजयस्क्रमालय कोर स्वारह यश्चिक भेदे हैं। इनको शीर्थक; उपशीपक, अवशादक, प्रकाण्यक और तत्यप्रवस्य इन भेदोसे विभक्त करने पर ५५ खेद होते हैं। नामावली निम्न प्रकार है—

(१) शीर्षक इन्द्रच्छन्द (२) शीर्षक विजयच्छन्द (६) शीर्षक देवच्छन्द (४) शीर्षक रिमकलाप (५) शीर्षक गुच्छ (६) शीर्षक नक्षत्र माला (७) शीर्षक अर्थ-गच्छ (८) शीर्षक माणव (९) शीर्षक अर्थमाणव (१०) शीर्षक इन्द्रच्छन्दमाणव (११) शीर्षक विजयच्छन्दमाणव (१२) उपशीर्षक इन्द्रच्छन्द (१३) उपशीर्षक विजयच्छन्द (१४) उपशीर्षक देवच्छन्द (१५) उपशीर्षक रश्मिकलाप (१६) उप-शीर्षक गच्छ (१७) उपशीर्षक नक्षत्रमाला (१८) उपशीर्षक अर्धगच्छ (१९) उपशीर्षक माणव (२०) उपशीर्षक अर्थमाणव (२१) उपशीर्षक इन्द्र च्छन्दमाणव (२२) उपशीर्षक विजयच्छन्दमाणव (२३) अवचाटक इन्द्रच्छन्द (२४) अवघा-टक विजयच्छन्द (२५) अवघाटक देवच्छन्द (२६) अवघाटक रहिमकलाप (२७) अवघाटक गुच्छ (२८) अवघाटक नक्षत्रमाला (२९) अवघाटक अर्घगुच्छ (३०) अवघाटक माणव (३१) अवघाटक अर्थमाणव (३२) अवघाटक इन्द्रच्छन्द माणव (३३) अवघाटक विजयच्छन्द माणय (३४) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्द (३५) प्रकाण्डक विजयच्छन्द (३६) प्रकाण्डक देवच्छन्द (३७) प्रकाण्डक रश्मिकलाप (३८) प्रका-ण्डक गुच्छ (१९) प्रकाण्डक नक्षत्रमाला (४०) प्रकाण्डक अर्घगुच्छ (४१) प्रका-ण्डक माणव (४२) प्रकाण्डक अर्घमाणव (४३) प्रकाण्डक इन्द्रच्छन्दमाणव (४४) प्रकाण्डक विजयच्छन्द माणव (४५) तरलप्रबन्ध इन्द्रच्छन्द (४६) तरलप्रबन्ध विजयच्छन्द (४७) तरलप्रबन्ध देवच्छन्द (४८) तरलप्रबन्ध रिमकलाप (४९) तरलप्रबन्ध गुच्छ (५०) तरलप्रबन्ध नक्षत्रमाला (५१) तरलप्रबन्ध अर्धगुच्छ (५२) तरलप्रबन्ध माणव (५३) तरलप्रबन्ध अर्थमाणव (५४) तरलप्रबन्ध इन्द्र-च्छन्द माणव और (५५) तरलप्रबन्ध विजयच्छन्द माणव<sup>9</sup>।

उपर्युक्त ५५ प्रकारके हारोंके लक्षण संबोग करके अर्थात उपपद और पहोंकी

१. आदि० १६।६३-६४ ।

परिमादाओंको मिलाकर अवनत कर लेना चाहिए। निस्सन्देह आदिपुराणके भारतमें क्यापुराणोका विवेष स्पर्ध विस्तार और प्रचार वा। उक्त ५५ मेदों- को भी मिलास्थ्या अर्थात् विभिन्न प्रकारके टिकड़ोके आधार पर अनेक रूपान्तरीमें विभन्न किया जा सकता है। बस्तुत आचार्य जिनसेनका एतद् विपयक ज्ञान अस्यत्व विस्तृत है।

कल्टके अन्य आभूषणोंमं नक्षत्रमालाहार', हारावली र, कंटिका , तारावकी आदि भी परिपणित है। नक्षत्रमाला और नक्षत्रमालाहारमं अन्तर है। नक्षत्र-मालाहार केवल नारियों हो स्तानेके मध्यपं धारण करती थी, जबकि नक्षत्र-मालाहो पेक्ट भी पहनते थे।

# कर्णाभूषण

प्राचीन भारतमे कानोंमें आभूषण पारण करने की प्रचा प्रचलित थी। नर और नारियाँ दौनोंके हो कानोंमें छिद्ध रहते थे, तथा दोनों ही आभूषण पारण करते थे। आदिपुराणों प्रतिपादित कई प्रकारके कर्णाभूषणीके उन्हेंग्लेस प्रतीत होता है कि पुरुष केवल कृष्यक हो कानोंसे पहनते थे। कृष्यके लिए कर्णाभूषण शब्द भी प्रयुक्त मिलता है। कृष्यक भणि-माणिवस और स्वर्णसे जटित होते थे। नारियाँ-कृष्यक, वर्णान, अवतंत आदि कानोंसे पारण करती थी।

कुण्डल ( आदि० १०१२७, ११११७, ११११३३,१४११०,१६।२३४; १६।१३; ३११३०, ३११४४, पारप७ )

कुण्डल नर-नारियोके लिए प्रिय कर्णाभूषण है। ये सणि, काचन और मुक्ता आदिसे बनाये जाते में । इनकी आकृति गौल-नोल अल्लेके समान होती मी तथा सदन्तेसे सन्द हो जाते थे। कुण्डलोका प्रचार वर्तमान भारतमें भी पाया जाता है। मणिकुण्डल (आदि० ३३।१४५, ९।१९०,१४११)

कांचनके साथ मणियोंका विशेषक्रपते व्यवहार किया जाता था। मणिकुंचक मणियोंके हारा बनाये काले वे । मणिकुंचकको बाकृति भी गोक होती थो, इसमें किनारे पर मणियाँ जटित रहती थी। इनकी आकृति वर्तमान ईयरिगकी जैसी प्रतीद होती है। मणिकुण्डकोका प्रचार पर्याप्त मात्रामें था।

रत्नकुण्डल ( आदि० ४।१७७; १५।१८९ )

आदिपुराणमे दो प्रसंगोंमें रत्नकुण्डलका उल्लेख आया है और दोनों हो प्रसंगोंमे रत्नकुण्डल पुरुषपात्रों द्वारा घारण किये गये हैं। रत्नजटित होनेके कारण

१. वही १५।८३। २. वही ४।१२८ । ३. वही ९।१५०. १४१११ ।

ही ये रत्नकुण्डल कहलाते थे। महाबलके रत्नकुण्डलोंसे मण्डित दोनों कान सरस्वती देवीके झूलनेके लिए दो झूलेके समान ही प्रतीत हो रहे थे।

कुण्डली ( आदि० ३।७८ )

कुण्डली कुण्डलसे छोटी एवं आकार में मनोहर होती थी। कुडली बल्प-वयस्क प्रश्नित ही धारण करते थे। कुण्डली भी गोठाकार होती थी और कानोसे नीचे लटकती रहती थी। अनेक यस-पर्धाणयोको मूर्तियोके कानोमें कुण्डली अंकित-की गयी है। कुण्डलसे इसमें इतनी ही भिन्नता होती है कि कुण्डल बडा रहता है और कुण्डली आकारमें छोटी होती हैं।

मकराकृति कुण्डल (आदि० १६।३३)

प्राचीन भारतको उपयोगी खिल्पकलामे नाना प्रकारके आभूवर्णोकी।परिगणना-की गयी है। मकराष्ट्रति कुण्डल—मकरकी आकृतिके बनाये जाते थे। रत्न, मणियो और स्वणं द्वारा इस श्रेणीके कुण्डलोको कर्णपूर जैसा बनाया जाता था; यत. मकराकृतिका निर्माण कर्णपूर्ये हो संभव है। इन कुण्डलो द्वारा कर्ण प्रदेश आपळादित हो जाता था। इसके बीचमे पेंच लगा रहता था, जिससे ये गिर महीं सन्ते थे।

### कराभूषण

प्राचीन भारतमें अंगर, नन्य, केयूर, करक और अंगूठी ये पौच कराभूषण प्रचित्तत थे। इन आयूर्णोका स्त्री और पुष्प दोगोंडी समान रूपते अबहार करते थे। अन्तर इतना ही चा कि तुर्णवर्ग सारे आयूर्णोको चारण करता चा और नारी वर्गके आयूर्णोमें पुँचुक आदि लगे रहते थे।

अङ्गद ( आदि० ७।२३५, १५।१९९, ९।४१, ११।४४, ११।१३३, ४४।१२;

१६।२५३, ५।२५७ )

भुजाओं पर बीचनेका एक जाभूषण है। स्त्री जीर पुरुष दोनों ही हमें समान-क्यसे घारण करते थे। ज्याकरणके अनुसार हसका ज्युत्पत्ति जन्म अर्थ है— अक्कं दाबति स्वति वा अक्क्टस्स्। यह कोहनीके उत्तर भुजामे पहना जाता है। हिन्दी में स्त्रे बाजुबन्द भी कह सकते है। यह स्वर्ण बारा निर्मित होता था। केसूर ( आदि० ९।४१; ९।१९०, ११।१३३, १४।१२; १५।२०, १५।१९९; ५।२५७: ४।१८८; १९।२३६)

अंगदके समान यह भी भुजबन्ध ही है। अंगदकी अपेक्षा इसमें एक विशेषता यह रहतो है कि इसमें नोंक होती है। रघुवंश महाकाव्यमें बताया गया है कि

१, श्रुताङ्गना समाक्षीडलीलादोलाविते दभौ-आदि० ४।१७७।

अबके द्वारा मारे गये योद्वाओं में एकके केयू रकी नोंक शिवाके तालूमे चुम गयी थी'। अपुर्वातके अनुसार ''के बाही शिरांस वा याति—इति केयू र.'' हिन्दीमें टाड या विजायठ भी कहते हैं।

कटक ( आदि॰ १४।१२, १५।१९९; १६।२३६; ७।२३५ )

कड़े के समान एक आमूषण है। कटक चूटी के समान पहने जाते थे तथा डीके हते थे। कटकरल जटित स्वर्णके होते थे। नर और नारी दोनों ही समान रूपते रहते थारण करते थे। कटकका अर्थ कड़ा भी किया गया है। कटक प्रकोष्टमें स्थित रहता था। कौननके कटक सुन्दर होते थे और मजबूत भी माने जाते थे।

दिव्यकटक ( आदि० २९।१६७ )

रत्नजटित सुन्दर कडोंको दिव्यकटक कहा है। दिव्यकटकके निर्माणमे बहु-मृत्य रत्नोंके सन्ध धीत चामीकरका व्यवहार किया जाता था।

मुद्रिका (आदि० ४७।२१९, ७।२३५)

अँगूठीके लिए मुहिकाका प्रयोग किया है। मुहिकाएँ तीन प्रकारकी होती थी—

१. रत्नजटित---रत्नों द्वारा नामोत्कीणित ।

२. स्वर्णघटित-सादा अँगठी।

३. पश-पक्षी आदिकी आकृति अंकित ।

आदिपुराणमे सामान्य मृद्रिकाका ही व्यवहार पाया जाता है। आँगुलीय आभूषणोमे मृद्रिकाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवाह आदिके अवसर पर स्मृतिको स्थायित्व प्रदान करनेको दृष्टिसे मृद्रिका उपद्वारमें भी दी जाती थी।

## कटि आभूषण

कटि आभूषणीका भी कम महत्व नहीं है। कटि आभूषणोमें मेखला, रशना, काञ्ची और दामकी गणना की गयी है। ये आभूषण स्वर्ण, रत्न, मुक्ता प्रभृति द्वारा निर्मित होते थे।

मेखला (आदि० १५।२३)

मेखलामें किंकिणी नहीं लगी रहती हैं, जिससे यह बजती नहीं है। कहीं-कहीं कार्ज्योंमें चित्रण झाता है कि मेखलासे रानियाँ राजाओंको बांच देती हैं। यह चौड़ाईमें पतली होती है। मेखला दो प्रकारको होती थी---(१) सादी स्वर्ण-

१. रघुवंश ७।५० ।

मब और (२) रत्नजटित या मणि मेखला । ज्वनि उत्पन्न करनेके लिए क्विक्त कदाचित् मेखलाओंमें युंचुक भी बीच दिये जाते थे । कुछ स्त्रियाँ साडीपर पटियोंसे बनी भेखलाएँ पहनती थीं । मेखलाके टूट जानेसे उसके मोती विखर जाते थे ।

'सीयते प्रक्षिप्यते काममध्यभागे' इति मेखला अर्घात् कमरमे पहना जानेके कारण मेखला कहलाती है। करपनी, तगड़ी या कटिबन्य इसे कहा जा सकता है। रशना—( आदि० २।२३६, १५।२०३)

रधानामें क्षुत्र पण्टिकाएँ जटित रहती थी, जत. इससे सज्द निकलते रहते थे। रखाना और मेंसला आकार-जकारमें समान है, अन्तर केसल चुँचक को है। चूँचक लगे रहनेके कारण रखाना सज्दायमान रहती थी। यह भी पतली होती भी, जिससे कभी-कभी नायिकाएँ अपने प्रीमर्थोंको रखाना द्वारा ताडित करती थी।

क्षुद्र घण्टिकाओके सुत्र ट्ट जानेसे घण्टिकाएँ विखर जाती थी। मत्स्य, हंस प्रभृति नाना आकृतियोकी घण्टिकाएँ बनी रहती थी। रत्व, मणि एवं मुक्ताएँ भी रखनाम जटित रहती थीं।

काञ्ची ( आदि० १२।२९-३०; १४।२१३; ७।१२९ )

काञ्ची चौड़ी पट्टी-ची होती थी। मेवला एवं रशनाको पतलो पट्टी रहतों थी, किल्तु काञ्चीको चौडी पट्टी रहतों थी। यह दच्यां अवशा काञ्चनमधी रल-लिमोसे परिपूर्ण रहतों थी। काञ्चनोको शब्दमधी बनानेके लिए पुँप=कोका भी प्रयोग किया जाता था। क्वांणतकनककाञ्चीका वर्णन अनेक स्थानो पर आया है। काञ्चीको लड़ियाँ होती थी, संमवतः यह सात या पांच लड़को रहती थी। आदि-पुराणके काश्यासक वर्णनीके अध्ययनदे जात होता है कि कटि आभूषणोमें काञ्ची-का महस्वपूर्ण स्थान था। नारियाँ रशान, मेवला और काञ्ची इन दोनों आभू-पर्णाको कार्टिस एक साथ पहलतों थी।

## मेखलादाम ( आदि० ४।१८४ )

यह पुरुषोक्ता किंट आभूषण है। महाबक्के बार प्रधान आभूषणोंमें मेखका-द्यामकी गणनाकी गर्या है। दामकी पट्टी सेक्का और रखना दोनोंकी अपेका बोकी होती थी। मेबक्कारामका अभिप्राय यह है कि यह ऐसी करखनी थी, जिसका पट्टा उक्त दोनोंकी अपेक्षा बीडा रहता था।

किकिणीयुक्त मणिमयदाम ( बादि॰ १४।१३ )

कमरमे पहननेके लिए चौड़े पट्टेकी कई लड़ोंको करघनी बनाई जाती थी। यह करघनी मणिमय तो होती ही थी, पर इसमें किंकिणी भी लगाई जाती थी। इस प्रकारकी करधनीको नारियाँ ही पहनती थीं। यह करधनी नृत्यके अवसर-पर अथवा क्रीडाविशेषके अवसरपर व्यवहारमे लागी जाती थीं। शिक्षु भी मनो-रंजनार्थ इस करधनीको घारण करते थें।

मुक्तामयदाम ( आदि० ११।१२१ )

दामका अर्थ माला भी होता है। विमानते सम्बन्ध रहनेसे पस्तुत सन्दर्भ में माला अर्थ अधिक उपयुक्त भी हैं। पर मुक्तामयदाय सामान्यत: मीतियाँकी बनी करपनीके लिए प्रयुक्त होता हैं। यह करधनी सात लड़ बौड़ी बनायी जाती थी।

काञ्चीदाम ( आदि० ८।१३ )

स्वर्ण डारा बनायी गयी चौडी पट्टेंबार करवनीको काञ्चीदाम कहा जाता है। आप्तिपूराणमे हस प्रकारकी करवनीको नारियाँ घारण करती थी, सक्ता रुप्त उल्लेख हैं। श्रीमतीके किटभागपर यह करवनी विशेष क्यते शोमित भी, जिससे जयज्ञेयका गत श्रीमतीके किटभाग क्यी निविधर ही रयण करता था।

आदिपुराणमे कटिसूत्र (आदि० १३।६९; १६।२३५, १६।१९, ३।१५९) का भी निर्देश मिलता है। यह स्वर्णसत और रेशमका होता था।

## पादाभूषण

पैरोको सजाना और उन्हें अनेक प्रकारसे सुन्दर बनाना सुर्विचुणं व्यक्तियो-के लिए आवस्यक था। जीवनका उद्देश्य सुन, शान्ति और आनन्द प्राप्त करना है। जिन व्यक्तियोंको जीवनकलाका परिज्ञान है, वे बेशभूषा, आभरण एवं अन्य प्रकारको प्रसाधन सामग्री द्वारा अपने शरीरको सुर्वाकृत करते है। उनको यह सुर्योच हो संस्कृति है तथा सुर्विचुणं जीवन यापन करना सास्कृतिक जीवन है।

पादाभूषणोमे नुपुर, मणिनुपुर, नुकाकोटिक और गोमुलमणिक नाम विशेष रूपते आते हैं। नुपुर कई प्रकारके होते थे। नारियाँ हो नुपुर पारण करतो थी, पुत्रव नहीं। विषोध अवसरोंपर स्त्री-यात्रोंका रूप धारण करनेवाले पुत्रव मी नुपुर पहनेते थे।

नूपुर ( आदि० १६।१७८; १६।२३७; ६।६३ )

नृपुरका अर्थ विक्रुए नहीं, पायल था। कुमारी कन्याएँ भी नृपुर बारण करती थी। नृपुर मणिजटित भी बनते थे, यदि कर्हे विक्रुए मान छें तो मणि-जटित होनेकी गुंजायश ही नहीं निकल सकती है। नृपुर्तेमें पूँघक लगाये जाते थे। नृपुर कर्ह प्रकारके उपलब्ध होते हैं। वथा—

- १. शिञ्जितनूपुर
- २. मणिनूपुर
- ३. भास्वत कलनुपुर
- ४. कलनुप्र

बादिपुराणमे मणिनपुरुका (आदि० धारशः, १२।२२; ५।२६८,७।१२९) विशेष उन्लेख आया है। ये नृपुर गुरुक्तक भी चढ़ाने जाते थे। मणिनपुरी-की प्रमुख विशेषात्र मणियोकी ही थी। इनकी मणितटत मानवेर्न किसी भी प्रकारकी विग्रतिपत्ति नहीं है। साथारण नृपुर स्वर्णके होते थे।

## तुलाकोटिक ( आदि० ९।४१ )

नृपुरके विशेष-भेदके अर्थमे नुलाकोटिकका व्यवहार किया गया है। इस श्रेणीके नृपुरोमे पुँघक लगे रहते थे, अतः व्यति निकलती रहती और ये अपनी श्रोर सह्वयमोके मनको आकृष्ट कर लेते थे।

गोमुखमणि ( आदि० १४।१४ )

गोमुलके आकारके नुपुरिक्षिण, जिनमं मणियां जटित रहतो मी, गोनुल-मणि महलाते पे। पैरोमें पहनने योग्य आभूषणोमे गोमुलकाणको नृपुरक्षमं इसी कारण परिगणित किया गया है, कि इसको आहति नृपुर तुल्य ही होती थी।

#### त्रसाधन सामग्री

बस्तामुवजोके अतिरिक्त सुगन्धित चूर्ण, पुण्यसालाएँ, चन्दनहव, कुंकुम, केबर प्रमृति पदाचों हारा करिरका प्रतायन किया जाता था। इतना हो नही स्नानके लिए भी सुगन्धित जलका प्रयोग किया जाता था। आदिपुराणमे आयी हुएँ प्रतायन सामग्रीको निम्नलिखित वर्गोमें विभक्त कर विश्लेषित किया जायमा।

- १. केशरचना सम्बन्धी सामग्री।
- २. मुख-सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री ।
- ३. अन्य शारीरिक आरंग प्रसाधन सामग्री।
- ४. श्रुंगारिक सामग्री।

केशरचना सम्बन्धी सामग्री

स्त्री और पुरुष दोनों ही लम्बे-लम्बे बाल रखते थे। नारियाँ केशोंका

बन्धन विशेषरूपसे करती थी। केश-बन्धनको आविषुराणमे दो विधिया उल्लि-खित है—

(१) कवरी (आदि० ३७।१०७; १२।४१) और (२) धम्मिल (आदि० ६।८०)।

विशेष केशरचनाका नाम कवरी है। गूंचे हुए वालोंके दो नाम आये है—चेगी और प्रवेणी। कवरी वस्तुतः वेणी या प्रवेणीके रूपमं रहती थी। यह ऐसा केणी बस्यत या, जिसमें केशोमें पृष्पीको अवस्य कमाया जाता था। ज़डा और वेणी सोनोंमें पर्यात अन्तर है। कवरी कम्बार्किक रूपमें वालोंको प्रथित रुप्ते तरीने पर्यात अन्तर है। कवरी कम्बार्किक रूपमें वालोंको प्रथित रुप्ते ही। कलाटपर लटकते हुए वेशोंको भ्रमरक, कुन्तल और अमरालक वताया गया है। यमिलक्षे मुक्ता और पृष्प भी लगाये जाते ये और इसे जूटके समान बाघा जाता था। जुडा-बन्धक विश्व कर रूपमें प्रचलित थी। सौन्दर्य श्वाधनके हेतु सभी नायिकाएँ जुडाबन्यन किया करती थी। बेना, वमेली बादि सुगन्तिय पृष्पोंको भी विमाल नामक जुडेंग गूंथा जाता था।

एक बंगीका प्रसंग भी आता है। विरहावस्थामे वाल कुछे रहते थे तथा पतिक विदेश जाने पर तेल लगाना, बेणी चारण करना एवं पूथ्यीसे केलोंको लर्जहत करना विज्ञ था। केशप्रसाधनकी कई प्रकारकी सामग्री आदिपुराणमें आयी है।

अलकाश्चूर्णंकुन्तलाः ( आदि० १२।२२१ )

असरकोशमे अलकका स्वरूप "अलकास्युण्कुन्तलाः " बतामा है। इससे यह मूचित होता है कि अलकावली बगानेम यूर्णका प्रयोग विषय जाता मा यह पूर्णकुन्तल कुंकुम, कर्ष्म, व्यावेक हारा वैदार विकास वार्ता मा । यह पूर्ण होते हुए भी अवकेण होता मा, जिसके अवसहारसे बातोंमें भैवर पैदा किये आते थे। महास्वि कालदिवानों भी 'प्यूचिम बतलाया है कि केरण देशको शिवरों अलकोमें यूर्णका प्रयोग करती भी। 'इन्हमति अपने केशोको पूर्णदार या अलकोस स्वताने किए पूर्णकुन्तलका अवस्वार करती हुई परिलक्षित होती है। लटीको पूर्ण, कुन्तल या अलकके रूपमें लानेसे लट्टा पूर्णकुन्तलका व्यवहार करती हुई परिलक्षित होती है। लटीको पूर्ण, कुन्तल या अलकके रूपमें लानेसे लटा हुई परिलक्षित होती है। लटीको पूर्ण, कुन्तल या अलकके रूपमें लानेसे लटा हुई परिलक्षित होती होगी। अलकोमें बकता या पुनावको लीन्यकी इंटिस आवरवक माना जाता था। पूर्वपालेवालों को बनानेके रुद्ध भार व्यवित हैं।

१. कवरी केशवेशोऽम भग्मिल्छ: संवताः कचा ।—जमरकोश २।६।६७ । २. घमिल्छ: संवताः केशाः—जभिगानचिन्तामणि ३।२३४ । ३. जमरकोश २।६।६६ । ४. रघुवंश ४.५४ ।

सीमन्त या माँगके दोनों ओर केवल वलीभृत अलकोंकी समानान्तर पंक्तियाँ सजी रहती हैं। इत विस्थासका व्यवहार कुषाण और गुप्तकालकी मूर्तिकलामे प्रवर रूपमे पाया जाता हैं।

सीमन्त या केशवीधीको एक आमूषणसे सज्जित किया जाता था । इसका वर्तमानरूप सिरबोर कहा जा सकता है । इस आमूषणके लिए सीमन्तस्थान कुछ विस्तृत दिखलाया गया है, इससे थोडा हटकर धुँधर आरम्भ किया जाता है ।

पूँचरकी पहली पंक्ति ललाटके ऊपर अर्द्धवृत्तको तरह घूमती हुई सिरके प्रान्त भाग तक जाती है। यह बली छतरी जैसी प्रतीत होती है।

मौगके दोनों ओर पहले पटिया, तत्पश्चात् यूँघर आरम्भ होकर दोनों ओर फैल जाते हैं।

अलक केशरचनाके अन्य प्रकार भी उपलब्ध होते हैं। वस्तुत. सौन्दर्यकी दक्षिते केशरचनाका मन्य अत्यधिक था।

बूडापाश, कुटिलपाटिया, मीलि, केशवन्धन, वेणोवन्धन आदि नानातरहसे केपोकी सन्दरतम बनानेका आयास किया जाता था ।

केशसंस्कारी धृप (आदि० ९।२१)

कैशोंको पुर्गान्यत करनेके लिए कालागुरुको विशेष गुगन्यत थूप तैयार की जाती थी, जिसके धूमके केशीको सुगन्यित और सिनाय सनाया जाता था। इस प्रप्तका युंजा बहुत सुगन्यित और सुहासना होता था। श्रीमन्त्यरोकी गारियाँ केशोंको घोनेके अनन्तर पूपके घूमने सुगन्यित करती थी। आदियुराणकी सभी नायिकाओंने केशोको सुगन्यित करनेकी प्रयासायी जाती है।

पष्पमालाभरण (आदि० ७।२३२; १५।९०)

कृदिल केशोपर पृष्पमालाएँ वारण करनेकी प्रचा प्रचलित थी। श्रीमतीके कृदिल केशिस मुश्रीभित सस्तकपर धारण की गयी पुष्प माला नीलिंगिके शिवारके समीप प्रवाहित होती हुई सीता नदीके समान श्रीमध्यमान हो रही थी। चौटों के छि हो जानेपर उसमें वाँचे गये पृष्प फैल गये थें। एक अन्य सन्दर्भमें बताया है कि देविया अपने लालाटलटपर लटकते हुए जिन अलकाको भारण कर रही थी, वे सुचर्ण श्टूकके किलारेपर जडे हुए ध्वात्मील प्रणियोंके समान अस्यन्त मुश्रीभित ही रहे थे। शैवायोंके अधान अस्यानार्थ हो रहे थे। शैवायोंके अधान अस्यानार्थ हो रहे थे। शैवायोंके अधान अस्यानार्थ एवं। अस्यानार्थ एवं। अस्यानार्थ हो रहे थे। शिवायोंके अधान अस्यानार्थ एवं। अस्यानार्थ हो रहे थे। शिवायोंके समान अस्यन्त मुश्रीभित हो रहे। थी। मानों कृष्णवर्णके सर्थ ध्वेत वर्णके संयोंको निगलकर पुन: उत्तल रहे हों।

१. विसस्रनकवरीवन्यविगस्कियुम्मोक्तरैः । --- ब्राह्मिक १२।५३ । २. स्नत्तस्रककारीवन्यः तयोसमेक्षितो अनैः । कुष्णाहिरिव शुक्काहिं निर्मार्थं पुनरुष्णिरन् ॥---वही १५।९० ।

स्पष्ट है कि केशप्रसाधनके लिए पृष्णमालाओंका व्यवहार किया जाता था। पृष्णमालाएँ कुटिल अलकावलीमें अपनी मनोहर छटा प्रवश्तित करतो थीं। केवल पष्पोका व्यवहार (आदि० १२१५३)

पुर्भों द्वारा विभिन्न प्रकारका प्रसायन किया जाता था। वालोंमे बेला, यमेली, यम्पक आदि नाना प्रकारके सुगल्यत पुष्प धारण किये जाते थे। मरू-देवी और श्रीमती दोनों ही केक-प्रसाधनमें पुष्पोंका अवहार करती थे। केवा- का संस्कार पृष्पेक पून द्वारा तो होता ही था, पर पुष्पराग केवामंस्कारमे कम सहायक नहीं बा। कमल्यराग एवं अन्य सुगन्यत पुष्प केवांको सजानेके लिए कामले लोय जाते थे।

#### मुखसौन्दर्य-प्रसाधनसामग्री

मुखको सुन्दर और आकर्षक बनानेके लिए पत्रपना को जाती थी। गोरो-चन और कुंकु, आदिके हारा अनेक प्रकारको पत्रपना मुलपर की जाती थी। यह पत्रप्तना नर और नारी दोनोंके मुलपर निमित्त की जाती थी। गोरोचन, चन्दन, कुंकुम प्रभृति मुगन्यित पदायोंका उपयोग सर्वत्र प्रचलित था। श्रीमन्त और निर्मत दोनों ही प्रकारके व्यक्ति मुखको पृत्रों और मुगन्यित पदायोंसे सज्जित करते थे।

#### ललाट तिलक (आदि० १४।६)

सायेपर लगाया यया तिलक मुख-सीन्दर्यके लिए विशेष महत्त्व रखता है। स्त्री और पुरुष दोनों ही मस्तकपर तिलकका व्यवहार करते थे, यह तिलक हरताल, मन पिछल, केशर आदि हव्योक्ता बनाया जाता या। दिनयों लालरंगके हरताल, मन पिछल, केशर आदि हव्योक्ता कानाया जाता या। दिनयों लालरंगके तिलक लगाती थी। लालरंगकी बिन्दी लगानेका प्रचार भी नारीमी या। ललल टिलकके अनावमें मस्तक शुन्य तमझा जाता या, उसे एक प्रकारिक बनाकु लिक भी माना जाता या। नारियाँ सीभाया चिह्नकी अभ्वयिक्त लिलक लगाती थी। मालविका गिनमित्री और पूर्वश्वी में ललाट उत्लेख आया है। कुमार-सम्बद्धित तिलक का उत्लेख आया है। कुमार-सम्बद्धित तिलक का प्रचार कर दिन्दित करका उत्लेख आया है। कुमार-सम्बद्धित तिलक का प्रचार कर दिन्दित कर वाल विश्वास विश्वा

#### पत्ररचना ( आदि० ७।१३४ )

स्त्री-पुरुष दोनों ही मुख्यर पत्र रचना किया करते थे। यह गोरोचन और कुंकुमसे की आती थी। लिख्तागंत स्वयंत्रमाके कशीलफरूक्यर कितानी ही बार पत्र रचना की थी। राज्याभिषेकके अदसरपर राजकुमारोके कणेलीपर भी पत्र रचना की आती थी।

१. मारुवि० श४; ४।६। २. रचुवैश १८।४४। ३. कुमार० श१०।

अञ्जन ( आदि० १४।९ )

सौन्दर्यके लिए अखिमे अंजनका प्रयोग किया जाताचा। यह अंजन काला होता था। ऋषभदेवके नेत्रोंमे अंजन अंजित किया गया था। विरह और साधना-की स्थितिमें अंजन—काजल लगाना बजित था। अंजन शलाकाओं द्वारा लगाया जाता था। अंजन लगनेसे मुखका सौन्दर्य कई गुना वढ जाता था।

# मज्जन ( आदि० २०।२०--२१ )

शरीरकी स्वच्छ, दिख्य और कान्तिमान, बनानेके लिए मञ्जनका व्यवहार किया जाता था। स्नान अरीरशृद्धिके लिए आवस्यक माना गया है, लान करने के जरातन मुख्की कान्ति भी वड जाती है और शरीर रमणीय प्रतीत किल लगता है। स्नान करनेवे विशेष प्रकारको सामग्री प्रवृत्त होती थी। आषिपुराण में 'मञ्जन सामग्रचा' कहकर ही मञ्जनविधिका उल्लेख कर दिया है। पर सामग्री जब्द हारा यह सूचित हो रहा है कि 'स्नानीयवृण्यं के समान कोई सुग-न्यत वृण्यं या उबटन सामग्री अवस्य रहती थी, जिसका उपयोग स्नानके पूर्व किया जाता था। स्नानके पूर्व तील मर्दन भी होता था, जिसके मौसपेशियों दृढ़ होती थी। क्लानका महत्त्व तो जनागियकेले ही प्रकट है।

### अधरराग ( आदि० ४३।२४९ )

आँह रंगनेका प्रचलन था। रगनेसे ओहोका सौन्दर्य गिक्सर जाता था। जो औह स्वाभाषिकरूपने लाल होते ये वे तामुक्त रससे और अगिक अनुम्बत होकर पून्दर प्रतीत होने लगते थे। ओहोकी उपमा प्रचलने दी जाती है। प्रचाल या बिद्दम लालवर्णका होता है, अर्ज लाल ओह सौन्यका प्रतिमान माने जाते हैं। संस्कृत बाद्मपमे अपरोंको रंगनेका वर्णन अनेक स्थानोंपर आया है।

#### अन्य शारीरिक अंग-प्रसाधनसामग्री

अन्य शारीरिक अंगोम कान, हाथ, पैर प्रभृतिका स्थान आता है। आदि-पुराणमं क्या अंगोके प्रशासन और अलंकरणका वर्णनं आया है। मध्य पुग अलंकरणका पुग था, उस गुगमें प्रत्येक अंगको अलकृत करना आवश्यक था। सन्य अंगोके अलंकरणकी सामग्री एच्य, कुंकुम, लालारस और आलंबत आदि है। कर्णोत्सल (आदि० १५।८८)

कार्नोको सजाने और सुन्दर दिखलानेके लिए कर्णाभरणोंके अविरिक्त नीलो-त्यल अथवा सामान्य उत्पन्न भी धारण किये जाते थे। कर्णात्पर्लोका वर्णन तथ्य-परक साहित्यक शैलीमें किया है। अशोककलिका, चम्पककलिका, कमलकलिका-

१. आदि० २०।२१ । २. वही १२४४ ॥

आदिसे तो कार्तोको अलंकृत किया हो जाता चा, पर उत्पर्लोको भी आभूषणीके रूपमे धारण किया जाता चा । नीकोत्पल अचवा अन्य किसी प्रकारके कमलोंको भी कानमे पहना जाता चा ।

कुंकुमाभरण ( आदि० १२।३४; १३।१७८, ९।७, ३१।६१ )

कारीरको मुगन्यत करनेके लिए नर और नारी दोनो ही केवारका उपयोग करते थे। कर्जूर, केशर, कालागुरुका लेप स्वास्थ्यके लिए भी गुणकारी होता था। अत कुंकुमका उपयोग स्वनों पर लेप करनेके लिए किया गया है। कुंकुमका माथे पर भी तिकक लगाया जाता था। समस्त घरीरमे भी कुंकुमका लेप किया जाता था। बारीरपर लगानेके लिए जिस अंगरागका व्यवहार किया जाता था, उसमें प्रधान अंग कुंकुमका हो होता था।

कर्पुर (आदि०३५।६१)

कर्पूरका उपयोग सन्तायको हुर करन तथा शरीरको सुगन्धित करनेके लिए किया ताता था। मुख्यों सुबासित करनेके लिए पानके साथ भी इसका व्यवहार होता था। चतुर्वोतिपूर्णमे कर्पूर, इलायची, लवंग और जायपत्रीका प्रयोग किया जाता था।

चन्दन ( आदि० १।८१, ६।८०, ८।९, ९।११)

बीतलता तथा सौन्ययंके लिए चन्यका व्यवहार किया जाता था। हैमन्त और शिवितको छोडकर सभी ऋषुओमे दिवयों चन्यका उपयोग करती थी। पन्यकां कस्पूरी और केश दारा सुवासित किया जाता था। श्रियंतु, कह्त्रूरी, कालीय और कुकुमको मिलाकर अवलेण तेयार किया जाता था। पन्यक्तको चित-कर घोल लेयार किया जाना था, इस घोल हाग पर या सडकको सुवासित करतेका चर्णन भी आदिगुरागमें आया है। गलियो या सडकों पर सुनिध्यत करतेक लिए एए भी विकशित किये जाते थे।

आलक्तक ( आदि० ७।१३३ )

जिस प्रकार ओष्ठपर अधरराग प्रयुक्त किया जाता था, उसी प्रकार परणो पर अजता। बादिपुराणने अळताको ठाखारस (७१४५) भी कहा है और इसके द्वारा पैरोंको रंगनेका सन्दर्भ अंकित किया है। अळता द्वारा पैरोको रंगनेको कलामे कियाँ अत्यन्त पितृण होती थो। जाक्षा या आजकतक बस्तुत. महायर है, जिसका उपयोग आजतक होता आ रहा है। आजकतकको 'पदयावक' (आ॰ ४१८६) भी कहा है।

१. आवि ० ८।२००।

पुष्पमाला (आदि० २०११८; ११११३३; १६१२३४; ५१२५७; १०१२०५; ९४४; ३१३५; ३११०८; १७११६७; १६१८८; ११११२० )

सभी ऋतुओं में गर्ने पुणमालाएँ वारण करनेकी अथा प्रचलित थी। उत्सवों-में विशेष प्रकारते सुनीत्वत पुणमालालांका उपयोग होता था। पुणमालाएँ सता-मक्का अनुपम सामन समनी जाती थी। धनी-गरीब समी प्रकारक अभिक्त जीवन में आनंदोल्लास प्राप्त करनेके लिए उत्सुक रहते थे। माल्याभरण सभीके लिए सुल्का था। मालाएँ कई प्रकारको बनायो जाती थी। दुहर पूणोको गूंबकर का मालाएँ बनती थी, वे श्रीमन्तोके उपयोगमें जाती थी। पुण्य और पुणमालालांक का विशेष अगर था। मत्यारमालिका, 'चम्फकाला,' कमलमाला प्रभृति विशेष-विशेष मालाएँ भी निमित होती थी। पुणमालाएँ सर्वाङ्गमें धारण की जाती थी। मुख्याओं में सामन करने रूपमें और हाथमें कंकणवन्यके रूपमें मालाओंका व्यवहार किया जाता था।

```
सुगन्धितचूर्ण ( आदि० १४।८८ )
```

सुप्तिन्यत हथ्योंके समान नाना प्रकारके सुपन्यित चूणोंका भी उपयोग क्या जाता था। आजकक जिस प्रकार पाउडरका व्यवहार किया आता है, क्षेत्र प्रकार आहिए एवं के सार्वत है। विभिन्न प्रकारके सुपन्तित चूणोंका उपयोग किया जाता था। पटवास चूर्ण अध्यन्त सुगन्यित होता था, जिसकी सुवास सभी को आइन्द्र करती थी। कसल्यराग (आदि० ९।५) का व्यवहार भी किया या। केसरचूर्ण कस्त्रीचूर्ण प्रमृतिका उपयोग भी उस समय होता था। पुष्पोंका व्यवहार

पुष्पोका व्यवहार अनेक प्रकारसे किया जाता था। आदिपुराणके भारतमे निम्नलिखित पृष्पोंका व्यवहार होता था—

```
नालाका पुरस्ता अवस्थित होता चा
उत्तरल (जादि० ९११०)
कदम्बगुल (आदि० ९११०)
कम्मोज (आदि० १११३)
नीलोत्सल (आदि० ४१११२)
कुबलय (आदि० ४१११२)
पद्म (आदि० ४१११८)
मन्दारपुष्म (आदि० ४१११७)
अरबिन्द (आदि० ५१११९, ६१६३)
```

१. वही ११।२। २. वही ३१।६४।

```
चम्पक ( आदि० ३१।९४ )
केतकी (आदि० १२।२४७)
अशोक कलिका ( आदि० ९।९ )
कटज ( आदि० ९।१६ )
करवक ( आदि० ६।६२; १२।२१ )
अब्ज ( आदि० ६।६४ )
नलिनी (आदि० ६।१६७)
रक्तकमल ( आदि० ७।१४५ )
कन्द ( आदि० ७।१४५ )
इन्दीवर (आदि० ९।२३)
अयुच्छद या सप्तवर्णेच्छद या सप्तपर्णेच्छद ( आदि० ९।२ )
लोध पूष्प ( आदि० १९।१६८ )
जपा पूरु (आदि० २३।४१)
माधवी पूरुप ( आदि० ६।१७७, २७।४७ )
बन्ध्क पूष्प ( आदि० २६।२१ )--इपहरिया पृष्प
पाटल ( आदि० ३७।९० )-- गलाब
पंकज (आदि० ६।७९)
सरोज ( आदि० ६।१६७ )
कञ्ज (आदि० ६।७३)
प्रियंग ( आदि० ७।१३४ )
उपर्युक्त पुष्पावलीमे अञ्ज, उत्पल, कञ्ज, पंकज, सरोज, अस्मीज प्रभृति
```

कमलके ही रूपान्तर है, पर इनका व्यवहार भिन्न-भिन्न सन्दर्भोमें आया है। अतः उपयोगिता और व्यवहारकी दृष्टिसे अरविन्द, इन्दीवर आदिको पथक रूपमे परि-गणित किया गया है।

आम्रमञ्जरी (आदि० ५।२८८)

आग्रमञ्जरीका व्यवहार यसन्तऋतुमे विशेष रूपसे होता था । शौकीन व्यक्ति वनविहार और जलविहार करते थे तथा वहाँ नायक-नायिकाएँ आझ-मज्जरीदारा विभिन्न प्रकारको कीडाएँ करती थी। आसमञ्जरीका उपयोग कई प्रकारसे होता था। बादिपुराणके एक सन्दर्भमे बाग्रमञ्जरी उपमानके रूपमें व्यवहृत है। बताया है कि जिस प्रकार नवीन आग्रमञ्जरी भ्रमरको प्रिय होती है, उसी प्रकार स्वयंत्रमा ललितागदेवको प्रिय थी। सहकार-आभवनोंमे प्रियाओं-के साथ वसन्तक्रीडाके चित्रण भी पाये जाते हैं।

१. अ.वि० शदा

पुष्पमञ्जरी ( आदि० ११।१८ )

वनिवहारके समय उद्यानोंमें विलासी व्यक्ति पुष्पमञ्जरियोंसे क्रीड़ाएँ करते थे। पुष्पमञ्जरीका तात्पर्य पुष्पगुच्छोंसे है। ये पुष्पमञ्जरियाँ कई प्रकारके पुष्पों को एक साथ लेकर गलदस्ता जैसी बनायी जाती थी।

दर्पण ( आदि० १।४०; १।१११, १५।२१; ७।३ )

वर्षणका उपयोग मुलावलोकनके लिए सभी स्त्री-गुरुष करते थे। चक्रनर्ती क्रमान पुत्री क्षीमतीको समझाता हुआ कहता है कि तु थींघ ही मुल्यूमंक समान कर, अलंकार धारण कर और चन्द्रसिम्बके समान उज्ज्यक दर्पणमें अपने मुलकी घोंमा देल। इस क्षमसे स्पष्ट है कि चिन्ता या विपत्तिको समय दर्पणका उपयोग नहीं किया जाता था। बल मनमें उत्साह और उमंग रहती थी, तभी दर्पणमें अपनी आकृति देककर अलंकरण और प्रधामनक कार्य सम्पादित हीता था। जहाँ साम अलंकरण करती थी, बहु भी अलंकरणके वच्चाल स्वासिनी इतिया था। में अपना प्रतिविध्य देककर अलंकरण और प्रधामनक क्षम सम्पादित हीता था। में अपना प्रतिविध्य देककर हो यथार्थता और अयबार्थताका निर्णय करती थी। दर्पणकी घोंमाका वर्णन सभी प्रदेशोंमें किया गया है। दर्पणका उपमानके क्य स्त्री (१४०) में उपयोग हुआ है। इस उपमान डारा वस्तुओंके साक्षात् अवलोकन पर प्रकास डाला गया है।

अन्य उपभोग्य सामग्री

सास्कृतिक जीवनके लिए रहन-सहनके स्तरका उन्नत होना आशस्यक है। अतएव आदिपुराणमे शय्या, व्यजन, पत्यक्टू, चन्दनलेप आदिका भी उल्लेख प्राप्त होता है।

शय्या (आदि० ४७।१०५)

शय्याकी उपयोगिता अत्यधिक है। शय्या कई प्रकारकी होती बीं पुष्पोंसे शय्याको सजाया जाता था।

तस्य ( आदि० ९।२४ )

महेदार शय्याको तत्प कहा गया है। इस शय्यापर सुन्दर स्वच्छ चादर भी विछी रहती थी। तस्पका प्रयोग धनिक परिवारोमे होता था, पर शय्या—साट या चारपाईका व्यवहार सर्वेसाधारणमें भी पाया जाता था।

दर्भशस्या ( आदि० ३५।१२५ )

त्यायी, सायक या निर्धन व्यक्ति दर्भकी शब्या बनाकर अर्थात् दर्भकी चटाई बनाकर शयन करते थे। वस्तुतः किसी विशेष अभीष्टकी सिद्धिके लिए दर्भशस्या का आश्रय प्रहण किया जाता था। बाहुन : ७-७ १३१

व्यजन (बादि० ६।९२)

व्यजन पंखाके वर्षमें प्रयुक्त है। आतापकी शान्तिके लिए अववा शीतोप-चारके लिए व्यजनका व्यवहार किया जाता था। सुवासित जल, रक्तकमल और व्यजन द्वारा को गयी बायु आताप-समनके लिए लाभदायक बतलायो गयी हैं।

# चतुर्थ परिच्छेद वाहन

आदिपुराणके भारतमे विचिन्न प्रकारके वाहुनोंका प्रचार उपलब्ध होता है। मानव अपनी सीमित धार्णिके कारण देखाइत दूरीको पैरों हारा नहीं नाप सकता है, जतएव उसे तीवगामी वाहुनोंको आवश्यकता होती है। वाहुन अनेक ध्योंमें प्रमुक्त किये जाते थे। राजवरिवार, सामन, अंडिडमी एवं सार्थवाहोंने विवेध प्रकारके वाहुनोंका प्रयोग होता था। हाथी, थोड़े, रच एवं विविका आदि साधारण व्यक्तियोंने लिए दुर्जम थे। यान और विज्ञानोका व्यवहार तो केवल सार्थवाह किर विवाध होते ही होता था। सर्विक्त तोवश्यामी बाहुनोंने विचालकी गणना की गयी है। विचान आकाशमार्थमें चलता था और इसके चालक विधायर अंजी-केव्यक्ति थे। समाजवाहनकी दृष्टित विद्यागर ऐसा वर्ग है, जो विज्ञानका वर्णा है और विज्ञान हारा विद्युत्व चालित यन्त्रोंका आविष्कारक है। जिल आकाम गामी विमानीका उल्लेख साविद्युत्त्याने आया है, व जनवाधारणके लिए दुर्जमें है। जनसाधारण थानट, अलतरी—सच्चर एवं घोड़का प्रयोग करता था। हवक-वर्ग वृष्टम और खालट अवतरी—सच्चर एवं घोड़का प्रयोग करता था। हवक-वर्ग वृष्टम और सालट अवतरी उपयोग ते सावत होता है। पत्तर एवं मान्य वार्ग और सालट अवतर केवल साविद्युत्त्यान करता हु साविद्यान होता है। पत्तर एवं मान्य वार्ग कोर सालट का उपयोग करता हु साविद्यान होता है। पत्तर एवं मान्य वार्ग कोर साविद्यान है।

बोझा ढोनेके लिए खच्चरोंका उपयोग सर्वाधिक रूपमें किया जाता था। हाथी भी यद्धके अवसरपर वस्तुओंके यातायातमे प्रयक्त होते थे।

सामान्यतः श्रादिपुरागके अवलोकससे ऐसा प्रतीत होता है कि गुपकालीन समस्त सहनोंका श्र्यक्कार कास्पुरागकी जनता करती हुई दिखलाई पहती है। पुमकालमें करव और गब सर्वाधिक श्रिय बाहन में । राजा महाराजा ऐते रखेंका प्रसाहर करते में जिनमें तीकागानी अस्त्र जोते जाते थे। अवस्त्राग्यके साथ किसी किसी रबमें दो युगल अवस्थ मी प्रयुक्त मिलते हैं। भरत चक्रवस्ति दिविजयकी अवस्यर जिस रबकां जियोग किया है, वह रच चल और स्वल दोनों समान करने चल करा चे प्रवाद में मिल करने चल करा के प्रवाद करने चल करने किया है। चक्रवस्तिक हस रखका अध्यक्षन करनेगर हसकी तुलना हम आजके टेकोसे कर सकते हैं। टैक जलमें नहीं चलते, पर चक्रवर्तीका रच जलमें भी गमन करता था। अत्यव्य स्पष्ट हैं कि गुककाल्ये हस प्रकारके रच व्यवहारमें लागे जाते थे, जिनको गति अप्रतिहरू थी।

अरुव और उसकी गतियाँ ( आदि० ३१।१-९ )

आदिपराणमें जिन वाहनोंका उल्लेख आया है, उनकी चाल एव अन्य तत्स-म्बन्धी उपकरणोंका भी वर्णन पाया जाता है। आदिपराणमें घोडोंकी चालके लिए 'घौरित' र शब्दका प्रयोग किया है। बताया गया है कि सवारी के लिए उत्तम जातिके अध्वोंकी परख करते समय उनकी घौरित गतिकी पहचान करनी चाहिये । उत्साहसे उनका बल जाना जाता है, स्फर्तिसे उनकी चाल चलनेकी शिक्षा ज्ञात की जाती है। आदिपराणमें स्वयं ही 'गतिचातयं' को धीरित कहा है। इस प्रन्थमें उत्साहको पराक्रम<sup>3</sup> विनयको शिक्षा<sup>4</sup> और रोमोकी कान्तिको शरीरका गण बताया गया है। अच्छी तरह मार्ग तय करनेवाले घोडे बहत जल्दी-जल्दी चलते थे। उनके खरोंसे जो धल उडती थी, उसीमे उनकी गतिका अनमान किया जा सकता था। घोडोंकी गतिका वर्णन बायके उपमान दारा किया गया है। इस वायु जितनी तीन गतिसे चलती है, उत्तम जातिके अदव भी उतनी ही तीव गतिसे गमन करते हैं। अव्योंका पराक्रम भी अदभत होता था. और उन्हें अनेक प्रकारका शिक्षाएँ दी जाती थी। केवल चाल ही नहीं सिखलाई जाती थी, अपितु पीछेके पैरोपर खडे होकर आगेके पैरो द्वारा शत्रके मकूटका अपहरण करना, शत्रुके अश्वको घायल करना एवं अपने आतञ्ज और प्रभाव द्वारा शत्रुके अश्वको रणभूमिसे भगा देना, आदिकी भी शिक्षा दी जाती थी।

आदिपराणमे अध्वकी चालके पाँच भेद बताये गये हैं °---

- १ बास्कन्दितम्
- २ धौरितकम्

१. तनः स्वर्णतरत्नेन निर्ममे स्वन्दनो महान् । स्वर्णमाणिष्णवाल्गो मेस्कुन्जांत्रतं हसत् ॥ वासरणालीयणंपवार्णवालांद्रत्यसम्यः । स्वाष्टावरितो देते त्योऽस्वेत मनोरयः ॥ आदि० २६१६९– ७०, तथा २८/०५-१७४ । ५. बीरितं गतिवर्ण— आदि० ३११६ । ३ अत्यादैः सरक्ष्य————वा, ३११४ । १. शक्ताव्यः लाव्येः, विकासिनयसम्पत्ती । वर्षेत्र, ३११०-३। ५. रोमच्छाया पुर्युणः । वद्गे, २१२३-६ । वपुरस्वान्य—वा, ११९ । ७. वर्षेत्, २११४-६।

बाह्न : ४-४ २३३

- ३. रेचितम
  - ४ बल्गितम
  - ५. प्लतम

पैरोको उछाल-उछालकर रखना आस्कन्दित गति है। कबू, ममूर, नकुल आदिके समान लपाटेंसे जबला धौरितक है। । मध्यम बंगते चक्रवर् अमण करना रिचत है। पैरोके वल कूदकर चलना वलिगत है। मुगके समान उछलकर चलना प्लुत है। प्लुत गतिम अस्य कूदता हुआ दौठता है। आसान्यतः अबके ममनको धारा शब्द हारा अभिहित किया गया है। जिस प्रकारनदोको धारा अनेक रूपा-कृतियोग प्रवाहित होती है, उसी प्रकार अब्ब भी कही उछलकर, कही कूदकर, कही सरपट और कही शाल वेगपूर्वक गमन करता है। अतपद धाराके समान अवस्को गतिका वर्णन बहुत ही सार्थक प्रतोह होता है।

पोर्डीकी पुडसारको मन्दुरा कहा गया है। मन्दुराको व्यवस्था अनेक प्रकारत की आती थी। सवारीके पोर्डीको स्वस्थ रखनेके लिए अङ्गराग का प्रयोग किया जाता था। यह अङ्गराग घोडोके शरीर के लिक किया जाता या। जिससे उनकी शारीरिक पकावट तो दूर होती ही थी, साब ही वे अगली मंजिल तक पहुँचनेकी शक्ति भी प्राप्त करते थे। घोडोंके मुख्ये लगाम लगामी जाती थी, जिसे 'एलागांड' कहा गया है। मुख्यमण्ड बस्तुत आजके तीवारा कीसा था, बलोग जैसा नही। खलोग केस लोडोके नियन्तित करनेके लिए प्रयोगम लगामी जाती थी।

घोडोंके घारेरपर जो पलान रखा जाता था, उसे 'पर्याण' — पत्थायन कहा है। पर्याण अत्यन्त मुलद और सवारको बहुत समय तक बँठे रहनेपर भी भानित-कालित उत्पन्न हो इस दृष्टिमं मुख्यम गहेवार बनाया जाता था। सवारिके लिए आदिप्राणके भारतमे जितने लागन उत्पन्न हो त सबमें अच्छ और गजकी सवारी विद्योग सहत्वपूर्ण थी। अक्ष्यों को गुढ़, सामान्य वृद्धदौढ़ एवं विद्योग दल्खोंमें समिल्त होनेके हेतु विनयकी शिक्षा देखा प्रवन्त किया जाता था। अवद गजकी अपेदा ति क बाहुत था। यह सिन्धुदेखाँ अपेदा ति क सिन्धुदेखाँ आपेदा ति ला सिन्धुदेखाँ सिन्धुदेखाँ सुलक्ष , बाह्मीक आदित भी सरीवकर लाया आया जाता था।

गजवाहन ( आदि० ३०।४८, २९।१२२ )

सवारीके लिए गजका प्रयोग आदिपुराणमें सर्वत्र पाया जाता है। इवेत-रंगका गज सवारीके लिए सर्वोत्तम माना गया है। हाथीको वनसे पकडनेके

रे. आदि० ऱ्हारेरेरे। २. वहीं, २हारेरे६। १. वहीं, २हारेरे२। ४. वहीं, २९ारेरे२। ५. वहीं, ३०ारे०७। ६. वहीं, ३०ारे०७। ७. वहीं, ३०ारे०६। ८. वहीं, ३०ारे०७।

स्नन्तर उसे पूर्णतमा पुशिक्षित किया जाता था। महास्वकेष्टिए आदिपुराणमें आदोरणे शस्त्रका प्रयोग हुन्ना है, यह नवीन गर्जोको अनेक प्रकारसे शिक्षा देता था। बादिपुराणके अध्ययनसे स्पष्ट होता है कि कई जातिके गन प्रयोगमें रुगये जाते थे —

- १. द्विप
  - २ मातङग
  - ३. कुञ्जर
  - ४ दस्ती
  - ५. द्विरद
- ६ स्तम्बेरम
  - ७. भीलुकगज
- ८. करी
- S. 40 (1
- ९. नाग

दिय हाथियोंकी वह जाति हैं जो आसामके जंगलोने निसास करती थी, जिले पकतनेके लिए अधिक प्रयास करना पदता था। दिय यो तो सामान्यतः गजके अर्थमे प्रयुक्त होता है, पर जिसके गण्डस्थलसे मद लवित होने लगता है, उसी गजको आदिपुराणमे दिय कहा गया है। 'पीतं बनदिए' पूर्वमन्द्र तहान-बासितम्' द्वारा हमारे उक्त कथनको पृष्टि होती है। वस्तुतः वन्य गजको हो दिय कहनेको प्रया प्रयास्त्र ज्ञान लिल भी।

मातङ्ग <sup>3</sup> गर्वोकी वह जाति है, जो मदनसे उद्दीस होकर उन्मल अवस्थाको प्राप्त होता है। सामान्य गर्वकेलिए मातङ्गका प्रयोग नहीं किया गया है। मातङ्ग स्वान्तम्ब होनेके कारण सरोवरो और सरिताओमें निरस्तर स्नान आदि कर्ति है। मातङ्ग लक्नेम भी बहुत तेज होते थे। युवके अवसरपर मातङ्गीका प्रयोग किलेको घ्वंस करने एवं दरबाजोको तोवने तथासेनाको छिन्न-भिन्न करनेमें किया जाता था। सबसे अधिक सबक जाति मातङ्गोकी हैं। मातङ्गोको लघुताकी खिखा देना सम्प्रच नहीं। उन्हें केवल प्रवच्च कार्य करनेमें लिए हो शिक्षत किया जाता था।

कुरुवर<sup>र्</sup>भी मदोन्मत्त हाबीको कहा जाता है। पर कुरुवर और मातङ्गमे अन्तर यह है कि उग्र और प्रचण्ड कार्य करनेके लिए मातङ्गोंका प्रयोग सर्व-प्रथम होता है और कुरुवरोंका उसके पश्चात्। कुरुवर राजसवारीके लिए प्रयुक्त

रे. आदि॰, रथारे२७। २. वही रथार्२६। ३. वही, रथारे३४, १३६, १४१, १४२। ४. वही, २६।१३२।

बाहुन : ४-४ १३५

होते हैं जब कि मातज़्कार व्यवहार सैनिक करते हैं। कुञ्जर मयलाथी होने पर भी तथर है, पर मातज़्ज बहुवा हारा भी वथन नहीं होता। कुञ्जरका पृथ्वा-पर्य मातज़्ज जोजा लग्ना पहला है। जा सिपुराणमें कुञ्जरका मायोग जिस सन्दर्भमें किया है, उस सन्दर्भसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुञ्जरिको गर्जना मेच-तुल्य होती थी। कुञ्जर प्राय स्वेत वर्णके होते थे। मातजुनिका वर्ण कुञ्ज हो माना गया है, स्वेत नहीं; पर कुञ्जर स्वेत और कुञ्ज दोनों ही वर्णके पाये

दन्तों सामान्यतः उस हाथीके लिए प्रयुक्त होता, या जिसकी अवस्था बीस वर्षसे अधिककी होती थी। जब गजके बीत जिकल आते हैं, जो बाहरसे स्पष्टतः दिखलाई पढते हैं उस समय सामान्यतः किसी भी हाथीको दन्ती कहा जाता है। सामान्यतः कदली वनमे दन्तियोके प्राप्त होनेको बात कही जाती है, दन्ती कभो-कभी अहूस्क्रों नहीं मानता है। अतएव उपदर्व भी करते लगता है। दन्तीकी सवारी आदिके अवसर पर राजा लोग करते थे।

दत्तीके कम शक्तिबाला द्विरद<sup>व</sup> माना गया है। दत्तीकी अवस्था द्विरदक्षे कुछ अधिक होती है। द्विरद सहजवाध्य है, पर क्ती प्रयत्नसाध्य होता है। द्विरदक्ता वाहनके रूपमे अधिक प्रथा था। युदके अवस्थात सामान डोनेके लिए मी द्विरदका प्रयोग होता था। द्विरदको महाबत अर्डुक्षचे सहज ही बयामे कर लेता था। प्रविश्वित होनेपर द्विरद भी यद्वभमिन संदारका कार्य करता था।

स्तामेरम े धनी झाड़ोमे रहनेवाला हाथी था। झाड़ीसे ले आनेके अनन्तर प्रतिक्षित रूरनेपर यह बाहनके लिए उपयोगमं लावा जाता था। इसकी प्रकृति प्रमादों होती थी तथा महावरको में यह मूल जाता था। इसके यम कुण्यवर्णका होता था। धीतित्रयहोता था और जल या जलीय बस्तुओंको अधिक पसाद करता था। यथि कमलनालके लाव कीडा करनेने इसे आनन्त जाता था, पर गहरे जलसे यह बरता है। श्रांकिम यह द्विरद एवं बन्तीसे अधिक ही होता था, पर अपनी श्रीकृता प्रयोग कम करता था।

भोलुकनज 'मजकी वह जाति थी, जो करिये छोटो और ढीपये वड़ी होती थी। इसकी ऊँचाई सामान्यत: दस हाषके कमभाजा होती थी। यह क्रीबाप्रिय नहीं होता और न इसका उपयोग युढ़िय ही किया जाता था। इसमें खिक शक्ति भी नहीं पामी जाती। जतएय यह सवारोंके काममें अधिक खाता था। ऐसा अनुमान होता है कि भीर स्वमाब होनेके कारण ही यह भोलकमज कहळाता था।

करी" उत्तम श्रेणीका हाची है। पालतू हाचियोंकी श्रेणीमें यह सबसे अधिक

रै. आदि० २१।१२७। २. वही, २९।१३६। ३. वही० २६।१३८.। ४. वही, २६।१३७। ५. वही, २६।१४४।

ज्यसोगी माना जाता है। राजा, सहराजा, सेठ, सामन्त, साहुकार करीका ही सवारोके किए उपयोग करते थे। इस अंगोका उत्तत और अंग्रेड हाथी करीन्द्र कहाता था। करीन्द्रका उपयोग मण्डकेवदा सा सम्राट्ट हो करते थे। करीन्द्रकी विभिन्न प्रकारके आभूषणीये भी सजाया जाता था।

नाग जातिका हाथी फुर्तीला तेज और अधिक समझदार होता था। जल-क्रोडा इसे बहुत पसन्द थी। यह सामान्यत: युद्धके काममे लाया जाता था। सामन्त और सैनिक इसकी सवारी करते थे।

रानियाँ, श्रेष्टपतियाँ एवं सामन्तवर्गको हिन्याँ करेणुओँ का सवारोकेलिए प्रयोग करती थी। अदिवृत्यणंन सवाया गया है कि वज्यस्त चक्रवति जब स्थान करता है। इस होने स्वादा गया है कि वज्यस्त चक्रवति जब किया तो उनके सकाने रानियोकी सवारोके लिए करेणुओकी जब्यस्था की। इन करेणुओके जब्यस्था स्वाद्यालाएँ पदी थी और पीटपर स्वर्णमय सूछे सुगीभित हो रही थी। मदरहित होनेके कारण नारियोके लिए सवारोके हेतु करेणुओ—हिंद- निर्मोका हो व्यवहार किया जाता था। घोडियौं भी सवारोके लिए हिनमों डारा कामने छायो जाती थी। तरण हाथोको वर्क कीर तरण घोडेको वार्जि कहा गया है। हिंदनोके लिए धेनुका का प्रयोग आया है। महावतको पूर्वत कहा गया है।

अश्वत्तरी—(आदि॰ ८।१२०) सच्चरोका उपयोग सवारी और सामान के जानेकेलिए किया जाता था। सच्चर भी पीड़ोके समान बीझगामी थे। अतः सम्भ्रात और साधारण दोनो ही प्रकारके व्यक्ति इनका उपयोग करते थे। विविक्ता (आदि० १७८/१)

दिविकाका उपयोग विविध व्यक्तियोको सवारीके लिए किया जाता था। धिविका और पालकोमे बोडा-सा अन्तर है। शिविका रत्नबदित तो होती ही थी, बाध ही दुक्क और कीम वस्तो डारा उसका आच्छावन किया जाता था। अत-एव सर्वोत्तम विव्यवाहनके रूपमे शिविकाको प्रहण किया है। शिविकाको के जाने के लिए वार बाहकोकी आवश्यकता होती थी। शिविका पालकीकी अपेक्षा अधिक ब्रारामदेय माना जाती थी। इसमें बैठनेके लिए भीतर गद्दी एवं तकिये भी लगे रहते थे।

अधिवमा ( आदि० ८।१२१ )

पालकीके अर्थमे अधिवमाका प्रयोग किया है। अधिवमाको ले जानेके लिए

१ आदि० २९।१४२ । २. वही, ८।११६ । ३. वही, वामी...३०।१०१ । ४. वही, २९।१५३ । ५. वही, १५।२१ । ६. वही २६।१५६ । ७ वही २६।१० ।

वाहन : ४-४ २६७

मनकूत कावनाह—कहारोंकी झावरायकता पड़ती थी। वरिवमा ऐसी पालको यो, को विविकासे बोटी-सी भिन्न हैं। अखितासों यो गहें और तकिये सीतरमें क्रो रहते थे. पर उनमें दिस्यत्वका क्षमाय रहता था, वविक विविकामे दिस्यत्व पामा जाता था।

शकट (आदि० १७।३२)

शकट जनसाभारणकी सवारी है। यह बैलगाड़ीका पुरातन संस्कारण है। आजकल रसे सगड कहते हैं। सगड़ एक प्रकारका ठेला हैं जिसे मृज्य भी सीचते हैं और बैल भी। प्राचीन शकटमें बैल हो जोते जाते थे। शकटका व्यवहार बोसा होनेंके लिए राजा और सामन्तीके यहाँ भी होता था।

रथ (आदि० १०।१९९, ५।१२७)

रणका क्रुमोग सम्प्रण एक सम्भ्रान्त परिवारोमें ही होता था। रजमें घोड़े और बैठ दोनों ही जोते जाते थे। मध्यम वित्तके व्यक्ति रजीये बैठ ही जोतते थे। रज्यकी बनावट बहुत सुजर जोर धीत-आत्म के खाक रुपेबा जोर होती और पररे छने रहते थे। रज्यका मध्यमाग पौकोर एवं गोल होता था। इसमें चार पहिसे प्राय: रहते थे। रज्यका मध्यमाग पौकोर एवं गोल होता था। इसमें चार पहिसे प्राय: रहते थे। वहे रजीमें दस-पन्ट तक ववारियों बैठ तक्ती थी और छोटे रजीने जीन-वारते अधिक सचा-राव्य तही के वाला पानी थी। वहे रज्य कवारा एवं आत्म के प्राय में महतू होते थे। छोटे रच हत्के धीमणामी और आत्मारमें छन् होते थे। या वहार तिहे होते थे। छोटे रच हत्के धीमणामी और आत्मारमें छन् होते थे। या ववानेका प्रशिक्षण प्राप्त करना होता था। युक्त ऐसे एवं भी बनाये जाते थे, जिलमें अवस्थ आत्म करना होता था। युक्त ऐसे पर भी बनाये जाते थे, जिलमें अवस्थ आत्म करना होता था। युक्त ऐसे एवं भी बनाये जाते थे, जिलमें अवस्थ आत्म करना होता था। युक्त ऐसे एवं भी बनाये जाते थे, जिलमें अवस्थ या बैठोंकी आवस्पकता नहीं होती थी। ऐसे एवं पित्त थि वर्ष में हो मिलते हैं।

यान ( आदि० १३।२१४ )

गानका साधारण अर्च बाहनसे ही है, पर विश्वेषार्वमें यह जलसानकेलिए प्रयुक्त होता है। प्राचीन समयमें सार्ववाह विदेशोमें व्यापार करनेकेलिए समुद्री मार्गिर कार्त थे। इस जलमान वाजाये उन्हें नाना प्रकारके कष्ट भी सहन करने पहते थे। जलमान दूकानके कारण नष्ट भी हो बाता था, पर वे बपनी यात्रा में सफल होते थे।

बिमान ( आदि० १३।२१४ )

विमानका व्यवहार विद्याचर करते थे। विमान कई प्रकारके होते थे। ये आकाशमें गमन करते थे। स्वयंप्रभाके औव श्रीमतीने आकाशमें आते हुए देवों के विमानको देखकर अपने पूर्वभवका स्मरण किया या और लिख्ताक्रदेवको प्राप्त करनेकेलिए वह बेचैन हो गयी थी। इसी प्रकार लाकाशामें गमन करने-बाले विकालीका कवन प्रयोक विद्याप्त कथामें आता है। विद्याप्तर और देव वायु-से भी अधिक बीडागामी विमार्गी केलर बानाएं करते थे। विमार्गोका उपयोग विद्याप्तरीके यहाँ ग्रहके लिए भी विकास होता था।

इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके यानोका व्यवहार पाया जाता है।

# पश्चम परिच्छेद क्रीडा-विनोद एवं गोष्ठियाँ

आमोद-प्रमोदमे सभी लोगोको अभिकषि रहती है। निरन्तर कार्य करनेते आत्त मानव कीडा-चिनोददार अपनी शिक्ति अर्जन करता है, और इस अर्जित शास्त्रधारा जीवन-मागांस सकल होता है। प्राचीन कालते ही मूणवाभूत चेहाजोंके अन्तरांत क्रीडाविनोद, उचान-परिभाग, मागोस्तव, कर्नावहार, पुण्या-वच्य आदि सम्मिलित है। आदिपुराणमे जीवनका सर्वाङ्गीण विकास अद्भित है, संस्कृतिक सभी एक चर्चित है और है शारीरिक, मानसिक और आदिक विकासके विधियत मानव वर्षिण ।

आदिगुराणमे शस्त्र और शास्त्र दोनो ही प्रकारके विनोदोंका वर्णन आया है। शास्त्रिविनोदमें समस्यापृति, यहीरकाओंके समाधान एवं कथावातिओंकी वर्षी समित्रित है। देशकुलाएँ माता मस्देवीका मन बहुलाव करनेके लिए विभिन्न प्रकारको गोशिओ, कलाओ एवं शास्त्रीय समस्याओंकी उपस्थित करती है, अत-एवं मनीविनोदके अनेक साथन माताकी सेवाके सन्दर्भमें वर्णित है।

रूप-छवष्पसे युक्त, योवन सम्पदां सम्पन्न एव विकासपूर्ण हिनयोके दिव्य रत्नोके बाभूषण, वस्त्रमात्य एवं चन्दन-विकेषन, यान, बासन, सम्मान, हास्य एवं व्यक्तप द्वारा विनिष्क पकारके मनोविनोदौंका सुवन किया गया है। नृत्य-गीत एवं बाद्य द्वारा बानन्दानुभूति तो की ही जाती थी, पर विभिन्न प्रकारके केळीं द्वारा भी मनोर्थन किया जाता था।

आजीविका एवं पेशेके अतिरिक्त कतिपय व्यक्ति क्रीडाके लिए ही झाखेट करते थे। आखेटके सन्दर्भमें वन-प्रान्तोंका अवलोकन एवं बन्य पशुओंकी विभिन्न पेष्टाएँ, उनके मनोविनोदका साधन बनती थी। यह सत्य है कि नीरस जीवनमें कार्य-वामता कम हो जाती है। कार्यक्षमता-की प्राप्तिक लिए किसी-न-किसी प्रकारकों कीडा या गोहों, उत्सवसे सम्मिळक होना परमावस्यक है। नदीके बालुकामय तटपर निव्हेच्य अमण करतेवाछा व्यक्ति भी अपनी आग्तरिक प्रसम्पता द्वारा कार्यवमताको सअग करता है। दिन-रात कामसे यका और ऊबा हुआ व्यक्ति कुछ क्यो तक गम कर अपनी क्रिया-सीळताको जागून करता है। जीवनके किकार एवं उत्तकों कार्यकोठलाके लिए तितना आवस्यक अम एवं विभाग है, उत्तसे कही आवस्यक अद्याननिवेद है। दिनरात विनोदमें संज्या इन्हें बाला व्यक्ति भी कीडाप्रियके स्थानपर व्यवस्ती कहुलाता है। जिल प्रकार अत्योक्त चिक्त मित्रा गया मिष्टाल घरीरपुंचिके बालापर रोमका कारण बनता है, उत्ते प्रकार क्रीडाविनाक आयधिक प्रयोग मानसिक अस्वसंस्थक। कारण होता है। इसी कारण हम उत्ते व्यक्त कहते हैं।

आदिपुर्वण्यामे संस्कृतिका अंग उन्हीं क्षोडाविनोदों एवं गोष्टियोंके माना गया है, जो मानसिक अस्वास्थ्यकर नहीं है, जिनके सेवनसे कार्यक्षमता तीव होती है और श्रान्ति, क्लान्तिका समन होता है।

आदिपुराणमे स्पष्टतः बताया है कि— 'उन्मागं कं न गीडयेत्,'' 'अत्यन्तरिय-कानादी पर्यन्ते प्राणहारिण':'—अर्थात् सर्वया विनोद एवं क्रीडाओका सेवन करते बाठा व्यक्ति उन्मागंगामी है और उसे निरन्तर कष्ट होता है। अत्यन्त मुक्तप्रद क्रीडाविनोदिके साधन प्रारम्भमें अच्छे माल्य्म होते हैं, पर उनका अधिक सेवन करनेसे वे ही मृत्युके कारण हो जाते हैं। अतः यह अनुमान जगाना सहज है कि विनोदके साधनोका अधिक समयाय दुःखदायी है और हैं संस्कृतिसे बाह्य। आव-रमकरूप के क्रीडानीदोंका सेवन करना सास्कृतिक जीवको लिए आवस्यक है। आदिपुराणमे बताया है—'सर्वों हि बाज्छाति जनो विषयं मनोकम्' अर्थात् सभी व्यक्ति मुदर सुखत्रद एवं मनीविनोदकी सामयीको पसन्द करते हैं, पर क्रीडा-विनोद और गोडियोको सेवनमे सन्तुजनका रहना आवस्यक है। यहाँ प्रमुख क्रीडा-विनोदों एवं गीडियोको निकल्प किया नायगा।

कन्दकक्रीडा (आदि० ४५।१८३)

प्राचीन भारतकी प्रमुख क्षीडा कन्दुककीडा है। भासके नाटकोंमे प्याचती और वासवस्ताको कन्दुककीडा प्रचिद्ध है। कन्दुक नर और नारियां दोनो हो खेलती थी। आदिपुराणके जिस सन्दर्भमें कन्दुक्तीडाक वर्णन आया है, उसमें बताया है कि अयुक्रमारने बर्णन अंतिष्योंके सम्बन्धमें कन्दुककीडाका आयोजन

१, आदि० ४४।३४२ । २. वही, ३६।७६ । ३, वही, २९।१५३ ।

किया। यद्यपि इस सन्दर्भमें मनोबिनोदके सामनोमें नृत्य, गीठ, वार्तालाप, गजा-रोहण, वनवाटिकाप्रसण, सरोवर-कीडा आदिका वर्णने मिया है, पर यहीं कन्दुककीडा सर्वाधिक महत्त्वपण है। कन्दुककोडा कई क्लोमें और कई विशेष के की जानी थी। कन्दुकको उछात्कर उसको दूर फॅककर एवं तिरखे रूपमें पेर इत्तरा उछात्कर विनोद किया जाता था। कन्दुक भी कई प्रकारके होते थे, बढे कन्दुक, जो कि जाजकरके फुटबारुके समान होता था, पुरुषोंके छिए कीडा करनेमे स्थाबहुत किया जाता था। छोटे कन्दुकोंने नारियों कीडा करती थी। प्रमदकांन किया कन्त पुरकी रमणियों गेंदको उछात्कर और फॅककर बीट-चूप डारा कीडाएं किया

श्रीमद्भागवतमे कन्दुक की डाका एक बहुत ही सरस प्रसंग आया है। बताया है कि खिळ्या बंकरको परोक्षाके हेतु तिरोहित हो गये और मोहिंदी रूप घरण कर गक पुनर उपवनमें क्रीडा करने क्यों। इस उपवनमें नाम प्रकारको वृक्षा-बिल्यों सुधीप्रिय हो रही थी। रंग-विरमें पुष्प खिळ रहे थे और लाल-लाल कोपलोते वह वन व्यास था। इस उपवनमें एक मुक्रद रश्री सलज्ज भावसे कटाक्ष करती हुई उछाल-उछाल कर गेंद खेल रही थी। कन्दुकको उछालने और लपक कर पढ़ करते हुई उछाल-उछाल कर गेंद खेल रही थी। कन्दुकको उछालने और लपक कर पढ़ वहनेसे उचका होर हिल रहा था, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी सीण कटि अब टूटने हो बाली है। कन्दुकक्रीशका ऐसा सजीव विजय शायद हो अन्युक्त उपवक्ष होगा। भ

### सहकारवनक्रीडा ( आदि० ९।८ )

बसन्त ऋषु, कोकिल और आग्न इन तीनोंका विचित्र सम्बन्ध है। वसन्त ऋषुके आते ही आग्नमें प्रश्नित पुट आती है। इस मञ्जारों के क्याय रसका पान करते हो कोकिल कृजने लगती है, जताव देसा कौन सहृदय होगा, वो डुल्यूंसमय-के लिए सहकार बनमे जाकर आजन्यानुभूति प्राप्त न करे। आदिपुराणने बताया है कि बज्जबह्य मधुके मदने उत्तमत हुई दिश्वमेंसे हरेमरे सुन्दर वसन्तमे अपनी स्त्री श्रीमतीके साथ अमराइयोमें विभिन्न प्रकारकी कोड़ाएँ करता था। सहृदय बिलासी आग्नकुञ्जमं जाकर कोकिलका मधुरालाप तो अवचण करते ही हैं, पर बाग्नमञ्जरीकी सुग्राम्थसे में अपने मन एवं आत्माको सुजासित करते हैं। आग्नमञ्जरीको सुग्राम्थसे में अपने मन एवं आत्माको सुजासित करते हैं। आग्नमञ्जरीको विभन्न प्रकारते उपयोग करना, आव्ममञ्ज्ञियोको कानने भारण

नृत्यमीतसुष्यञ्ञ पैर्वारणारोष्टणाविभिः । बनवायीसरःक्रीबाक्नुकाविनिनोदनैः ॥— आदि० ४१।१८३ । ः, श्रीमद्मागनत् १२।८।१८-२१ तथा २३ ।

बनकीड़ा (बादि० १४।२०७-२०८)

बादिपराणमें वनकीडाका विवेचन दो प्रसंगोंमे आग्रा है--श्राचभवदेव देव-कमारोके साथ बनकोडा करते है और श्रीमती बज्जजहच जैसे नायक-नायिका अपने भावोंको बद्धिके लिए समवयस्क स्त्री-परुषोंके साथ । ऋषभदेव वनकीडाके समय वक्षोंको हिलाना, उनके पत्रपष्प तोडना एवं दौडधप कर आनन्दित होना आदि रूपोमे आनन्दानभति प्राप्त करते हैं। वास्तवमे वनक्रीडा जीवनका एक आवश्यक अग था। शिशिर ऋतके भ्यतीत होते ही वनकीडाके लिए प्रस्थान किया जाता था। मुस्तिग्व और सुगन्धित पृष्पोकी गन्धमे यक्त मनोहर नाग-केशर, पुत्रागकी रेणसे पर्ण सुगन्धित वाय, कोकिलकी कृज, चम्पककी सुगन्ध, माघवी लताका माध्य एवं क्रमुक, नारंग, कदली, जम्ब, दाहिम. लवंग. श्रु. केतक आदि वक्षोको मनमोहक छटा सहजमे हो आकर्षणका केन्द्र वन जाती थी। वर्ष्णजंघ क्या तो नन्दनवनके साथ स्वद्धां करनेवाले । श्रेष्ठ वक्षोसे शोभायमान महाविभतियक्त गह-उद्यानोमे श्रीमतीके साथ क्रोडा करता था और कभी लताग-होसे शोभायमान एवं क्रीडापर्वतोंसे यक्त बहिरुद्यानोमे क्रीडा करता था। पर्णी-की भीनी गन्ध एवं प्रकृतिका रम्य रूप सहज ही आकृष्ट कर छेता था। पण्पमाला. आग्रमञ्जरियाँ, अशोककलिका एवं अशोकके पल्लव विशेषक्ष्यसे क्रीडाके कारण बनने थे।

#### जलकोडा ( आदि० १४)२०४।८।२३-२५ )

मीष्पानपुरपुर्भ मूर्यके तीज होने तथा अत्यन्त प्रचण्ड एवं तीज वायुके चलने पर क्याज्ञीय श्रीमतीके साथ जलकीडा करता था। अन्य शाका एक अन्य सन्दर्भ कुमार ऋषभदेवको कीडाके प्रसाम भी आखा है। वताया गया है कि वे देव-कुमारोके साथ वापिकाओमे जलकीडा द्वारा मनोविनोद करते वे कभीचे हंसीके साथवी साथवापान सर्यू नदीका जल प्राप्तकर उसमे पानोके आस्फालनसे साब्द करने वाले लककों के वन मनोसे जलकीडा करते थे।

वज्जंच कमलपरागके समृहते पीत वाषिकाके जलमें श्रीमतीके साथ जल-क्रीडा करता था। बलकोडाके समय सुवर्णमय पिचकारियोर मुसकमलका सिञ्चन किया जाता था। इस जलकोडाके प्रसंगमे नायक-नायिकाओंकी विभिन्न प्रमारिक चेष्टाएँ भी बणित रहती है। कानताओंको सीचकर पकड़ना, उनके कन्येका स्पर्ध करना, श्रेमपूर्वक मधुर भाषण करना, केपूँ र केवारसे मुगचिवत जलकी पिचकारी मारता एवं मुस्कित या अन्य आमूपणको जलमे डालकर स्रसे

१, आदि० ८।१९-२०। २. वही, १४।२०४-२०६। ३. वही, ८।२२-२८।

प्राप्त करनेकी चेष्टा करना जलकीडाके अंग है। जलकीडामें कमलका महस्वपूर्ण स्थान है।

श्रीमती और वज्जजंबकी जलकीडाकी तुलना हम श्रीमद्भागवतकै कृष्ण गोपियोंके जलकीडा स्थलते कर सकते हैं। विलाधिनी गाधिकाओं के मुकाहारों-का टूटना और उछलती हुई जलबिन्दुबोका उनके मुलपर पटना सौन्दर्यका कारण माना पया है।

दण्डक्रीडा (आदि० १४।२००)

दण्डक्रीडाको 'गुन्छी-डण्डा'का खेल कहा जा सकता है। यह प्राचीन कालसे ही मनोविनोदका साचन रहा है। आदिपुराणमे बताया गया है कि आदितीर्ष-क्ट्रूर मावान ऋषभदेव अपने चौजबमे माला पहने हुए, शरीरमे चन्दन् लगाये देवबालकोके साच रण्डकीडा—गुल्छीडण्डाका खेल किया करते थे। बास्तवमे यह रण्डक्रीडा अस्पन्त प्राचीन खेल है। चौजबमे घायर हो ऐसा कोई बालक हो, जो रण्डकोडा न करता हो।

दोलाक्रीडा (आदि॰ ७।१२५)

प्राचीन भारतमे विशेषतः नारियोंके लिए दोलागृह रहते थे, जिन दोलागृहोंमें वे दोलाक्रिया डारा अपना अनुरूचन करती थी। क्यूंरमञ्जरीमें
वैक्षाक्रियाला बहुत हो सुन्दर चित्रण आया है। दोलाक्रीय करवेबाली नारियाँ
एक हुसरेके दोलेकों पे ज्यामक आवेकी और वढाती थी तथा वे मधुर-मधुर
मानडारा अपना एवं जीलाओंका मनोरञ्जन करती थी। आदिपुराणमे स्वयंप्रमाक प्रसंगमे दोलानुहोंके बीच की गयी क्षीडाका उल्लेख आया है।

ऋतकीडा (आदि० २६।२०-४०: ९।१-२६ )

आविपुराणमे ऋतुकी हाका चित्रण सुन्दर रूपमे आया है। छब्बी सर्थे पर्वमें ऋतुओं का प्राकृतिक रम्य दृष्य तो उपस्थित किया ही है, साथ ही ऋतुओं में होने-वाके विभिन्न प्रकारके भावोंका भी चित्रण किया है। वस्त्र जंध भीमतीके साथ पमस्त ऋतुओं का उपभोग करता था। वह यहर् ऋतुके आरस्भ कालमे विक-स्वत कमलों से सुधीनित सरोवारों कालमे और समर्पण जातिक वृक्षांको सुगीन्य-से मगोहर कोनी विभिन्न प्रकारको की दार्ग किया करता था। 3

१. जीमस्माणस्त महापुराण-१०१६५१२०, तथा १०१६९१२०। २. वाजद गोवजबहुर-असेस्वराद देशाद्व विकास विकास विकास विकास विकास का जीता क्षा क्षा होति दिस्मा आवाह क्षी । तेय क्षा होति दिस्मा आवाहेदीहा॥—कपुराग्जरी, निर्णय-सागर सम्बर्ग्ण ११२१। १. आदि० ६/१२०।

नाटकक्रीडा ( आदि० १४।९७, ३७।५९, ५।२७५ )

आदिपुराणमं नाटककी परिभाषा करते हुए किसा है कि पहले किसीके ब्रारा किये हुए कार्यका अनुकरण करना नाट्य हैं। यह नाटप विध्य-अधिक्यक्रप पार्शे संक्रान्त होकर मनोरच्जन कराता है। संवाद, पाठम, बीर, अभिनय एवं रस्के संयोगसे नाटकका गठन किया जाता है। त्र्यप्रपत्नेक मनोरच्जनके हेतु इन्द्र आदि देवोले अनेक प्रकारके नाटकोंका आरम्भ करते समय इन्द्रने कुमुमान्त्रज्ञिल अधिक करियक्त कारम्भ करते समय इन्द्रने कुमुमान्त्रज्ञिल अधिक करियक्त कारम्भ किया। पूर्व रंगका प्रारम्भ करते समय इन्द्रने कुमुमान्त्रज्ञिल अधिक करियक्त कारम्भ नान्दीमंगक और तक्तकर रंगभूमिंग प्रवेश किया। रंगभूमिंग अवस्था कारमभी नान्दीमंगक और तक्तकर रंगभूमिंग अवस्थ किया। रंगभूमिंग अवस्थ निया निर्माण कारा कार्यो क्षिण क्षिण क्षारा कार्यो किया नाम्य क्षार्थ हुए देव-वेनामाणां मुख्य नाम्य क्षार्थ है। इस्त क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार क्षार्थ क्षार क्षार

प्रहेलिका अनुरञ्जन ( आदि० १२।२२०-२४८ )

अक्षर यापदोंके अर्थ टारा ही निकाला जाता चा। इसमें मध्य,अन्त तथा प्रारम्भकाअक्षर यापद छोड दियाजाताथा।

बाह्याली क्रीडा ( आदि० ३७।४७ )

बाह्याली उस मैदानका नाम है, जिसमें विनोदार्थ अदब और गर्जोकी दौड़ होती थी। राजा या सामल बाह्यालीमें बैठकर गड़ा एंड अवद कोडाका दर्शक करता था। गर्डाम्मल गड़ दौड़नें सबसे उसम र दूते ये, अत. उनकी मदबूढ़िकें लिए विभिन्न प्रकारकी औपियार्थ उन्हें भोजनके साथ दी जाती थी। यों तो सामान्यत. मृग, मन्द्र और मह इन तीन ' जातियों के गड़ उत्तिलंखित मिलते हैं पर मात कु, कुक्वर जादि में द मी उनकी साल्यक, राजवी और तामसी वृत्तिकं कारण सम्भव है। मेथावी, क्लिय वर्णवाला, कामूक, दौष्टी अनवर्षमेदी गज साल्यक प्रकृतिका होता है। वेगवान, वृत्त, प्रवाचान, उत्तानवंदी दुष्ट गज राजवी प्रकृतिका माना नया है तथा क्लेश्योत कर्मकों करनेवाला, जीवर मूलनेवाला प्रत्यर्थ की या जाता मीती होता है '

बाह्यालीमें गर्जिमनोद एवं गयोकी दौड हुआ करती थी। सर्वप्रथम गजा-ध्यतीको हुआकर पत्रोको तैयार कराया आता था। अनन्तर नगरमरे बीर-पहुर, मूर्यं, बक्का, जयमण्डा आविष्का नाव कराया आता था। पत्रिके प्रयम् पहुरमें बोरबुडका नाद होनेपर गजोके परिचायक गजोको चारो ओरसे पेरकर उनको युवके लिए तैयार करते और निहनादकर कोध उत्पन्न करते थे। राजा और अय्य दर्शक वृन्द बाह्यालीमें गजोको इन क्रीडाओको देखकर आनन्त्वित होते थे।

जिस दिन बाह्यालीमें काम-कीडाका प्रदर्शन किया जाता था, उस दिनके एक दिन पहले कामोहीपनके लिए गाजीको विशेष प्रकारक आहार खिलाया जाता था। विशेषके दिन हाथीको भोजन-पानी कुछ नहीं दिया जाता था। विशेषके दिन हाथीको भोजन पानी कुछ नहीं दिया जाता था। उसके जयनस्थलोमे तेल मर्दनकर उसके मस्तक पर सिन्दुरका लिलक लगाया जाता या और महामात्र उसको निक-पिक प्रहणागरीदिसे आभूषितकर लालानमें बांध देते थे। अनन्तर हाथी और हाँबनीकी विभिन्न प्रकारको कामकीडाएँ आरस्म होती थी।

बाह्याली प्रायः सी पनुस करनी और साठ पनुष नोही बनायी जाती सी । उसके मैदानको मिट्टी पतय र तथा कंकड़ हिस्ती शुरमकर क्षपासुक तथा समतक बना दिया नाता था। यह पूर्व दिखाकी और ऊँची होती थी। इसमें ही बिशाल द्वार होते थे। उनके कामे दो करवन्त विशाल तोरण पूर्व दिखाको और मूँह

<sup>.</sup> १. मानसोल्छास, ४।३।३३०। २. वही, ४।३।२३८-४०।

करके बनाये जाते थें। बाह्यांजीके दिविणकी जोर मध्यमागमें ऊँचा मुक्र र जाजीक-मन्दिर बनता था। यह ऊँचा तो होता हो था, पर इसके चारों जोर वहरी बाई भी होती थी। यह अनेक अकारके रत्न, सुकुणं जायिके बदित एवं सुपके समान पवल होता था। परिका पर फलक द्वारा सोडियोंसे पूर्ण मार्ग बनाया जाता था। इस प्रकारका गृह बनवानेसे गत्न उस मन्दिर तक नहीं पहुँच पाते थं। इसी प्रकारके दक्षिण मागके समीप ही कुछ पीछे परिकासे पूर्ण ऊँचा चित्रोंसे युक्त चित्राका, सुरस्य, विश्वाल, आठ स्तामोसे पूर्ण, स्पृक हाथियोंके बक्त स्थलकी ऊँचाईके बराबर पूर्वके द्वारके समीप उत्तर दिशाकी और एक बन्य मध्यप बनाया जाता था। इस प्रकार बाह्यालोका निर्माण गल एवं अस्व विनोदके हैत किया जाता था।

बाह्याओं में गर्नोंके समान अस्वोंकी भी दौड एवं अन्य क्रीडाएँ सम्पन्न होती यी। आदिपुराणमें देशानुसार अस्वोंके नाम आये हैं। अस्व क्या, कुछ, जाति, गति एवं वर्णादिमें अष्ट, अेष्टतर, अेष्टतम एवं होन, होनतम, होनतम, होने थे।

बाह्यालीमे दौडके लिए जो अश्व उपस्थित किमे जाते ये उनकी ग्रीवार्में कुंकुम लेप किया जाता था और उन्हें विभिन्न प्रकारके वस्त्रामुत्रणोंसे सज्जित किया जाता था। अत्यन्त चतुर अश्वारोही दो भागोंमें आठ-आठको संस्थार्में विभन्न हो जाते थे<sup>र</sup>।

राजाके साथ अन्तःपुरकी रिजयां, कुमार, सचिव, जामारय, माजी एवं अन्य बहुतवे ख्यांक उपस्थित एहते ये। दोनों पक्षके अरवीकी और दो तोरण तोण-सीक मृत्यको दूरीपर बंधे होते थे। तोरण तथा स्तम्भोंके बीच चार धनुवको दूरी होती थे। तोरण तथा स्तम्भोंके बीच चार धनुवको दूरी होती थे। बहुति कन्युकके निकाशन हिरा जय-पराजयका अनुमान किया जाता था। जिन अ्वक्रिसोंके द्वारा गेंद निकाश किया जाता था, बहुति विजयी होता था। अवस्व विनोवके समय कुण्य चमेरे आच्छातित मुख्याओं पीच अंगुल परिलाहको दिसपहें विभूषित एवं स्तन्यवित सिहता सीक अर्थाति होता थी। आज अपने पत्रके अत्वाराशिद्योंको तोरणके समीप उपस्थित रुद्धों को हुए चमके आच्छातित लाल वर्णके गेंदको पुन्वीपर फेक्टते थे। एक पक्षके व्यक्त हुए चमके आच्छातित लाल वर्णके गेंदको पुन्वीपर फेक्टते थे। एक पक्षके व्यक्ति गेंदको कुक्ति पत्रको भी स्वर्ध के प्राप्त होते हो की सार्व सीच के सार्व प्रत्ये का आकर गेंदको पत्रको पत्रको

१. विशेष जाननेके छिप देखिये-मानसोल्छास ४।३।५४७-५६३। २. वही, ४।४।७९७।

इसी प्रकार एक दूसरेकी जोर कन्दुकको उछालते हुए विनोद करते थे। कोई जाकेक चात द्वारा गेंदको फेकता था, कोई जानेकी जोर जोर कोई पीछेकी जोर केंद्र ता का कोई पिछेकी जोर फेकता था। कोई नाहर फेकता था। कोई नाहर फेकता था। कोई हुस्तता हुआ गेंद्र कोई जादा । एक आकाश्च-में स्थित गेंदको क्षेत्र था। एक आकाश्च-में स्थित गेंदको गेंद्रिकाक अग्रभागसे चारण करता था तथा दूसरा अस्त्रारोही उसकी आकाश्येत के आता था। इस प्रकार सङ्कूल संघात द्वारा गेंदको पृष्टी कोर आकाश्येत के आता था। इस प्रकार सङ्कूल संघात द्वारा गेंदको पृष्टी कोर आकाश्येत के आता था। इस प्रकार सङ्कूल संघात द्वारा गेंदको पृष्टी कोर आकाश्येत के स्तार गोंदको पृष्टी कोर आकाश्येत के स्तार गोंदको पृष्टी कार सहित स्तार गोंदको पृष्टी कार स्तार गोंदको प्रवास करता था।

#### मृगया-विनोद ( आदि० ५।१२८; ११।२०२ )

मृगवा-विनोद प्रारम्भते ही राजाओं में विद्येष रूपसे मनोररूजनका साथन रहा है। दिनिकायके छिए यात्रा करनेके जितना उद्देश राज्यविस्तारका है, उतना ही। दिनिकायके छिए यात्रा करनेके जितना उद्देश राज्यविस्तारका है, उतना ही। मनोररूजन ही एकसान करता है। दुगंम, गह्यन उसत पर्यत, कण्टकाकोण मार्ग, अवकाराच्छक वन, सरोवर एवं हिरिता तट, समतक मैदान आदि प्रदेश मृगवाके उपयुक्त माने गये है। मृगवाको आदिपुराणमें सर्वया हिए एवं पापका कारण माना है। जिन-सेनने प्रमायको उपमानके रूपमें प्रसुत कर विषय विकारिके रूपको उपमित्र किसी हि सिना आदि शब्दी हो। मार्गवाको उपमानके रूपमें प्रसुत कर विषय विकारिक रूपको उपमानके स्थाप प्रसुत कर विषय विकारिक रूपको उपमानक हमें अपने है। मुगवाक रुपमें विकार कार्यक स्थाप रहने हमें स्थाप स्थाप

### गोष्टियाँ

आविषुराणमं मनोविनोवके लिए विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोका भी निर्देश आया है। गोष्टियोमे सम्मिलित होकर नाना प्रकारके समोविनोद एवं आनवानु-भूति की आती थी। संगीत, कवा, चित्र, नृत्य आदि विषयोगे सम्बन्धित अनेक प्रकारकी गोष्टियां आविषुराणके भारतमे हुआ करती थी। आदिवाने सहाशकते हेतु देवकुमार मिल्कर विभिन्न प्रकारकी गोष्टियोंका आयोजन करते थे। माता सब्देवीके मनोरच्नन हेतु देवागनाएँ विभिन्न प्रकारको गोष्टियाँ सम्पन्न करती थी। हम यहाँ कविषय गोष्टियोंका निरूपण प्रस्तुत करेंगे।

#### गीतगोष्ठी (आदि० १२।१८८, १४।१९२)

गीतगोष्ठीमें अनेक प्रकारके गायक सम्मिलित होकर श्रोताओंका मनोरंजन करते थे। योग्य गायक गुणज्ञ, पक्षपातरहित, विसंवादसे पराङ्गमुख, प्रौढ़, प्रियं-

१. विशेष जाननेके लिए देखिये-मानसोल्लास-४१४।८००-८२७।

बब, बाम्मी, मेबाबी, इंमितज, विबेकी, बीतवाड विवेधक, रसिक, राग-देवर्जाजत, माजक, द्वस्थक, प्रमतिमा; प्रतिभावान् एवं सत्यवादी होता था। स्वरताङ और परवस्यमध्ये अभीव गासकको उत्तम कहा गया है। अता गोधियों सामितिज हो अवना मानोर्थकों सामितिज हो अवना मानोर्थका ने प्रतिकृत करते वे । हम संगीत कलाको भी ओरावाहित करते थे। हम संगीत कलाके भी ओरावाहित करते थे। हम संगीत कलाके तत्यों पर आंधे प्रकाश आलेंगे। इस प्रस्तुत सन्दर्भन हतना ही बतलाना आवस्थक है कि मायक नामिकाओंके मानोरण्यनार्थ गीत या संगीत गोधियोंकी योजना होती थी।

वास्त्यायनने भी गीत आदिका अस्यास करनेके लिए गोत गोधोका उल्लेख किया है। बौढ साहित्यमें गीतगोधीके अनेक प्रसंग आये हैं। लेलितविस्तर में गीतोंके सचार रूपसे गानेका निर्देश मिलता है।

वाद्यगोष्ठी ( आदि० १२।१८८, १४।१९२ )

भीतगोछीक साथ आदिपुराणमें वाद्यगोष्टीका भी उल्लेख प्राप्त होता है। विनोदेक लिए वाद्य एक आवस्यक साधन है। यह त्वय है कि गीत-नृत्यका वाध-के बिना हुक भी अविस्तव्य नहीं। वाद्यसे सम्मृक होने पर ही नृत्य तथा संगीतकी शोभा बढती हैं। इसी कारण संगीत कलामें वादकों भी स्थान दिया गया है।

वाचगोडीमें गीतानुगवाच, नृत्यानुगवाच, वात्रानुगवाच और गीतनृत्या-नृगवाचका प्रयोग किया जाता था। गीतका अनुवरण कर उसके साथ अजनेवाके बाच गीतानुग, नृत्यके समय उसके साथ अजनेवाके वाद्य गृत्यानुग, गीतके साथही साथ पात्रका अनुवरण करनेवाके वाद्य पात्रानुग, तथा गीत एवं नृत्य दोनोंके साथ बजनेवाके वाद्यागीतनृत्यानुग वाद्य कहुकाते थे।

वाद्यगोष्ठीमें वाद्यकलाका विभिन्न प्रकारसे प्रदर्शन किया जाता था। सहूदय रसिक वाद्यक्वितका श्रवणकर आनन्दित होते थे।

कथागोष्ठी ( आदि॰ १२।१८७ )

कथाडारा नायिका-नायकोंका परस्पर मनोरञ्जन करना प्राचीन परस्परा है। आदिपुराणमे कथाओंके कई मेद बतलाये हैं। यहाँ उन समस्त कथामेदोंका निरूपण न कर केवल कथामोछोर सम्पादित होनेवाले विधिविधानका ही निरूपण किया जायगा। कथावाचक राजसभाजों या गीडियोमे सम्मितित हो जनसानसका अन्-रञ्जन करते थे। कथाओंके अवणसे प्रंगार, वीर, रीद, भय, करण एवं शान्त रसोंका संवार किया जाता था। सनोरञ्जक घटनाजों, ईष्यां, यह मोह आदि भावोंसे सम्मुक्त मनोरम आक्यान एवं ओजस्वी वरिजोंसे युक्त क्याएँ गोड्योमे

१. कामसत्र प० ३२ । २. लखितविस्तर प० १७८ ।

उपस्थित की जाती थीं। कथा-गोध्तीका महत्य इस दृष्टिसे अत्ययिक है कि सीति एवं दमं कथाओं द्वारा ओताओं को सम्बक् चरित्रकी और आकृष्ट किया जाता था। कथाएँ गण और जय होनों हो सम्बन्ध के जाती थी। पदक्काओं का महत्त्व की जाती थी। पदक्काओं का महत्त्व की जाती थी। पदक्काओं का महत्त्व की त्राव्य के साथ साथ संगीतरका भी गान करते थे। पदक्काएँ आकृतमें और गण्यक्काएँ संस्कृतमें होती थी। सोमेक्बरने अपने मलसोस्लासमें प्राकृत भाषाकी कथाओं को सूती द्वारा गाये जानेका उल्लेख किया है। इस प्राकृत गायाओं की भाषा अध्यत्य चट्टल, चप्टल तथा ध्यंप्यास्तक होती थी। बीच-बीचमें गण्याभ्राभी रहता था। अस्त अस्तारकों प्राप्ति अस्पर परिसाणमें होती थी।

#### जल्पगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ )

कयाके समान ही जाय अर्थान् करियतः कथाओंका महत्त्वपूर्णं स्थान था। अरुपमोच्छीमे कस्थित कथा कहने वाले उपस्थित होकर मगोरच्यक लगीचे मुगाते थे। इन रुपमोच्छीमे सुनकर आनमको आसि होती थी। कथागोच्छी और जल्य-मोहीमे अन्तर यह है कि कथागोडीको कथाएँ मगोरच्यनके साथ-साथ सिझाप्रद भी होती थी। यर जल्यागोच्छीक साध्यान केवल मगोरच्यनके हो होते थे।

#### काव्यगोष्ठी (आदि० १४।१९१)

किय-सभाकी योजना प्राचीन काठसे ही चकी आ रही है। 'कियमंत्रीयो परिजू स्वयम्त्र' को डोव्हर प्राचीन है। कियं अपने करमा-वैभवे नयी रंगीस पृष्टिका उद्गम करता है और अन्वरिक्त सौन्दर्य-पिपसाको बोल्च करते कि छिए प्राचाक करता है। सानवें भीतर चेवनाका गुढ़ और प्रवक्त आंखर है। इसी आवेगकी सजीव प्रतिमा अनुभृति है और इसी अनुभृति द्वारा कायच्यका पुजन होता है। अन जानेद्विद्योक माध्यस्त्री जिन भाववाओं और संवेदनाओं का प्रभाव प्रहण करता है, चित्रपर उनका कोई-न-कोई चित्र अववा संस्कार ऑकित हो जाता है बाताबरण, परिस्थित, संस्कार आदिको विविद्याले के कारण प्रत्येक व्यवस्त्री होते। संस्कारों की मिन्नत पर कही श्रवार करती है। इसी कारण कायको स्वर्णिक प्रभावशालों स्वर्णा विश्व स्वर्णिक स्वर्णा विश्व स्वर्णिक प्रभावशालों कारण कायको स्वर्णिक प्रभावशालों कारण कायको स्वर्णिक प्रभावशालों कारण कायको स्वर्णिक प्रभावशालों कारण कायको स्वर्णिक स्वर्णिक स्वर्णिक प्रभावशालों कारण कायको स्वर्णिक स्वर्ण स्वर्णिक स्वर्णिक

१. मानसंस्टास-४। १६।१२८३ । २. सत्कवाशवणात्पुष्यं श्रोतुर्ययुप्यीयते । तेनाम्बुदय-संसिद्धिः ममार्थःश्रेयसी स्थितिः ॥—आदि० १।१४७ । ३. श्रुक्ट यजुर्वेद—४०।८ ४. कार्य्य यससेऽर्यकृते शर्यादि —कान्यप्रकातः १।२ ।

पदगोष्ठी ( आदि० १४।१९१ )

गोष्टियों में शास्त्रीय चर्चा करना आवश्यक माना गया है। क्योंकि शास्त्र-चिनोद सबसे अधिक सुखदाबी और जानवर्डक होता है। पदगोष्ठीम व्याकरणके तत्वांपर तर्क-विवतक किया जाता है। राजा दैनिक क्रियाओं एवं राज्यकायोंके निवृत्त होकर आस्थान-गण्डण निक्तिन शास्त्रोंको गोष्ट्यों आरम्भ करता है। ह हम गोष्टियों व्याकरण सम्बन्धी गोष्ठी अपना विषेष महत्त्व रस्तती है। आदि-तीर्षकर अप्रयोदके मनोविनोदके लिए पदगोष्ठीका आयोजन किया गया है। प्रतिमाशन् वैयाकरण संज्ञा, सर्वनाम, समास, क्रिया, नामपर एवं धातु तत्वांपर सार्किक संलोगे क्यार्प करते हैं। इनके जतर-प्रस्कृतरोको सुनकर श्रोताओंके सम्म विशेष स्वराकरा रस सञ्चार होता है। व्याकरण जैसा शुक्क विषय भी गोष्टीकी चर्चाम सरस वन जाता है।

कलागोष्ठी (आदि॰ २९।९४)

आदि हैं राज्य में विभिन्न देशके राजाओं को विका वर्णन करते हुए केरल देशके राजाओं की कलागों डी प्रियापर प्रकाश डाला है। कलागों डीमें विभिन्न प्रकार को कलागों डारा मगोर रूजन करने का स्केत प्रतुत किया है। कलागों डीमें संगीत, मृत्य, गीत, शिवके अतिरिक्त वौस्त प्रकार का अल्वा हो का कलागों डीमें संगीत, मृत्य, गीत, शिवके अतिरिक्त वौस्त प्रकार का इस गों डीका मुक्य उद्देश्य है। कला-गोंडीमें भायक-वास्त्रोके अर्थित का स्वय्य कलाशके विशोध का गी उपस्थित होते थे। सल्य-प्रोशत, कुष्टिवत लिख, लेलित, चलित और परावृत हम प्रकार वाहु को एवं संहुत, अर्थहृत, वृत्त आदि हस्तमुद्राओं का प्रदर्शन भी चल-गोंडीमें किया जाता था। यह कलागोंडी किसी एक प्रकारकों कलाके प्रदर्शनके लिए आयोजित नहीं की जाती थी। दस्से उपयोगी एवं लिलत दोनों ही प्रकारकी कलाशोका प्रदर्शन किया जाता था।

लादिपुराणमे विभिन्न देशके राजाबोकी विभिन्न प्रकृतिका विश्रण किया गया है। कर्णाटक देशके राजाबोको हरिदा, ताम्बूल और अञ्चन विदेश प्रिय वै। आग्न्यदेशके अधिपति कलाके प्रति विशेष अभिजीच नहीं रखते थे। कांत्र्य देशके अधिपति कला-कीशल एवं हस्तविद्यामें विशेष पुश्चक होते थे। केरलके निवासियोको कर्णाप्रयाजाको दृष्टिगे विशेष प्रसंस की गयी है। जतः आदिपुराणमे प्रतिपादित कलागोद्यीका जीभग्राय अनेक कलाबोके प्रयोग हारा अनुरच्चन करने से है। इस गोद्योगे कम से-कम नी व्यक्ति अवस्य सामालित होते थे

१. विशेषके छिप देखें मानसोल्छास—४।२०।३२६७—३३५३।

२, आदि० २६।६१-६३।

विद्यासंवादगोष्ठी (आदि॰ ७।६५)

विद्यासंवाद गोधीमे नाना प्रकारकी विद्यालीके सन्वन्यमे चर्चाएँ होती थीं। विद्यासंवाद गोधी और कलागोधीमें अन्तर वरा। कलागंधीमेंने अन्तर्शकां होते प्रदर्शन होता था, विद्यालांका नहीं। जिस प्रकार काध्यमोधीमें केनल-काध्यका, प्रदर्शोधीमें केनल व्याकरणका लीर कथागोधीमें केनल पौराणिक कलानांका प्रवन्धन होता था, उसी प्रकार विद्यासंवाद गोधीमें केनल पौराणिक कलानांका प्रवन्धन होता था, उसी प्रकार विद्यासंवाद गोधीमें केनल पौराणिक त्याले विद्यासंवाद नां होता थी। दर्शन, काध्य, कथा, कामखादन, राजनीतिशास्त्र, व्याकरण, गणित, ज्योतिय, भूगोल प्रभृति विद्यानी चर्चाएँ की जाती थी। गोधियाँके प्रतान कथका अध्ययन करनेसे जात होता है कि विद्यासंवाद गोधीमें स्थारह या पत्रह सदस्य भाग केते थे। एक-एक विद्याल जानकर एक-एक विद्याल होता था। ये सभी विद्यान वास्त्रार्थ या धारत्रवर्षा वीतरानकवाके कथमं करते थे।

गोष्ठीका वास्तविक लक्ष्य मनोरञ्जन करना है। नृत्यगोष्ठी (आदि० १२।१८८; १४।१९२)

नृत्यगोष्टी प्राचीन भारतका एक प्रमुख मनोरञ्जनका साथन है। आदिपुराण-मे नृत्य और नृत्त इन दो गोष्टियोका पृथक्-पृथक् वर्णन आया है। वर्णाण नृत्य और नृत्तमे ताल और भावकी अदेशा अन्तर है, पर मनोरञ्जन हिटिसे दोगों एक हैं। नृत्यगोष्टीमें नर्तकके हाव-साथ अंग, अपान, प्रत्यंग, इष्टिए एवं अनेक प्रकारके संकेत मनोरञ्जनका साथन बनते हैं। आदिपुराणके अध्ययनसे यह निक्कर्ष निकल्ता है कि उत्सव, जय, हर्ष, काम, त्याग, विलास, विदाद आदि अवदर्शिय नृत्य-समाओको योजना को जातो थी। विवाह, पुत्रकन्म, वसत्तोत्यस्य एवं राज्याभियेकके अवसरपर उत्तमकोटिक नर्तकोको बुलाकर नृत्तगोष्टियोंका

गोडियोमं विम्मिकत होनेबाले मतंक छ: प्रकारके होते थे— मतंकी, नट, मतंक, विवासिक, चारण तथा छटिका। स्वक्या, तक्यो, स्वामा, तन्यी तथा सुन्दर पयो- स्वामी तर्मकी के छ। मानी गयी है। इसी प्रकार अनेक भाषाओं के जाता तथा पाठ करनेवाले मतं के छ। मानी गयी है। इसी प्रकार अनेक भाषाओं के जाता तथा पाठ करनेवाले मट व्यवसाय और हिस्सायोमें निष्णु कार्य आंत तथा प्रत्यक्षणे गये है। ये मतंक हास्यवास्यके प्रयोगीय चतुर चारण वं अंत तथा प्रत्यक्षणे वं यो हो। ये मतंक हास्यवास्यके प्रयोगीय चतुर चारण वं अंत तथा प्रत्यक्षणे क्यां किया गया हो। यो होते किया कार्योगी क्यां जाता वा । । गोछी पी एट, स्कन्य, बल, जट, पार्थ्यम्य, चन्त वथा जिल्लाइन बाल कार्यागी का और दो बाहु, मणिवन्य, दो करवाचा तथा कि इस कह अंतर्गोंका एवं भू, नेम, नासिका, क्योंल, और, हतु और जानु बाहि प्रत्येगोंका प्रयोग किया जाता था। मृत्य-गोछीकी विधेषणा इस बातभे रहती थी कि दर्शक नृत्यका अवलोकन कर कथाना मतंत्रकन करते रहें।

प्रेक्षणगोष्ठो ( बादि० १२।१८८ )

प्रेलणगोष्टीका अभिप्राय सामुदाधिक नृत्य-गोष्टिये है। नृत्य-गोष्टियों दो प्रकारकी थीं—एक गोष्टी बहु यो, जिलमें एक ही नर्तक मा नर्तकी अपने परिकर साथ नृत्य करती थी और दूसरी नृत्यगोष्टी वह यो, जिसमें अनेक नर्तक और नर्तिका मानुदाय रूपये गोलाकार सुण्डमें नृत्य करती थी। प्रेलगोष्टी ऐसे ही अनेक नर्तकोंके समुदायकों गोष्टी है जिसमें अनेक नर्तकोंके सुप्तायकों मानु पूर्ण विवेचन जिलतका-सन्दर्भोंक रेगे। यहाँ केवल गोष्टीके सामान्य क्ययर ही प्रकाश डाला आता है।

### बीणागोष्टी ( अदि० १४।१९२ )

सीणागोष्टीमे अनेक प्रकारके बीणाबादक एकत्र होते ये और वे बीणा-बादत द्वारा छोगों की अनुरूज्यन करते थे। बीणाएँ कई प्रकारकी होती थी, एक तन्त्री बीणाके रण्डको सम्भू और तन्त्रीको उमा कहा जाता था। बीणा बजानेकी विभिन्नी भी अनेक प्रकारको थी। प्राय तजेनी द्वारा हो बीणा बजामे जाती थी। बीणाका प्रभुर स्वर सभीको आनन्द-उल्लासे भर देता था। अतएव मुद्द और मन्द ध्वनिका श्रवण करनेके लिए बीणा-गोध्योंकी योजना की जाती थी।

मुच्छकटिक नाटकसे बीणाकै सम्बन्धसे चास्टल कहता है—'बीणा उत्क-ण्टत व्यक्तिको संगिनो है, ब्याकुळ व्यक्तिका विनोद है, विरहोका बैंग्ट है और प्रेमी जनोंकी रागवृद्धिका कारण है। बीणाको व्यक्ति सदैव अवनी प्रियाको ही भौति अपने अंकसे चारण करता है।' महाकादि कालिदासने भी विकासी श्रम्मसंग्रके चित्रणमे बताया है कि उसकी गोद सदा बीणा एवं प्रियासे अवंश्वहत रहती थी। अतः बीणा-गोष्ठी आस्पित्यक्ते भारतसं भी मनोरंजनका प्रमुख सामन थी। आदितीयंकरके मनोरंजनके हेतु देवोंद्वारा बीणा-गोष्टीकी योजना की गयी थी।

#### चित्रगोष्ठी ( आदि॰ १४।१९२ )

आदिपुराणमं मनोरञ्जन एवं मनोविनोदके साधनोमें चित्रगोष्ठीको भी परिगणित किया गया है। ऋषभदेवके मनोरञ्जनार्थ चित्रगोष्ठीको योजना को गयी थी। चित्रगोष्ठीमें अनेक प्रकारके चित्रकार उपस्थित होते ये और वे अपनी तूळिकाका कौशळ प्रदर्शन कर अनेक प्रकारके रंगणीय चित्रोका सुजन करते थे। चित्रगोष्ठीमें प्रस्तुत किये जानेवाले चित्रोको निम्नालिखत वर्गोमें विमक्त किया जा सकता है—  प्राक्कतिक रमणीय दृश्योंका अंकन—सिरता, उपवन, वनवाटिका, वृक्ष-स्ता एवं पुष्प आदिका अंकन ।

२, पशपक्षियोकी आकृतियोंका अंकन ।

३. सम्भ्रान्त परिवारके नर-नारियोंका चित्राकन ।

४. श्रमिक व्यक्तियोंका श्रम करते हुए चित्राकन ।

५ गतिशील वस्तुओकी गतिका चित्रोंमे प्रदर्शन।

६. आराध्य देवी-देवताओके चित्रोका अंकन ।

 फल्पत जाकृतियोंका अंकन —विभिन्न भावनाओं एवं उद्वेगोका स्पष्टी-करण करनेके लिए कल्पित आकृतियोका चित्रण।

चित्रगोट्टोमे उक्त प्रकारके चित्रोका अक्टून, प्रदर्शन एवं विश्लेषण किया जाता था। गोट्टियोमे कतिपय चित्रोकी विशिष्ट व्याख्याएँ भी प्रस्तुत की जाती थीं, जो विश्लेषणके अन्तर्गत थी।

# षष्ट परिच्छेद उत्सव एवं त्रतोपवास

सास्कृतिक जीवनका सम्बन्ध उत्सव एवं प्रतोपवासके साथ भी है। उत्सवों हारा बाङ्काद प्राप्त किया जाता है और व्रतोपवासके बान्दरिक जूदि कर आस्मा-को संस्कृत बनाया जाता है। जीवनोत्यानके लिए उत्सव कीर वर दोनोंकी ही बावचयकता है, ब्योजि उत्सव और वर्तोका संस्कृतिक साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्यत्तावादकता है, ब्योजि उत्सव और वर्तोका संस्कृतिक साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्यत्तावादकता प्रमण-संस्कृतिये वात्मवोचन और लौकिक बम्युदयकी उपलब्धिक दोनों ही जीवन प्रमण-संस्कृतिये वात्मवोचन कीर लौकिक बम्युदयकी उपलब्धिक दोनों ही जीवन प्रमात एवं उत्याक लिए बावच्छक माने गये हैं। हम यही व्यद्ति पुराणमें वाये हुए उत्सव एवं बर्तोका संक्षेपमें निक्यण करेंगे।

जादिपुराणमे जन्मोत्सव, विवाहोत्सव, वर्षबृद्धिविगोत्सव, राज्याभिषेकोत्सव, जन्माभिषेकोत्सव बादि उत्सवीका उत्केख उपक्रम होता है। इन उत्सवोमें झादि-पुराणके गान उत्साहपूर्वक आग केते हुए दृष्टिगोवर होते हैं। यों तो बानन्द-प्रामिक एक उत्स्तुत्वक अगम केते बाते ये, पर इस अणोके उत्सव्वोक्ती हमने क्रीवाविनोदोमें परिपाणित किया है। वस्तुतः उत्तव्यं हारा जीवनमें क्रियाशीक्रता उत्पन्न होती है और अपनित तथा बम्युवर्क हेतु नवीन प्रेरणा आह होती है। वस्तु

उत्सव और त्योहार न आये तो जीवनका रसस्रोत ही सूज जाय। नीरस जीवन स्त्रीकिक दृष्टिते तो भाररूप ही है। जो आत्मडाणक संसार त्यागकर आस्राधोषन में प्रवृत्त होता है, उसका दृष्टिकोण परिचातित हो जानेके कारण वह नीरत जीवन की कोटित उपर है। नीरस और सरस जीवनकी व्यवस्था गृहस्थोंको दृष्टिसे है।

जन्मोत्सव ( आदि॰ १३।२५-२१६; १५।१४४-१५५; २६।१-२ )

जन्मोत्सवका निरूपण समस्त वाड्मयमे उपलब्ध होता है। संसारको प्रस-स्नताओं मे पुत्र प्राप्तिका महत्त्व अत्यिषिक हैं। इसी कारण माता-पिता अपने शब्दय-नुताः आनन्दोत्सव मनाते हैं। इस अवसर पर राजाओं एवं सामन्तोके यहाँ विशेष प्रकारको तैयारियाँ की जातो हैं। नगर सजाया जाता है, चन्तद्रवसे सबकोंको सिञ्चित किया जाता है, कुंकुम-केश्वरक्षे पर औगनको सुगन्यित कर दिया जाता है।

उत्सव समात्र करनेके लिए माता-पिता नृत्य एवं संगीतको योजना करते हैं।
माता-पिता पावकों को इच्छान हुए उल्लाबकी कई गुनी वृद्धि करते
हैं। माता-पिता पावकों को इच्छानुमार दान देते हैं तथा पुतकों मंगलकामनाके
लिए धार्मिक क्षेत्रोमे भी नाना प्रकारते दानादि क्रियाएँ सम्यन्त करते हैं। सामान्य
परिवारक व्यक्ति भी पुत्रजनात्सकपर आमोत प्रगोद मनाते हैं, गीत एवं नृत्यको
भूम मच जाती हैं। बारवनिताएँ नृत्य करती हैं और मंगलवाब वजते हैं। नवीन
रंगविरने वस्त्र धारण किये जाते हैं कीर विभिन्न प्रकारके पत्रवास देतार होते हैं।
महिलाएँ चन्या, बमेली, गुलाव, केवडा प्रमृति पुत्र्योका जुड़ा बनाकर सिरपर
धारण करती हैं, गलेमें पुत्रमालाएँ पहनती हैं और कुपुत्ररंगकी सात्री भारण
को जाती हैं। विजने साधारिक आनत्य और उत्सव हैं उन सवसे पुत्रजन्मीत्सव
को महरविद्या गया है। आदितीधेकर कुप्पमेंदेव अपने पुत्र भरतका जनमेंत्रव वहीं ही धूम-भामते सम्यक करते हैं। उनके राजपनवमें भेगे नाद होता है,
विभिन्न प्रकारके वात्रव वतते हैं, पुत्रोकी वर्ष होती है, कि जनेक नर्तकियों आकर न्यासा आयोजन करती हैं।

भरतके जन्मोत्सवके अवसरपर चन्दन जलसे सिञ्चित की गयी नगरकी गालियों ऐसी शोभित हो रही ची, मानो के वपनी सजावटते स्वर्गको शोभाको हीनताका हास्य कर रही हो। उस समय आकाशमें इन्द्रमनुग और विद्युत्क्यों लताको मुन्दरताको चारण करते हुए रत्ना निमित तोरणोको सुन्दर रचनाओंसे समस्त अधोध्यापुरीके गृह शोभित हो रहे थे। रत्नोके कूणेंस अनेक प्रकारको रङ्गाविकात देवार को गयी थी और उनसे चौक पुरकर स्वर्णकलक स्वर्णास्त तम् प्रकार समुदकी वृद्धि होनेछे उसके किनारेको नदी भी वृद्धिको प्राप्त हो जाती है, उस्ती प्रकार राजाके घर उत्तव होनेसे समस्त अयोग्या नगरी उत्तव-युक्त हो गयी थी। ऋषभदेव जान-दिश्मीर होकर समुद्रके समान दान वर्षा कर रहे थे। अत्तत्व वहीं कोई भी दरिद्र और दीन दिख्लाई नहीं पश्ता था।

भरत भी पुत्रशासिक बनसरपर कम प्रसन्त दिखलाई नहीं यहते । वे भी
पुत्रीसंख मनानेम लेलम ही जाते हैं। वे यावकाँको मनमाना घन वानमे देखें
पुत्रोसंखको ब्यावरपर भरतक चौराहों, गिल्यों बोर नगरके भीतर, बाहर सर्वत्र
रस्त्रींके ढेर कर दिये वे और दे सब यावकाँको लिए वे। इस प्रकार आदिपुराणके
समस्त प्रमुख पात पुत्रजन्मके अवसरपर आमोद-प्रमोय मनाते हुए परिलक्षित होते है। तो रहे भी यह स्वाभाविक! संगरको प्रमुख तीन एगणाओं पुत्रश्रीस्त होते है। तो है। सा व्यवस्था के हिम वे प्रमुख होते हो लोकिएणा और विचरणातों पूर्व विचान होते हुए सुर हो। यहा-को विचरतन बनानेके लिये ही पुत्रकामना की जाती है। दूसरी बात यह है कि पुत्रको वतराविकार नीचे विना मुहन्त आन्मशायनके लिए निविचन्त भी नहीं हो

पुत्रजन्मोत्सव मनानेकी परम्पराका प्रचार गर्न्कुत काव्य और नाटकार्मे भी सिद्ध होता है। महाकवि कालिदासने रघुवणकाव्यमे दिलीप द्वारा रघुजन्मोत्सव तथा रच द्वारा अजजन्मोत्सव मनायं जानेका निर्देश किया है।

विवाहोत्सव ( आदि० ७।२१०, ७।२२२-२३३; ७।२३८-२९० )

१. आविपुराण १५।१५२-१५६। २. वही २६।१-४।

हैं और सभी मिलकर उत्सवको सरस बनाते हैं। चन्दन, कुंकुम, कस्तूरी प्रमृति सुगन्धित पदार्थोंसे विवाहस्थलको सुगन्धित बना दिया जाता है।

स्वयंवरके अवसरपर तो 'निवाह उत्सव और भो अधिक समणीय बन जाता है। मुलीवनाके स्वयंवर मण्डपका आधिप्राणने मुद्दर विश्वण आया है। बताया गया है कि राज्यवन अनेक प्रकारको गिर्क्यों, कोर्ट एकं ग्रेसार करते के मुहर्सि स्वास था। इस सुन्दर समुद्ध और विवाल राज्यवनके मण्ड स्वयंवर सबव बनाया गया था, जिससे जुलीशांग अलग अलग विशामोंसे विश्वमक और जोकोर सा, जिससे वार दरवांजे थे, जो कोट और गोपुर दारोंसे मुलीमित थे। रलाके ती, जिससे वार दरवांजे थे, जो कोट और गोपुर दारोंसे मुलीमित थे। रलाके तीरण और पताकाएँ मुखर्ण-कव्योको अलंहत कर रही थी। स्वयंवर प्रवक्त खरातक नीतकाणियोसे सुशीमित था। इसके उत्तर नेत्र जातिक वश्लीसे को हुए खरे-वें चरीने पुर्णीमित था। इसके उत्तर नेत्र जातिक वश्लीसे को लागुकि

स्वयंवरके अवसर पर विभिन्न प्रकारके वाद्य जजते थे और घर-चरमें मंगलगीत गाये जाते थे। विवाद उत्सवको मृत्तिव करनेके लिए मंगलभेरी जापी थे। उस समय भूमिनर पुण्येक उपहार, बाकावामें पर्वाता पार्ट पर्वात्त जारी थी। उस समय भूमिनर पुण्येक उपहार, बाकावामें पर्वाता एवं गर्नज करती हुई बडी-बडी दुर्नुभवी मुशोभित हो रही थी। नारियाँ नेत्रींम कडजल लगाये केशोम मालाऑको धारण किये हुए, ललाउरपर जरनत तिलक लगाये हुए, उज्जवल मणियोके कंकण एवं कुण्डल पहने हुए सुशीभित हो शो दी। इस नारियोके कमोलोपर पत्रप्तना की गयी थी, पानके रखे उनके बोठ लाल हो रहे थे। मुक्तडारीं उनका कच्छ मुशोभित हा। वे बळ-स्वलपर जन्मका लेश किये हुए थी। समस्त राजमहल उत्सव आह्वादके परिपूर्ण या। आदि-प्रायो इस अवसर पर चेतन-कीवत संगीक हारा उत्सव मनाये मानेकी बात कही है। बलाया नया है कि वहांके चेवत प्राणी अत्तरण और बहिरंगमें वर्षक उत्सव मना रहे थे—हार्य कोई आइचर्य नहीं। क्योंकि बहांकी अचेतत दीवाले मी अलंकारों डारा सचेनन प्राणियोके समान उत्सव सम्पन्न करती हुई परिल-लित हो रही थी।

विवाह-विधिको जानकार सीभाग्यवती स्त्रयोन तात्कालिक मार्गालिक क्रियाएँ सम्पन्न की। उस अवसरपर नगांवे जब रहे थे, विद्वान् मंगल पाठ कर रहे थे और मार्गालिक स्वर्णकल्डा जल, पत्र, फल, पुष्प आदिसे परिपूर्ण सभी दिशाजींने से गांवे थे। विधासत द्वारा आशोबींस लेकर महाराज जकम्पनेक आदेशसे

१. अ।दिपुराण ४३।२०७—२१४।

समस्त विद्याघर, माण्डलिक, महामाण्डलिक अपने-अपने आसनोंपर आसीन हो गये थे।

आदिपुराणमें इस स्वयंवरोत्सवका बहुत हो सटीक और सांगोपांग चित्रण आया है। विभिन्न देखली रमणियोजी रुचिवशेषका परित्य भी दिया गया है। प्रसानवा बजुल, मीलि अशोक हत्यादि बृझोके दोहदका भी निरूपण आया है। आदिपुराणके भारतकी जीवन सम्बन्धी गहरी अनुभृतिका सम्यक् परिज्ञान इस सन्दर्भसे हो जाता है।

#### वर्षवृद्धिदिनोत्सव ( आदि० ५।१ )

जन्मदिन या जन्मगाठीत्सव मनानेका प्रचार आहिपुराणके भारतमे विद्यमान या। प्रिय पुत्रोका जन्मांत्सव केवल सम्भ्रान्त परिवारके व्यक्ति ही नहीं मनाते थे, अधितु हामान्य जनता भी अपने नौनिहालोंका जन्मदिनोत्सव मनाती थी। इस उत्सवके अवसर पर मंगल गीत बादित तथा नृत्य आदिको योजना की जाती थी। आदिपुराणके महावल राजाके जन्मगाठीत्सवका मुक्ट चित्रण आया है। जिसका जन्मगाठीत्सव मनाया जाता था, उस व्यक्तिक शं वश्त्रभूगोंने अल्कृत र उच्चासन पर केठी थे। वार्षानाम्य देवी तथा कृतकर नृत्य कराती थी। वार्षार्थारिणी श्लियो चमर छोरती थी। गृत्य करते समय नारियोक्षे अंग-अन्यं अक्ष्मता अव्युत्त सौन्दर्य प्रदीसक करते थे। पुरावेहत वर्षके व्यक्ति मंगल आशोबींद के साच स्त्रीशेष्याण्य करते थे। पुरावेहत वर्षके अपकि संगल आशोबींद के साच स्त्रीशेष्याण्य करते थे। पुरावेहत वर्षके अवस्त ही जो देवके सम्पक्त

#### जन्माभिषेकोत्सव ( आदि० १३।३६-१६० )

जत्मानियकौत्सव तीर्षकरका ही सम्पन्न होता है और इस उत्सवको स्वांके हेव ही समादित करते हैं। बादितीर्षकर ज्ञयपनेदके जन्मापियकौत्सवका बादा सीयापियकौत्सवका बादा सीयापियकौत्सवका बादा सीयापियकौत्सवका कान्य तीर्यक्रियकै तम्य जिल्ला मान्य है। अविद्यान डारा सीयाप्य स्वांके का जन्मतारों में उत्सिक्त होता है। इन्द्राणी प्रवृत्तिगृहमें जाकर माताकी वगलने पृत्रको लेकर और उत्कर्त ब्यान पर मायाप्य बालक सुकाकर चलो जाती है। सीयाप्य इन्द्र रेरावत होता है। सीयाप्य इन्द्र रेरावत होता है। सीयाप्य इन्द्र रेरावत होता सीयाप्य सात्रक सुकाकर चलो जाती है। सीयाप्य इन्द्र रेरावत होत्यापर तीयाप्य कालक लोक्सापर के जनके ब्यावपिक करते हैं। इस अधिकाय पर स्वावसाय कर उनका शीरसामर्थक जनसे विभिन्न कर उनका शीरसामर्थक जनसे विभिन्न कर सात्रका कर उनका शीरसामर्थक जनसे विभिन्न कर सात्रका क्षार्य स्वावस्थान कर उनका शीरसामर्थक जनसे विभिन्न कर सात्रकाल कर सात्रकाल सात्रकाल कर सात्रकाल कर सात्रकाल सात्र

१. सादिपुराण, ४३।२४४-२७५। २. वहीं, ५।१-७।

प्रकारके संगोतका आयोजन किया जाता है। घर्मनेताका जन्मोत्सव बहुत ही घूमधाम पूर्वक देवों द्वारा सम्पन्न किया जाता है। जन्माश्रियेकका बहुत ही बिस्तृत वर्णन आदिपराणमे अस्तित है।

इस प्रकार आदिपुराणमे विभिन्न प्रकारके उत्सवीका वर्णन आया है। जन-साधारण एवं सम्भ्रान्त परिवारके व्यक्ति विभिन्न प्रकारके उत्सवीका आयोजन कर अपने जीवनको सार्थक और सफल बनाते थे। जैन आयम प्रन्थीमें भी विभिन्न प्रकारके उत्सवींका वर्णन आया है। उत्सव जीवनको आनन्दित करनेके लिए आवस्यक प्रापन माने गर्वे है।

#### व्रतोपवास

आदिपुराणमें घारीर और मनको प्रसन्न करनेके लिए विभिन्न मनोविनीद, कीडाएँ, उत्तस आदिका जिस प्रकार विश्वण किया गया है, उसी प्रकार करोप-वास द्वारा अनार्दिक में सन्तरिक्को विच्छेद करनेका भी वर्णन आया है। अर्तीका महत्त्व कई दिष्टायेले स्विद्ध किया जा सकता है—

- १ आत्मग्रद्धिके हेत
- २ कर्मनिर्जराके हेत
- ३. लौकिक एव पारलौकिक अभ्युदयके हेतु

आदिपुराणमे आत्माको सुमंस्कृत करनेके लिए रत्नत्रय, अष्टाह्निका, पोडच-कारण, 'जिनगुणसम्पत्ति' कमंत्रपण, 'सिह्निनक्कीडित,' सर्वतोष्ठ,' कनका-विक,' आवास्त्रवर्षन,' रत्नाविक' श्रृत्तान' एवं गुदर्शन' आदि दत्तोंका वर्णन आया है। इन वर्तो डारा उस समयके आरतको जनता अपनी आत्माको सुसंस्कृत करती दहती थी।

१. आदि० ७।८८। २. वही ६।१४१-१५०। ३. वही ७१८। ४. वही ७।२३। ५. वही ७।२३। ६. वही ७।३९। ७. वही ७।४२; ७।७७। ८. वही ७४४। १. वही ६।१४५। १०. वही ७।७७।

# शिक्षा, साहित्य ऋौर कला प्रथम परिच्छेद शिक्षा

विला समुदाय या व्यक्ति द्वारा परिचालित वह सामाजिक प्रक्रिया है, जो समाजको उसके द्वारा स्वीकृत मृत्यो और मामयताओको ओर अयसर करती है। सांस्कृतिक विरासतकी उपलब्धि एवं जीवनमें सामका अर्जन शिक्षा द्वारा हो होता है। जीवन समस्याओको होज, आव्यारिकत तस्वीकी छान-बीन एव मान-सिक क्षुवाकी नृप्तिके साधन कला-कोशकका परिस्तान शिक्षा द्वारा हो प्राप्त किया जा सकता है। आविष्रुराणको दृष्टिमें शिक्षाका विषय पृष्टिक समस्याओके साख अव्यक्ति होता सम्याजन स्वत्वान भी है। आवार और विचार-का परिस्तार, उत्क्रानित एवं शावनतिक सुचकी उपलब्धिका प्रधान साधन स्वित्ता के माना जा सकता है। विवार वैद्यक्तिक जीवनके परिस्तारका प्रधान साधन स्वत्वानों है। है। या स्वराप्त करती है। है, पर समाजको भे उत्तर बनाती है। डाँ० राधकुमुद मुकर्जीन प्राप्तिन सरती हि है, पर समाजको भे उत्तर बनाती है। डाँ० राधकुमुद मुकर्जीन प्राप्तिन सरती हि साम प्रकृति होना प्रकृति होना स्वापन मान स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती विवार स्वापन स्वत्ती हो लिंदिन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती हो स्वत्ती हो स्वत्ती स्वापन स्वत्ती हो स्वत्ती स्वापन स्वत्ती हो स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वत्ती स्वापन स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती स्वापन स्वत्ती

"But education is a delicate biological proces's of mental and moral growth, which can not bee achieved by mechenical process, the external apparatus and michinery of an organisation. As is education, So in a more marked degree in the aphere of religion and Spiritual life."

Ancient Indian education by Dr. R.K. Mukerji, Motilal Banarasidas, Delhi, Page 366.

शिक्षाः ५-५ १५६

आहित्राणमे शिक्षाका पर्याय निवा, ज्ञान और श्रुत आया है। नताया गया है कि जब आदिती स्वेतर वािक्का-वाक्क वयरक हुए तो उन्होंने उच्चे ही शिक्षा-व्याय है कि स्व-वाक्या स्वेतर होते हैं। उन्होंने उच्चे ही शिक्षा-राम कराया। इस सन्दर्भ हिक्षा होते हैं कि स्व-वाक्या स्वेतर शिक्ष समित्रत होने पर भी विद्यांत विद्या होना परम आवश्यक है। इस लोक्स दिवान व्यक्ति ही समानको प्राप्त होता है। दिवा ही मनुष्यको यव देने-वार्ती है, विद्या हो आत्मक-व्याण करनेवाळी है और अच्छी वरहते अस्यास की गयी विद्या ही समस्य मनोरपोको पूर्ण करती है।

कत्या हो या पुत्र, रोनोको समानरूपने विद्यार्जन करना चाहिए। कत्यकता-के समान समस्त सुत्वी, एक्समें और जैमवीको प्राप्ति विद्या द्वारा, ही होती हूं। अत्राप्त बात्यकास्त्रेत विद्याप्तापिके लिए निरन्तर संबंध रहना चाहिए। बार्ति-पुराणमें जोजनोत्थान और जोजनको सुसम्बद्धत करने पर बक दिया गया हूं।

धिशाका लक्ष्य आस्तरिक देवी यांक्रियोको अभिज्यक्ति करना है, अन्तर्मिहित अंद्रमन पदाल महतीय गुणोका विकास करना है तथा घरीर, मन और आस्मा-को सबल बनाना है। याग, संयम, आचार-विचार और कर्तव्यनिष्ठाका बोध भी धिशा डारा प्राप्त होता है। सत्त स्वाच्यायते हो व्यक्तिकी अन्तर्मिहित यांक्रियाँ प्राप्तुर्भन हो जातो है, आरोरिक स्वास्थ्य, मानसिक खुषिता, बीदिक प्रसरता, अध्यासिक दृष्टि, नैतिकचल, कर्मठता एवं सहिल्लुवाको प्राप्ति धिक्रा तथा स्वाच्याय डारा हो सम्भव है। तथ्य और आकर्ष वाली क्रिशा निस्तार है। आदिव्ययाम आदितोष कर ऋष्यभदेवन अपनी कन्याओं और क्रमारोको

जो शिक्षा दी हे, उससे शिक्षाके निम्नलिखित उद्देश्योपर प्रकाश पडता है—

१. आत्मांत्यानके लिए प्रयस्मशीलता ।

२ जगत् और जीवनके सम्बन्धोका परिज्ञान ।

३ आचार, दर्शन और विज्ञानके त्रिभुजकी उपलब्धि ।

४. प्रसूप्त शक्तियोका उद्बोधन ।

५. सहिष्णताकी प्राप्ति ।

६ कलात्मक जीवन-यापन करनेकी प्रेरणाकी प्राप्ति ।

७. अनेकान्तात्मक दृष्टिकोण द्वारा भावात्मक अहिसाकी प्राप्ति ।

८ व्यक्तित्वके विकासके लिए समृचित अवसरोको प्राप्ति ।

९. कर्त्तव्य पालनके प्रति जागरूकताका बोध ।

१०. शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियोंका उन्नयन ।

११. विवेक दृष्टिकी प्राप्ति ।

१. आदिपुराण १६।६७-१०२।

शिक्षा प्राप्त करनेकी आय और तत्सम्बन्धी संस्कार

आदिपुराणमें श्रावकोंकी क्रियाओंका वर्णन आया है। मनुस्मृतिमें जिन्हें संस्कार शब्द डारा अभिहित किया है, उन्हींको आदिपुराणमें क्रिया कहा है। विद्यारम्भके समयमें निम्निजिसित संस्कार विषय माने गये हैं—

- १. लिपिसंस्कार
- २. उपनीति संस्कार
- ३. वतचर्या
- ४ दीक्षान्त या समावर्त्तन संस्कार—त्रतावरण

#### लिपिसंस्कार (आदि० ३८।१०२-१०३)

जब बालकका मस्तिष्क शिक्षा सहण करने योग्य हो जाय, तब शिक्षाका प्रारम्य उपलीति संस्कारके पदबाद किया जाता है। विरुक्त प्रत्य मृत्मृति, साजवल्य स्पृत्ति, संस्कारतन्त्राक, स्मृतिबिन्छ प्रमृतिसे उपलयत्त संस्कारका विस्तार पूर्वक वर्णन आया है तथा उपनयत्त्रके अनत्तर ही शिक्षाका प्रारम्भ बताया गया है, लिश्कान, अंकजान या शास्त्रीका जात उपनयत्त्रके अनत्तर ही आसम्म दिया गया है, रिक्तान, अंकजान या शास्त्रीका जात उपनयत्त्रके अनत्तर ही आसम्भ दिया गया है।

जब बालक पाँच वर्षका हो जाय, तब उसका विधिवत् अक्षराम्भ करमा चाहिए । उपनयमका काल तो आठ वर्षकी अबस्याके पहले नही आता है । अत-एव आदिपुराणकी दृष्टिमें उपमयन संस्कार माध्यमिक शिक्षाके पूर्व होना चाहिए ।

महाकवि कालिदासके रचुवंश काव्यके अध्ययनसे भी यह सूचित होता है कि वस्तुत. उपनयन माध्यमिक धिक्षाके पूर्व ही होता था। रचुका मुख्क संस्कार हो जानेके अनन्तर उत्ते अक्षरारस्भ कराया गया, परचात समीपवीत संस्कार होनेपर रचुका विचारमा संस्कार सम्पन्न हुन्छ। 1 रचुके इस काब्यानसे यह स्पष्ट है कि महाकाध्यकालने ही लिपि या अक्षरास्म संस्कारके परचात् ही उपनयन संस्कार सम्पादित होता है। हमारी दृष्टित विचारमका अर्च शास्त्र-अध्ययनारमा है। शास्त्रकी शिशाका आरस्म, उपनयन या उपनीति क्रियांके सम्पादित होनेपर ही किया जाना उक्तंस्मत है।

कोटित्यके अर्थशास्त्रये भी उक्त कथनकी पुष्टि होती है। बताया गया है कि मुण्डन संस्कारके अनन्तर वर्णमाला और अंकझातका अम्यास अपेक्षित होता है। उपनयनके बाद सदाचारी विद्वान् आचार्योसे त्रयी तथा आन्विक्षिको आदि

रे. रपुवश श.२८-२९.। २. कौटिळीय अर्थशास्त्र, स० वाचस्पति गैरोळा, चौखम्बा विचा-मबन, वाराणसो, सन् १६६२; २।४।४, पू० १०:–१६।

विकाः ५-५ २६१

विद्याओं का अध्ययन करे। बार्ता और दण्डनीतिका अध्यास भी उपनीतिके पश्चातृही किया जाता है।

अताएव आदिपुराणमें उपनीतिक्रियाके पूर्व िलिफियाको जो स्थान दिया गया है, वह समीचीन है। वाड्मयके किसी भी अंगसे आदिपुराणके कथनमे विरोध नहीं आता है।

लिपिसंस्कारकी विधिका कथन करते हुए आदिपुराणमे बताया गया है कि बालको पिताको अपने बैशबके अनुरूप पूजनसामग्री लेकर सुतदेवताका पूजन करना लाहिए। आदितीर्थक्ट्रांने स्वयं अपनी पूजियोंके लिपिसंस्कारके समय सुवर्षपट्टर ज आ, इ. ई. उ. उ. बादि वर्षमाला लिखो थो और श्रृतदेवताको स्थापना की थी।

वर्णमाला लेखन और श्रुतपुत्रनके शनन्तर आचार्य बालकको आधीर्वाद देते हुए.—"दिव्यसिहासनभागी अव", "विजयसिहासनभागी भव", "रर्पासहासनभागी भव", तीन मन्त्रोंका उच्चारण करता है। इस विधिक पूर्व होनेपर बच्चान संयुक्ताक्षर, योगवाह, महाप्राण, सस्यप्राण, घोष, अयोष अधिका अस्यास करता होता है।

आविषुराणके अनुसार अंक और अजरोंके अभ्यासके लिए तीन वर्षका कार्य-काल निष्वत है; यत: लिंग्सक्यानके पत्थात् उपनीतिक्रमा सम्पादित की जाती है, जिसका समय जनमें आठवीं वर्ष माना गया है। जटा उक्त तीन वर्षों वर्षों माना, अंक्शान एवं सामान्य गणितज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।

लिपिसंस्थानका आरम्भ करते समय "सिद्धं नम" इस मंगलवाची मातृका मन्त्रका अवश्य उच्चारण करना चाहिए। स्योकि मातृकाका अस्तित्व समस्त विद्याओं और सास्त्रोमें विद्यमान है। इसीसे अनेक संयुक्ताशरोंकी उत्पत्ति होती है, वो बोजाशरोंमे व्यास हैं। बकारसे लेकर हकार पर्यन्त स्वर-व्यज्जन, विद्यार्थ जनुस्वार, जिह्वामूलीय और उपस्मानीय सहित वर्णमालाका अभ्यास करना चाहिए।

उपनीति क्रिया ( आदि० ३८।१०४-१०८ )

बादिपुराणके अनुसार यह क्रिया गर्भसे अष्टम वर्षमे सम्पन्न होती है। इस क्रियामें केशोंका मुण्डत तथा मूंजको बनी मेखलाका चारण करना विषेय माना गया है। मौंजो बंधनके पश्चात् सादे वस्त्र घारण करने वाहिए। मेखला

३. आदिपुराण १६।१०५-१०७।

तीन लरकी होती है। सफेद घोती चारण करना, चोटी रखना और सात लर-का यहाँपयोत पहुनना बहुवारों के लिए आवश्यक बतलाया है। जिनालयमे पूजन करना, प्रसावृत्ति करना और जबतक विद्याको समाति न हो जाय तबतकके लिए बहुवार्य तन चारण करना चालिए।

बह्मचारीका मृष्यित शिर होना उसके मन, बचन और कायकी पवित्रताका मूचक है। राजकुमारोंके किए प्रियाबृत्ति करनेको अनुमति नहीं है। योष बालके मिसामे प्राप्त सामयीको बहॅन्ददेवको सम्पित करनेके अनन्तर प्रहुण करते है। राजपुत्रोंको अल.पुरमे जाकर माता आदिने किसी पात्रमें प्रिकाको याचना करनो चाहिए। यहाँयाचनामान ही मिक्षाका नियोग है। इस अवसरपर बालक-का नामकरण भो अथहार सम्प्रक नरनेके लिए किया जाता है। विद्यासमाप्तिके अनन्तर मास बट्टा आ प्रकृता है।

कमरमें तीन लरकी मौञ्जी—मूँजकी रस्ती पहनी जाती है, यह रत्नजयकी विज्ञुद्धिका बंग है। धौत परिचान उसब्हास्तरोकी जीवका जिल्ल है। यह धोती इस बातको सुनना देती है कि अरहत्व मगबानका कुल पित्र और विद्यात्र है सिरका चित्र सम्बन्ध और उत्तक्ष्य मुख्या है, जो कि मन, बनन और कायक मुख्यको बढ़ानेवाला है। ब्रह्मचारी अध्ययनधील व्यक्तिक लिए वर्ज्य पदार्थ—

- १. वृक्षकी दाँतीनका त्याग ।
- २. ताम्बूल सेवनका त्याग ।
- ३ अंजन लगानेका त्याग ।
- ४. उवटन या तैलमर्दनका त्याग ।
- ५. श्रृंगारपूर्वक स्नानका त्याग । ६ खाट या प्रलंगपर सोनेका त्याग ।
- ६. खाट या पलगपर सानका त्यागः
- ७. अन्यके शरीर सम्पर्कका त्याग ।
- ८. मौखर्य वृत्तिका त्याग ।
- ९. नाटक-अभिनय आदिके देखनेकात्याग।

#### विधेय कार्यं

- १. पृथ्वीपर शयन ।
- २. शद्ध जलसे स्नान ।
- ३. विद्या प्राप्तिकेलिए श्रम ।
- ४. गुरुओं की विनय।
  - ५. व्वेत और सादे वस्त्र-धारण।
  - ६. शिक्षावृत्ति ।

शिक्षा: ५-१ **२६**३

- ७. मौज्जीबन्धन ।
- ८. सिर-मुण्डन ।
- ५. अध्ययनके प्रति आस्था और प्रयास ।
- १०. अल्पनिन्द्रा और अल्पाहार।
- ११. बहाचर्य और संयमका पालन।

व्रतचर्या ( आदि० ३८।१०९-१२० )

वतचर्याका अभिग्राय विद्याच्ययनके समय संयमित जीवन यापन करनेमे है। कक्तंच्या-कर्तस्यका विदेक प्राप्तकर ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना पाहिए, जो विद्याच्ययनमें बापक ही विद्यार्थीका एक ही लक्ष्य रहता है—विद्याच्ययन। वह अपनी इसी साधनाको पूर्ण करनेके विषय प्रयत्नवील रहता है। सादा जीवन और आनाराध्या में हो दो जबके जीवनके लक्ष्य रहते हैं।

वतावरण किया ( आदि० ३८।१२१-१२६ )

यह क्रिया यो तो विद्याध्ययनकी समाप्तिके अनन्तर सम्पादित की जाती है। पर इसका सन्दर्भ संस्कारमलक क्रियाओं में होनेसे यहाँ विवेचन करना आवश्यक है। इसकी तुलना हम समावर्तन संस्कारसे कर सकते है। ब्रह्मचर्य धारण करते समय शारीरिक आभवण, संस्कार एवं भडकोले वस्त्रोंका त्याग किया गया था: पर अब गुरुकी अनुमतिसे पनः वस्त्राभयणोको घारण किया जाता है। तथा अंजन, ताम्बुल एवं सुगन्धित पदार्थोंके सेवनको आरम्भ कर दिया जाता है। जो विद्यार्थी शस्त्रीपजीवी होते थे, वे पनः शस्त्र भारण करते थे । वैश्य छात्र व्यापार, कृषि एवं पश-पालन आदि कार्यों में प्रवृत्त होते थे। विद्याध्ययनसे प्रौड मस्तिष्क, युवक गुरु या आचार्यके समक्ष पहुँचकर श्रावकके मूलगुण-मद्यत्याग, मास-त्याग, मधत्याग, एवं पाँच उदम्बर फलोका त्याग कर सदाचरण ग्रहण करता था तया हिंसा, झठ, चोरी, कुशील आदि पाँच पापोका त्यागकर सदाचारमयी प्रवित्त-को अपनाताथा। वतावरण क्रियाका उद्देश्य व्यक्तित्वका विकास करना है। जिसने श्रतके अम्यास द्वारा अपनी बद्धिको निर्मल बना लिया है, ऐसा व्यक्ति मलगण और उत्तरगणोंके द्वारा अपनी आत्माको निर्मल बनाकर समाजका योग्य सदस्य बनता है। वह अन्यायसे धनार्जन नहीं करता और न्यायपूर्वक आजीविका-का सम्पादन करता हुआ सासारिक कार्योंको सम्पन्न करता है।

छात्र जीवनका प्रारम्भ होनेके परचात् जब तक अध्ययनकाल वर्तमान रहता है तब तक व्यक्ति संस्थका आचरण करता है। विद्याप्तरण तपस्वरण है, इस काल्ये ही सदाचार, विनय, ज्ञान आदिका सम्यादन किया जाता है। वत-तरण क्रिया द्वारा यह सूचित होता है कि विद्याप्ययनके समय संयमित जीवनका अभ्यास करनेके उपरान्त गृहस्वाक्यायों बुद्धिपूचक बादशं गृहस्य बननेकी चेहा करनी चाहिए । बादिवूराणके बाल्यागोसे भी यह सिद्ध होता है कि विकारम्भ और विवारम्भ दोनों पृषक्-पृषक् संस्कार है। शिक्षारम्भको तुल्ना आपूर्तिक प्राथमित्रशिक्षा (प्राइसरी एजुकेशन) से और विवारम्भ—खाल्यारम्भको ज्ल्य-सिक्षा (हायर एजुकेशन) से भी जा सकती है। संस्कारों द्वारा संस्कृत होनेपर ही बाल्यतान प्राप्त होता है।

## शिष्य, शिक्षक और उन दोनोंका सम्बन्ध

आविषुराणके अध्ययनसे शिष्यके निम्मिलिखत गुणोंकी जानकारी प्राप्त होती है। बोर्स शिर्मालको शिकार देना ही सफल-माना गया है। अदाः शिक्षातत्त्वोरे शिष्य- की योग्यताओंका विवेचन भी आवश्यक है। अपावकी शिक्षा देनेका कितना ही प्रयाप्त किया जाय, वह सब निफल्क हैं। वृद्धिपृष्क आणित प्रयत्न करनेपर भी जित प्रकार बालुकाकणोंसे तेल निकालना कठिन है, उसी प्रकार अयोग्य शिष्य- की शिक्षा देना अर्थ्य है, क्योगशमलन्य प्रतिकाके साथ आध्यकार में आवश्यक है। प्रतिभाशों छात्र भी बाह है। प्रतिभाशों छात्र भी बाह ते तो वह कहापि विद्वान नही वन सकता है। छात्र अवश्योप विद्यान हो तो वह कहापि विद्वान नही वन सकता है। छात्र अवश्योप विद्यान हो सिक्षा लगत आहिए, जिससे वीष जोवन भी सुखी हो सके। परिव्यन, लगत और उत्वाहक साथ प्रतिभाका रहना भी आवश्यक है। आदिपुराणके अनुसार सीठिक योग्यतारें निम्म है—

- १ जिज्ञासावित्त ।
- २ श्रद्धा<sup>२</sup>--अध्ययन और अध्यापक दोनोंके प्रति आस्था ।
- 3 विनयशीलता<sup>8</sup>।
- ४ शुश्रुषा<sup>४</sup> ।
- ५. श्रवण भ-पाठ श्रवणके प्रति सतर्कता एवं जागरुकता ।
- ६. ग्रहण<sup>६</sup>---गरुहारा अध्यापन किये गये विषयको ग्रहण करनेकी अर्हता ।
- ७ घारण --पठित विषयको सदैव स्मरण रखनेकी क्षमता।
- द. स्मति"—स्मरण शक्ति।
- ९. ऊह<sup>९</sup> तर्कणा शक्ति ।
- १०. अपोह<sup>९</sup> पठित ज्ञानके आधार पर विचार शक्तिका प्राबल्य एवं अकरणीयका त्याग ।
  - ११. युक्तिपूर्वक विचार करनेकी क्षमता " निर्णीति ।

१-३. सादि० १।१६८ । ४-११. वही १।१४६ ।

```
१२. संबमी
    १३, प्रमादका अभाव रे।
    १४. सहज प्रतिभा 3-कायोपशम-शक्ति ।
    १५. अध्यवसाय ४ — अध्ययनके लिए प्रयास ।
अयोग्यताएँ ( आदि० १।१३८-१४१ )
    १. कठोर परिणामी ।
    २ विषयी ।
    ३ सारतत्त्वके स्थानपर निःसारका ग्राहक ।
    ४. विषयासकः।
    ५ हिंसकवत्ति।
    ६ शब्दजान तक ही प्रवेश: अर्थाज्ञानकी न्यनता ।
    ७. धर्तता ।
    ८. कृतध्नता ।
    ९ ग्रहणशक्तिका अभाव ।
    १० दुर्गण ग्राहकता।
    ११. उदण्डता ।
    १२ प्रतिभाकी कमी।
    १३. स्मरणशक्तिका अभाव ।
    १४ धारणशक्तिकी न्यनता ।
    १५ हठग्राहिता।
शिक्षक-आचार्यंकी अर्हताएँ ( आदि० १।१२६-१३२ )
     १. सदाचारी ।
    २. स्थिरबद्धि ।
     ३. जितेन्द्रियता ।

 सौम्य—अन्तरंग और बहिरंगको सौम्यता ।

    ५ व्याख्यान शक्तिकी प्रवीणता।
     ६. सबोध व्याख्याशैली ।
    ७. प्रत्यत्पन्नमतित्व ।
    ८, ताकिकता ।
     ९. दयालुता ।
```

१० विषयोंका पाणिहत्य ।

११. शिष्यके अभिप्रायको अवगत करनेकी क्षमता ।

१२. बध्ययनशीलता ।

१३ विदस्ता।

१४. बाह मग्रके प्रतिपादनकी क्षमता ।

१५. गम्भीरता ।

१६, स्नेहशीलता ।

१७. जदारता और विचार-समन्वयकी शक्ति ।

१८. सत्यवादिता ।

१९. सत्कृलोत्पन्नता । २०. अप्रमत्तता ।

२१. परहित साधन तत्परता। शिष्य और गरुके सम्बन्धकी साकेतिक सचना आदितीर्थकर द्वारा अपने बालकोको दी गयी शिक्षासे ही प्राप्त होती है। अध्यापक स्ववर्गका ही व्यक्ति होता था । पिता अपनी सन्तानको स्थयं ही सुयोग्य बनाता था तथा अपनी देख-रेखमे सकल शास्त्रोकी शिक्षाका प्रबन्ध करता था। धार्मिक शिक्षा मनियोके आध्यसमे सम्पादित की जाती थी। कन्याएँ आर्थिकाओंके द्वारा शिक्षा ग्रहण करती थी । अतएव यह स्पष्ट है कि गरु-शिष्यका सम्बन्ध पिता-पत्रके तल्य था । परिवारमें ही प्रारम्भिक शिक्षाको व्यवस्थाकी जाती थी। उच्च शिक्षाके लिए गरुकुलोंमें छात्र अध्ययनार्थ जाते थे। उत्तराब्ययनसूत्रमे गरु-शिष्यके सम्बन्धमे अच्छा विचार किया गया है। छात्र गरुके समक्ष अत्यन्त विनयी रहता या तथा गठकी सेवा-भक्ति भी करता था।

शिक्षा-विधि ( आदि० २।१०२-१०४,२१।९६ )

मादिपुराणसे कई प्रकारकी शिक्षा-विधियोका संकेत प्राप्त होता है। इन विधियोको निम्नलिखित भेदोमे विभक्त किया जा सकता है-

१. पाठ-विधि

२ प्रकासिक-विधि

3 जास्त्रार्थ-विधि

v. तपदेश-विधि

५. नय-विधि

६. उपक्रम या उपोद्धात-विधि

६. पञ्चांग-विधि

पाठ-विधि ( आदि० १६।१०४; १६।१०५-१०८ )

गुरु या शिक्षक विष्योंको पाठ-विधि द्वारा अंक और अध्यर ज्ञानकी विध्वा देता है। वह किसी काष्ट्रपट्टिकाके ऊपर आंक या अक्षर देता है। शिष्य उन अक्षर या अङ्कोक। अनुकरण करता है। बार-बार उन्हें ज्ञिक्कर कष्टस्य करता है। इस विधिका प्रारम्भ जादितीयोंकर स्वृत्यभदेसे होता है। उन्होंने अपनी कन्याओंको इस पाठ-विधि द्वारा ही थिया दी थी।

सह शिक्षा-विधि सामान्य बृद्धिबाले अल्पबस्यक छात्रीके लिए अधिक उप-योगी हैं। इस पद्धितमें अम्यासका भी अन्तर्भाव निहित हैं। शिक्षक द्वारा किस्से गये अंक-अक्षरोंका लेखन और बाचन दोनों ही प्रक्रियाबोंसे विद्यार्थी अम्यास करता हैं। इस प्रक्रियामे अम्याबारमक प्रक्रोंके उत्तर क्लिख जाते हैं। आदिपुराणमें इस विधिका उपयोग सर्वाधिक हुआ है। इस विधिमें मूलतः तीन शिक्षातत्त्व पाये

- (१) उच्चारणकी स्पष्टता—शिवाक वर्णीका उच्चारण उनके, स्थान कोर प्रयत्नके अनुसार जिल पाता है। विकायन्यों में जिस उच्चारण विधिका निक-पण आता है, उस विधिके अनुसार वर्णीका उच्चारण विध्योको सिलकामा जाता है।
- (२) लेखनकलाका अभ्यास—पाठ-विधिका दूसरा तत्त्व लिखना सी**खनेका** अभ्यास है। ब्राह्मी और सुन्दरीको लिखनेकी कला सिखलायी गयी गी।
- (३) तकांत्वक संस्था प्रणाली—वस्तुओंक गिननेके रूपने अंकविधाका प्रारम्भ हुआ। अकका महत्त्व हते तभी मालूम होता है, जब हम कई समुहाँमि एक अंक संस्थाको गाते है। जब एक ही अंकको भावना हमारे हृदयमे वस्तुओंके पृष्क, अंकित हो जाती है, तब हम बस्तुओंका बार-बार नाम न लेकर उनकी संस्थाको कहते हैं। इन संस्थालोका विकास जीवादि पदाघोंके जानके लिए हुआ है। अत. गाठशेंओंके तीवरे तत्त्व हारा परिकार्यक्र —योग, गुणा, घटाल, भूम, बन्, वर्गमूल, घन एवं पनमूल क बाठ किमाओंका परिज्ञान किया गया है। अत. निर्माण, प्राप्त स्था, वर्गमूल, घन एवं पनमूल क बाठ किमाओंका परिज्ञान किया गया है। प्रश्नोत्तर विधि (आदि० ११६३-) २१२, २१२६, २२०-१५, २९४२-१९१२-२५२)

प्रस्तोत्तर विधिका प्रयोग आविषुराणमें पाया जाता है। श्रेणिक प्रस्तकर्ती शिष्यके प्रतीक हैं और गौतम गणघर उत्तरदाला गुरुके। देवियाँ विभिन्न प्रकारके प्रदन मातार्थे पृष्ठती हैं और माता उत्तर देकर उनके कानका संवर्धन करती है। समस्यापृतियों एवं पहेलियाँ भी इसी विधिमें सम्मिलित हो जाती है। समस्या

१. वादिपुराषा १६।१०८।

पूर्ती आदिका लक्ष्य बुद्धिको तोव बनाना तथा अनेक विषयोंका ज्ञान प्राप्त करना है। यहाँ एकाथ प्रक्त उपस्थितकर विषयका स्पष्टीकरण किया जायगा।

बटबृक्षः पुरोऽयं ते घनच्छायः स्थितो महान्। इस्युक्तौऽपि न तं घमें श्रितःकोऽपि वदाद्भुतम्। —

अर्थात् कुछ व्यक्ति कडकती हुई पूर्ण खंड हुए थे, उनसे किसीने कहा—"यह सुम्हारे सामसे थनी छायावाला बड़ा भारी बड़का पुत्र खड़ा है, ऐसा कहने पर भी उनमेंसे कोई भी बहुने नहीं गया। है माता बतलाइये, यह कैसा आदर्थ हैं? इसके उत्तरंग माताने कहा—महत स्लोकमे जो नद्युत: शब्द हैं, उसकी सिम्य 'बंटो ऋक्तः' इस प्रकार तोइना चाहिए और उसक अर्थ इस प्रकार करना चाहिए ऐ लड़के, तुम्हारे सामने यह मैथके समान कान्तिवाला—काला बडा भारी रिष्ट—आए वैटी है, अत कड़ी बूपमें भी उसके पास कोई नहीं गाया, तो क्या आपर्य हैं।

इस प्रकार शिष्य गुरुसे प्रश्न करता है और गुरु चमस्कारपूर्ण उत्तर देकर खिष्यको सन्तुष्ट करते हैं। इस प्रणाली द्वारा विषयोंको हृदयंगम करनेमें विशेष सुविचा होती है। गुरु और दुरुह विषय भी सरलता पूर्वक समझमें आ जाते हैं।

प्रक्नोत्तर रोनों हो जोरसे किये जाते हैं। शिष्य भी प्रक्न करता है और गुरु मी शिष्यसे। गुरु प्रक्नोका तक्कपूर्ण उत्तर देकर शास्त्रीय ज्ञानका संवद्धेन करता है। शिक्षाशास्त्रकी दृष्टिसे यह प्रीड ग्रीली हैं, इसका प्रयोग वयस्क और प्रतिभा-शाली छात्रीके लिए ही किया जाता है।

शास्त्रार्थं विचि ( आदि० ४।१६-३०; ५।२७-८८ )

वाजार्थविषि प्राचीन विकान-ग्रह्मिकी एक प्रमुख विधि है। इस विधिमें पूर्व और उत्तर प्रशकी स्थापना पूर्वक रिषयों की जातकारी प्राप्त की जाती है। एक ही तटयकी उपलब्धि विभिन्न प्रकारिक तकों, विकल्पों और बौद्धिक प्रयोगों द्वारा की जाती है। जैनन्यायके समस्त प्रन्योगे शास्त्रार्थ विधिका वर्णन पाया जाता है। प्रमाण, नय, निक्षेप द्वारा क्यु स्वरूपका प्रतिपादन शास्त्रार्थ प्रणाली पर किया गया है।

आदिपुराणमे शास्त्रार्थ यन्त्रियोके बीच आप्ततत्त्वकी जानकारीके लिए किया गया है। इस विधिन्ने गुरुविध्ययको शास्त्रार्थ करनेकी पर्वति एएँ तत्कारू उत्तर-प्रयुक्त देनेको शक्तिका किरास करता है। इस शास्त्रार्थ विधिन्ने स्वयक्त विद्वि और एपरावने युव्योदमावककी प्रक्रियाका विवेचन किया या है।

१. मादि० १२।२२६ ।

क्षिक्षाः ५–७ २६९

शास्त्रोंका सम्यक् परिज्ञान इसी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता था। इस शिक्षा विधिकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

- (१) 'ननु' शब्द द्वारा शंका उत्पन्न करना ।
- (२) 'इति चेन्न' द्वारा शंकाका निराकरण करसा ।
- (३) सबैकं द्वारा परपक्षका निराकरण और स्वपक्षकी पृष्टि ।
- (४) अनवस्था, चक्रक, प्रसंगसाधन आदि दोषोंका उद्भावन ।
- (५) 'एवं', 'आह्', 'तत्र', 'यत्र', 'तत्रोक्तं' आदि संकेताशों द्वारा कथनीं और उद्वरणोंको उपस्थित कर समालीचन।
- (६) विकल्पोको उठाकर प्रतिपक्षीका समाधान करते हुए स्वपक्षको सिद्धि । इसके लिए आक्षेपिणी, विक्षेपिणी जैसो कथाओंको प्रक्रियाका प्रयोग ।
- (७) 'तदुक्ते', 'नापि' जैसे शब्दोका किसो वस्तुयाकथन पर जोर देनेके लिए प्रयोग!

उपदेश विधि ( आदि० २१।९६: २३।६९-७२: २४।८५-१८० )

उपदेश विधिका प्रमुख रूप उपदेश रूपमें थिला देता है। आदिपुराणमें आदि-तीर्यंकरका धर्मोपदेश इसी विधिक अन्तर्गत लिया जा सकता है। स्वाच्यायके पाँच भेदोंमें 'उपदेश' का कथन आया है। इसका वास्तियक रहस्य गुड़शरा प्रापणके रूपमें विध्यका प्रतिपादन करना है। इस विधिका उपयोग उसी समय किया जांता है, जब शिष्य श्रीड हो जाता है और उसका मस्तिष्क विकसित हो प्रमुख विषयों को प्रशुण करनेकी श्रमता प्राप्त कर लेता है।

उपक्रम या उपोद्धात विधि ( आदि० २।१०२-१०४ )

वर्णनीय विषयको शिष्यके मस्तिकको पूर्णत्या प्रविष्ट कर देना उपक्रम पाठ-विषि है, हसीका दूसरा नाम उपोदात भी है। आपूर्वी, नाम, प्रमाण, अभियेष और अपीकियार से उपक्रमके पीच मेह है। शादिकत, मध्यक्रम और अल्यक्रम हारा वस्तुओंका प्रतिपादक करना अनुपूर्वी है। क्रमपूर्वक विषयोंका परिकाल कराना अनुपूर्वीय परिपाणित है। जो गृह या पाठक हत विषिको अपनाता है, नह गाठण विषयको क्रमां को क्रमुखीयके अनुसार विवेचन या स्थास्थान करवा है। आपूर्विति विषयको क्रम्यंचान करमें सहासवा प्राप्त होती है।

नामविषिधे विस्तारपूर्वक बस्तुजों के नामों का प्रतिपादन किया जाता है। जो पृष्ठ इस विधिक्ता विदेशक होता है वह अपनी पाठ्य खें जोमें मनोरंजकता और सरस्ता लाने के लिए नामका विस्तार करता है। एक प्रकारये इसकी यणना निसेप-विधिमें की या सकती है। प्रमाणविधिमे वस्तुका सर्वाङ्गोण निश्पण और नयविधिमें एक-एक अंध का विवेचन किया जाता है।

अमिन्येयमे अर्थका विभिन्न दृष्टिकोणों द्वारा कवन किया जाता है। द्वस्य आरा प्रायपुर्वक पदीकी ज्यास्था प्रस्तुत कर विकिष प्रंमाकृत्रियोंकी स्थापना की आरा है। एक ही विषय या बस्कृति अनेक स्थोमे प्रतिपादन कर पाठ्य विषयों को सरु और बोभगस्य बनावा जाता है।

पञ्चांगविधि ( आदि० २१।९६ )

पञ्चागविधिके स्वाध्याय सम्बन्धी पौच अंग है। इन पौचों अंगों द्वारा विषयके मर्मको समझा जाता है।

पाठक सर्वप्रथम वाचनाका प्रयोग करता है। वाचनाका अर्थ पडना है अर्थात वीच कर वाइसमका बोध प्राप्त करना है। वदननर पुच्छना-पूछकर विषयके मर्मको प्राप्त करनेका प्रयास किया जाता है। अधिमत विषयको प्रमुख्यकर विषयको मर्मको प्राप्त करनेका प्रयास अनुप्रेसा है। मनन और चिन्तन किये गये विषयकी पारणा बनावे रखनेक लिए धोष— चोषकर बाद करना घोष स्वाध्याय है। उपदेशके रूपमें विषयको समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय है। उपदेशके रूपमें विषयको समझना या समझाना उपदेश स्वाध्याय है। विषयको स्वाप्त क्राप्त एवं उसे समझनेका पूर्ण प्रयास किया जाता है। जिस प्रकार समुदकी गहराई धानै यादै बढ़ती जाती है, उसी प्रमुखानी क्राप्त प्रमुखानी होता जिसा हो। वादनेका पाठ उसके व्याख्या हो। वादनेका पाठ उसके व्याख्या हमा वादी हो। वादनेका पाठ उसके व्याख्या हमा वादी हो। वादनेका पाठ उसके व्याख्या हमा वादी है। वादनेका पाठ उसके व्याख्या और प्राप्त वादी है। वादनेका पाठ उसके वाद्या और प्राप्त वादी है। वादनेका पाठ उसके वाद्या वादी वादा है। वादनेका पाठ उसके वाद्या और प्राप्त वादा है। वादनेका पाठ उसके वाद्या वादा है। वादनेका वाद्या वाद्या वादा है।

आदिपुराणके आधार पर गृह, नैत्यालय, आश्रम आदि शिक्षा संस्थाके रूपमें प्रतीत होते हैं। आस्थानोसे इतना अवस्य ज्ञात होता है कि आरम्भिक शिक्षालय गृह हो था। इस अन्यमें प्रधानतः दो प्रकारकी विधाएँ बतलायी गयी है—

- (१) कुल और जातिके आश्रित।
- (२) तपस्या द्वारा अजित ।

कुळ ( आदि० १९।१२-१३ ) परम्परासे प्राप्त होनेवाकी विद्याएँ कुळ-जाति आधित कहळाती है। जिस प्रकार पत्ती जन्म केले ही उड़नेको कळा बिना किसी प्रकारके प्रशिक्षणको सीच ळेला है, उसी प्रकार विद्यापर वर्गके व्यक्ति जन्म केने सापसे ही पिताजोंके स्वामी बन जाते हैं।

आराधना (आदि० १९।१४-१६) से प्राप्त होनेवाली विद्याएँ तपस्या .अजित मानी जाती हैं। सिद्धायतनके समीप अद्यवा नदी, पर्वत या डीपके तट पर अद्यवा अन्य पवित्र स्थान पर पवित्र वस्त्रद्वारण कर जय, पूजन और अनुष्ठान शिक्षाः ५-१ २०१

द्वारा विद्याकी प्राप्ति करना तपक्वरण द्वारा प्राप्त विद्याएँ मानी जाती है। अध्ययन, मनन, चिन्तन भी इस विधिके अनार्गत समाविष्ट है।

## अध्ययनीय विषय या पाठय ग्रन्थ

धिक्षा तरवके लिए अन्तर्गत अध्यक्षनीय विषयों या विवार करना परम आवस्यम है। आदिपुराणये शिक्षाके विषय शिक्षाचियों के बीदिक विकास पर ववलम्बित थे। पौच वर्षके बालक-बालिकाओं को लिपिजान अंकजान, एवं सामाय्य भाषायिक्षान कराया जाता था। गणितक्षानमे जोड़, गुणा, बाको, भाग आदि-की शिक्षा भी अपेक्षित थी। बाठ वर्षकी अवस्था तक बालक घर पर ही रहकर जिल्ला-पड़ना और हिसाब बनाना सीलता था। यह एक अकारते प्राथमिक शिक्षा थी। इतनी शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिके लिए अक्षितवार्य थी। बाठ वर्षकी आयुके परचात् शास्त्रीय शिक्षा प्रारम्भ होती थी, यह शिक्षा राजकुमार, सामन्त वर्ष अंक्रियणं परं अन्य सामान्त वर्णाक्रमों की बातां थी।

आदिनुराणमे आदिती चॅकरने अपने पुत्र एवं पुत्रियोंको जो शिक्षा प्रदान की है, उसमें शिक्षाके पाठम विषयोगर बहुत हो, सुन्दर प्रकास पढता है। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र भरतको अर्थशास्त्रसंबद्धप्रकरण और नृत्यशास्त्र की शिक्षा दो थी। वृत्यभेसेनको गान्यवंविद्याकी शिक्षा, अनन्तवित्रयको चित्रकला, वास्तु-शिक्षा और आपुर्वेदकी शिक्षा तथा बाहुबलीको कामनीति, हत्ये-पुत्र लक्ष्यल, आयुर्वेद, धर्मु-वेदंद, अस्वलक्षण, गजलक्षण, रजपरोक्षा एवं तन्त्र-मन्त्रको शिक्षा दो गयी थी।

अध्ययनीय बाह्नमध्ये अन्तर्गत व्याकरण शास्त्र, छन्द शास्त्र और अलंकार शास्त्रका श्रहण किया गया है। निवयुवकीको उक्त तीनो विषयीके अतिरिक्त क्योतिष, आयुर्वेद, शास्त्रसंवालन एवं गज, अद्द आदि सवालनकी शिला दी जाती है।

आदिपुराणमे १४ विद्याएँ । पठपक्रमके अन्तर्गत बतलायी गयी हैं। इन विद्याओं को नामावली निम्न प्रकार है—

- (४) चार वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवंवेदका अध्ययन ।
- (५) शिक्षा-उच्चारण विधिका परिज्ञान।
- (६) कल्प
- (७) व्याकरण-नाम, आस्यात, निपात और अव्यय शब्दोका परिज्ञान ।
- (८) জব
- (९) ज्योतिष—ग्रह, नक्षत्र, ग्रहोंको गति, स्थिति एवं अवस्थाओंको जानकारी।

१. आदिपुराण १६।११८-१२५। २. वही १६।१११। ३. वही २।४८।

```
(१०) निक्क-शब्दोंकी ब्युत्पत्तियाँ ।
```

(११) इतिहास--पुरावृत्तका परिज्ञान ।

(१२) पराण--- आख्यानात्मक धार्मिक ग्रन्थ।

(१३) मीमांसा-विधि या क्रियाप्रतिपादक शास्त्र ।

(१४) न्याय शास्त्र—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य आदि सात पदार्थोका बोघ।

पाठचक्रमके अन्य विषय ( आदि० ४१।१४१-१५५ ) कामनीति--कामशास्त्रका परिज्ञान ।

हस्तितन्त्र—गजशास्त्र, गजसंचालन, मदोन्मत्त गजका वशोकरण। सहस्ततन्त्र—अवस्तास्त्र।

अध्वतन्य--अव्ववास्त्र

आयुर्वेद—चिकित्साशास्त्र और रोगविज्ञान ।

निमित्तशास्त्र—िनिमित्तों द्वारा शुभाशुभका परिज्ञान । शकुनशास्त्र—िविभिन्न प्रकारके शकुनो द्वारा शुभाशुभ प्रतिपादक शास्त्र । तन्त्रशास्त्र—

मन्त्रशास्त्र---मन्यते ज्ञायते आत्मादेशोऽनेन इति मन्त्र ---मन् + ष्ट्रन ।

पुरुषलक्षणशास्त्र— कलाशास्त्र —विभिन्न प्रकारकी कलाओंका प्रतिपादक शास्त्र । राजनीतिविज्ञान शास्त्र—

धर्मशास्त्र—क्रियाकाण्ड, विश्वास एवं परम्पराओं का बोधकशास्त्र ।

बृह्विरत मृनियों, क्षुल्लकों और ऐलकिक लिए लीकिक शिक्षाके अतिरिक्त पारणींकिक शिक्षाका प्रवत्त्र या। जिनवेनाशयाने स्वाध्यायके महत्त्व पर प्रकाश झालते हुए वलल्या है—स्वाध्याय करनेते मनका निरोध होता है, मनका निरोध होनेत्र हिन्दोंका निषह होता है। अतः स्वाध्याय करनेवाला व्यक्ति स्वतः संयमी और जितेन्द्रिय बन जाता है।

१. आदि० ३४।१३४।

# द्वितीय परिच्छेद साहित्य-काव्य ऋौर कथा

आदिपुराणमें काञ्य और कथाका विस्तार पूर्वक निकयण आया है। बाह्मय-का स्वक्ष्य प्रतिपादित करते हुए व्याकरण, छन्द और अलंकारशास्त्रको वाह्मय बतलाया है। आदिपुराण बलंकार शास्त्रका प्रत्य नही है, पर काञ्यस्वकपका बहुत हो सुन्दर प्रतिपादत हुआ है।

#### काव्य प्रयोजन

अलंकारसास्त्रियोंने काष्यकारण बतलानेके पूर्व काष्यके प्रयोजन पर प्रकास हाला है। जिनसेन आस्त्रिराणमें काष्यका प्रयोजन 'केवल मनोरण्जन' नहीं मानते। उनहोंने काष्यरसायनको अमरत्वका साथक माना है। धान्तरससे सम्पूक्त करिया जीवनमें रसायनका कार्य करती है। अत. काष्यके मूलमें धर्मतरका कार्य करती है। अत. काष्यके मूलमें धर्मतरका कार्य करती है।

त एव कवयो लोके त एव च विचक्षणाः । येवां धर्मकथाङ्करवं भारता प्रतिपद्यते ॥ धर्मानुबन्धिनी या स्वात् कविता सैव शस्यते ॥ शेषा पापाञ्चवायेव सप्तयुक्तापि जायते ॥

धर्मतत्वका प्रतिपादन करना ही काव्यका प्रयोजन है। धर्मतत्वके सम्बन्धस रहित होने पर कविता मनोहर होने पर भी पापाक्षका हेतु है। काव्यत्वके संयोगित धर्मतत्व रसाधन बन जाता है। अतएक काव्यका प्रयोजन धर्मपदार्थका निकण्ण करना है। काव्यप्रयोजनको स्थक करते हुए बताया है—

महापुराणसम्बन्धिमहागायकगोचरम् । त्रिवर्गफलसन्दर्भं महाकाव्यं तदिष्यते ॥

धर्म, अर्घ और कामके फलको दिखलानेके लिए इतिहास सम्बद्ध महापुरुपोंके चरित्रका चित्रण करना ही महाकाव्यका लक्ष्य है।

मनो विज्ञान व्यक्तित्वकै निर्माणमे थार्मिक वातावरणको बहुत अधिक महत्त्व देता है। अधिक जिल प्रकारकै कार्य या जावरणको बार-बार करता है, वह उसका कम्मास कहलाता है और सैते-वैरे कम्मास संस्कार बनते चलते हैं, उन्होंके अनु-सार मनुष्यका चरित्र निर्मत होता है। ये अम्मास संस्कार ही हमारे मैतिक या

१, आदि॰ शदर-६३।२. वही शहश।

वार्मिक जोवनके आपार हैं। जच्छे संस्कार पार्मिक वातावरणकी अपेक्षा रखते हैं। यहः विभिन्न परिस्थितियों और बातावरणके कारण आड़्निक क्रिया-प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न होती हैं। ये क्रिया-प्रतिक्रियाएँ मनुष्यके अम्यस्त विषार्मिक सम्बद्ध रहती है। अत्यस्थ कण्णा, दया, क्षमा, शानित, त्याम एण ग्रेम प्रभृति गुण वार्मिक संस्कारोंके अभावमे उत्पन्न नहीं हो सकते। हसी कारण काव्यका प्रयोज्यन रससिद्ध प्रक्रिया द्वारा धर्मतर्च-नितक एणं उदास्त जीवन विद्यान्त्रोका तिल्क पण करना है। जोवनके विकास और उत्कर्षम धर्मायत हनते के कारण काव्यक्त अमून्य सहयोग माना जाता है। विभास सम्बद्ध काव्य जीवनको कुण्यर, स्वस्थ और उत्तर्भा माना जाता है। विभास सम्बद्ध काव्य जीवनको क्षायक्त अमून्य सहयोग माना जाता है। विभास हम सम्बद्ध काव्य जीवनको अपेक्षित स्वस्थ काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य काव्य काव्य काव्य काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य काव्य काव्य काव्य हमा स्वस्थ काव्य क

अर्थ और काम पुरुषार्थमें सन्तुलनको स्थिति धर्मके सन्दन्थते ही आती है, बतः काथके साथ धर्मका घीनम्र सन्धन्य माना गया है। धर्मतस्वको प्रहुण किये सिना काथ्यमें सीन्दर्थ नहीं आ सकता है और न वह शिवंकी स्थितिको प्राप्त कर सकता है।

काम्यका विषय जीवन जगत है तथा जोवन-जगतका विकास प्रकृतिकों गोवसे होता है। प्रकृति चिर नवीन और खुनरी है; उसके अलराजमें अलस जानन्द भरा है। प्रकृतिक चिर-माधुर्वकी अनुपृत्ति तभी संभव होती है, जब व्यक्तिके हुदयमे उसके प्रति सहागुभूति और लेहका भाव रहता है। यह भी सत्य है कि हुदयकी विशालता, पीत्रता, उदारता एवं सह्दयवाके विना प्रकृतिके प्रति सहागुभृति और लेहकी भावना उत्पन्न गृही हो सकती है। निस्तन्देह विचार और भावोंको उदाल बनानेका लेय बहुत कुछ वर्षपुरुवाएंको है।

धर्मतस्वके साथ काव्यका सम्बन्ध रहने पर भी काव्यका घर्मतस्व आगम या प्रवचनके धर्मतस्वसे भिन्न होता है। उसमे श्रद्धा और विक्वास रहते हैं, अत-काव्यका धर्मतस्व लोकमगळकारो बन जाता है।

बस्तुत. वर्षकवामे मानवके अतीतका मचुमय इतिहास निहित रहता है और काव्यका अतीतिक धानिष्ठ सम्बन्ध है। बच तो यह है कि काव्य स्वयं हो बतीतके भावों, वित्रों और अनुभूतियोंकी मावास्यक प्रक्रिया है। कल्याणनावना काव्य और वर्ष दीनोकी मिलन रेखा है। दोनोका लक्ष्य कियों न कियों क्यों

१. मामह काञ्यालंकार १।२: साहित्यदर्पेण १।२ ।

मानव कल्याणका विधान करना है। धर्मकी यही मूळ भावना अब काव्यका प्राण बनती है, तो काव्य रसायन बन जाता है।

जिनसेनने आदिपुराणमें वर्गतरचतुक काव्यको कत्यकतो, सरोतर<sup>3</sup>, आकावागंगा<sup>3</sup> एवं दर्गण को उपमा दी है। नैतिक मूर्त्यों और आनन्दवादो मूर्त्यों मे सहज सामञ्जस्य स्थापित करते हुए उन्होंने "वयोकसुमयुक्षीध्यं कुषाः कान्यरसायनम्""—यशक्यी शरीरको अमर बनानेके लिए काव्यरसायनके सेव-नकी और संकेत किया है।

# काव्यरचनाके हेतु

काव्य रचनामे दो प्रवृत्तियों मुख्तः दृष्टिगोचर होती है—(१) अनुकरणकी प्रवृत्ति और (२) सामाञ्जस्यकी प्रवृत्ति । मनुष्य अनुकरणके हारा ही ज्ञानार्जन कर आनत्य प्राप्त करता है। अनुकरणकी प्रवृत्ति अज्ञानावस्थामे ही प्रारम्भ होती है। नृत्य, वित्र आदि कलाओं डारा भी अनुकरण प्रवृत्तिकी कार्यकारिता सिंख होती है। तथ्य यह है कि काव्यके खिए किंब हृदयका योग तीन प्रकारका होता है

- (१) अनुकरण
- (२) अनुसरण
- (३) संग्रहण

आदिपुराणमे काश्यमृष्टिके लिए अनुकरणको स्थान दिया गया है। पर यह मर्वागरि नहीं है। इस प्रत्यका सत है। जिस प्रकार सहाकृषोक्ती छावासे सानं में फकावट दूर हो जाती है और चिन आङ्कादित हो जाता है, उसी प्रकार महाकृषियों के लाध्यस्यों के पार्टिक निकास क्षेत्रकार सिकार सहाकृष्टिक हो जाता है। कार्रिक हो आदिप्राप्त स्वाप्त स्वाप्त हो सिकार कार्यों हो। आदिप्राप्त सा है सिद्धान (अध्यासनुह्रशिक किंदि: के सामानार्ष्क है। अनुकरण और संबद्धण कष्यत भी राया आता है—

शब्दराशिपर्यन्तः स्वाधीनोऽर्धः स्कुटा रसाः । सलमाञ्च प्रतिच्छन्दाः कवित्वे का दरिवता ॥<sup>७</sup>

जब शब्दसमृह अनन्त है, विषय इच्छाधीन है, रस संवेश है और उत्तमीलम

ख्य्य रचनेकी सहज प्रतिमा है, तब कविता लिखनेमें किसी भी प्रकारकी कभी नहीं हो सकती।

चपर्युक्त पदाके विकलेषणसे स्पष्ट है कि आविषुराणमें सर्जनशक्तिकी अपेका प्राहक शक्तिको महत्त्व दिया है। मात्र अनुकरणको आविषुराणमें निन्ध कहा है, हाँ, अनुकरणके साथ मीलिकताको सर्वोपरि स्थान दिया गया है।

केचिदस्यकृतैरथैंः शब्दैश्च परिवर्तितैः ।

प्रसारयन्ति कान्यार्थान् प्रतिशिष्टचेव वाणिजाः ॥

दूसरोंके द्वारा रचित कार्व्योगे कुछ चोडा-सा परिवर्तन कर जो काव्य-प्रन्थों-की रचना करते हैं, उनके वे काव्य-प्रन्थ हम प्रकार सम्मान्य नहीं होते, जिस प्रकार कोई व्यापारी दूसरे व्यापारीके मालने चोडा-सा परिवर्तन कर व्यपनी मोहर लगानेमात्रसे सम्मान्य नहीं होता । इस कवनका समर्थन "केंबिरन्यवचीले साशादाय कविवानिनः" द्वारा भी होता है।

अलंकारशास्त्रियोंने वांक्त—प्रतिभा, नियुणता, व्युत्पत्ति और अम्यासको काव्यका हेतु माना है। कोई-कोई वाचार्य इन तोनोंका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार करते हैं और कोई हक तोनोंको चिम्मिलितक्यमें काव्यका हेतु मानते है। वांभ्यटु-ने काव्यक्रियोंका विवेचन करते उर लिखा है—

प्रतिभा करणं तस्य ब्युश्पत्तिस्तु भूषणम् । भृजोत्पत्तिकृदभ्याम् इत्याद्यकविमक्रथा ॥

प्रतिमा काव्योत्पत्तिका हेतु है, व्युत्पत्तिसे काव्यरचनामे शोभा—सौन्दर्य उत्पन्न होता है एवं अभ्याससे शीध हो काव्यरचना सम्पन्न होती है।

जादिपुराणमें काव्यस्वर्जनके लिए 'प्रज्ञामुळी' प्रज्ञाको मूळ कहा है, जबांत् प्रज्ञा हो काव्यका कारण है। यह चिद्धान्त वामनके 'क्वित्यबीजं प्रतिभातम् 'से मिळता-जुलता है। प्रज्ञा या प्रतिभा जन्मान्तरात संस्कारिक्येण है, इसके विचा काव्यरचना सम्भव नहीं। प्रज्ञाके अनावमें को गयी काव्यरचना कमी मी सफल नहीं होती। अभिनवपृत्तने—अपूर्ववस्तुनिमांणक्समा प्रज्ञा। सस्या विश्वेषे रसावेशवैत्यस्तीम-वृश्वकावित्मांणक्षमत्वम् "।। क्षणांत्र-अपूर्ववस्तु निर्माणकी शक्ति का नाम प्रज्ञा है। उसका विवोधक्य है प्रतिभा, निवक्ता वर्ष है रसावेशकी विश्वस्ता तथा सुन्दरतासे अनुमेरित काव्यनिर्मणकी वर्षक। आदिपुराणमें 'प्रज्ञामुळी' के अतिरिक्त अववेश' प्रवस्ता

१. आदि० राइट । २. नहीं, राइ६ । ३. नाम्पटालंकार प० र पू० ५ । ४. काल्यालंकार-सुत्रवृत्ति राशरहा ५. ५३-यालाकलोकन, पू० २१। ६. आदि० रारे०३ । ७. नहीं रारे०४ ।

कि प्रजा काव्य-समुद्रकी वेजा है, अर्थात् प्रजाके प्रभावये कि कि 'स्वांकी भूमिका-से उत्तर उठ जाता है और काव्य-निवद्ध पात्रीके मार्वोका बेजाके समान यसावत् अनुभव करने जगता है। प्रजाका यह बालांदिक और मीजिक चर्म है। प्रजाका दूसरा धर्म है काव्योजितका प्रहुण जीर अकाव्योजितका त्याग, जिसके द्वारा कस्तु संयंग्य एमं सुक्षाचित्रकुम रमणीय वर्षकी योजना को जातो है। शादिद्याण-में प्रजासे वसूर्य वस्तु निर्माण-सम्बातका ही सहुण किया है।

राजवीलरने प्रतिमाको संस्कारिक्षेष नहीं माना है; इनका मत है कि समाधि—मतकी एकाग्रता और कम्यास इन वीनोंके द्वारा वो व्यक्ति उत्यन्त होती है, उसका प्रसार, विस्तार वा व्यापार प्रतिमा है। कारियंत्री प्रतिमा द्वारा ही काव्यका निर्माण होता है—

आदिपुराणके मतानुसार प्रज्ञा बीजधर्मा है, पर अभ्यास और ब्युत्पक्ति भी काव्यसजनका कारण है। <sup>२</sup>

न्याय, ब्याकरण आदि शास्त्रीके अभ्यासके बिना एवं संगीत, नृत्य, चित्र, आदि कलाओं के परिज्ञानसे रहित व्यक्ति कास्यरचना करनेका साहस नहीं कर सकता । अतएस महाज्ञवियो द्वारा रचित कास्यप्रन्यो एवं अन्य शास्त्रीके सकता । अतएस महाज्ञवियो द्वारा रचित कास्यप्रन्यो एवं अन्य शास्त्रीके कास्यप्रन्यो एवं अन्य शास्त्रीके कास्यप्रन्यो एवं अन्य शास्त्रीके विद्या सहित । कास्यप्रन्या निरस्तर अन्यास करनेसे या गुरुप्रसादसे कविता लिखनेकी अमता प्राप्त होती है।

ब्युत्पत्तिके विना काम्यरचना करना आदिपुराणके मतमे हास्यास्यद है। जो अन्य करियोकी रचनाओंका अध्ययन कर कविता रचनेका प्रयास करता है, बहु कवि बोलनेका प्रयास करनेवाले गूँगैके समान है, जो अपने नार्यमे असफल रहता है। यदा-

भन्युरपञ्चतराः केचित् कवित्वाय कृतोद्यमाः । प्रयान्ति हास्यतां लोके मुका इव विवक्षवः ॥ 3

आगम, स्मृति, पुराण, नाटक, कामश्वास्त्र, योवशास्त्र, आयुर्वेद, अभिधान, धन्दशास्त्र, काव्यविक्षा विषयक प्रन्य एवं लोकव्यवहार सन्वन्धी प्रत्योक अच्य-यनसे अयुर्वित्त उत्पन्न की जाती है। अतएव आविषुराणके मतानुसार प्रन्ना, अम्यास और अयुर्वित्त इन तोनोंको सम्मिलित रूपमें हो काव्यका हेतु माना है। काव्यव्यव्यव्य

आदिपुराणमे काव्यशब्दकी व्युत्पत्ति बतलाते हुए पूर्वाचार्यौ द्वारा उल्लिखित परिभाषाका निरूपण किया है—

१. आदि० १।१०९ । २. वही, १।७३-७४ । ३. आदि० १।६५ ।

कवेर्भावोऽधवा कर्म काव्यं तज्जैर्मिक्च्यते । सर्प्रतीतार्थमग्राम्यं सालकारमनाकलम् ॥१

त्यायातावाबनायान्य सावज्ञासनाज्ञुक्य ।। कविके भाव जयवा कर्मको काष्य कहते हैं । कविका काष्य सर्वसम्मत अर्थ-से सहित, ग्राम्यदोषसे रहित अलंकारसे युक्त और प्रसाद आदि गुणोंसे घोभित होता है । इस काक्ष्य-परिभावाके स्फोटनसे मिलमिलिक्षत तथ्य प्रस्फटित होते हैं—

१. अभिन्नेत वर्ष यक्त पदसमदाय ।

२. ग्राम्यादि दोषरहित ।

३. सालंकार ।

४. प्रसादादि गुण युक्त ।

तात्पर्य यह है कि शब्द और अर्थका वह समन्वत रूप, जो दोष रहित सथा गुण और अल्कार सहित हो, काव्य है। यह परिभाषा अमिनपुराण पे और मन्मट द्वारा निरूपित काव्यप्रकाशकी <sup>3</sup> परिभाषाके तत्य है।

आदिपुराणमे काव्यका स्वरूप प्रतिपादित करते हुए काव्यके भावपक्ष और कलापक्षका समान्वित रूप निर्दिष्ट किया है। <sup>6</sup>

कुछ विचारक केवल अर्थसीन्दर्यको काव्यके लिए उपादेय मानते है और कुछ शब्दसीन्दर्यको, पर जिनसेन अर्थ और शब्द दोनोके सीन्दर्य सामञ्जस्यको काव्यके लिए ग्राह्म बतलाते हैं।

अलंकार सहित, शृंगारादिरस युक्त, सौन्दर्यसे ओत-प्रोत और उच्छिष्टता रहित-सौलिक काव्य सरस्वतीके मुखके समान शोभायमान होता है।

जिसमें रोतिकी रमणीयता नहीं, न पदोका लालित्य है और न रसका ही प्रवाह है, वह अनगढ काव्य है। इस प्रकारका काव्य सरस नहीं होता और न पाठकोको रसास्वादन करानेकी क्षमता ही रजता है, इस अंगीका काव्य झाम्यादि दोषोसे दूषित रहता हैं।

अनेक अर्थोको सूचित करनेवाले पदिवन्यास सहित ननोहर रीतियोंसे युक्त एवं स्पष्ट अर्थसे उद्भासित प्रवन्ध-काव्योंकी जो रचना करते हैं, वे महाकवि कहलाते हैं।

इस काज्य-परिभाषापर विचार करनेसे अवगत होता है कि इसमें आचार्य ने बहिरंग और अन्तरग दोनों ही काज्यतत्त्वोंको समानरूपसे स्थान दिया है। परिभाषाके स्कोटनसे निम्न सिद्धान्त निष्पक होते हैं—

अवि० १।९४। २. अम्मिपुराण ३३७।६-७। ३. काल्यमकाश १।१।४, आदि० १।६५-६६।

- १. रोति, गुण, औषित्य और शब्दालंकार रूप काव्यके बहिरंग तस्वोंका अस्तित्व।
- २ भाव जगत्—रस, भाव, अर्थालंकारीसे सम्पृक्त अप्रस्तुत विधान एवं कत्पनामुलक सौन्दर्यका सद्भाव।
- काव्यके हृदय पक्ष रस एवं भाव और बुद्धिपक्ष विचार, चमत्कार वाग्वैदाच्य, एवं व्यंग्यका समन्वय ।
- भौलिकता—विशिष्ट अनुभवोंकी अभिज्यक्तिके लिए नये बिम्बों, प्रतीकों का विधानकर परम्परागत भावोंकी अभिज्यक्त्रना ।

जादिपु-गणके मतानुसार काव्यमे गुणोंका रहना आवश्यक माना है। इस प्रत्यको मान्यताके अनुसार गुण शब्द और अपके कर्म हैं। इन्होंसे काव्यमे मुख्यक सोमान्यायक तव्य जाता है। अपोग्त, कीर, शाल्य, बीमल्य, रोट अधाद रहीसे जहाँ चित्त लाह्यादित और दीन होता है, वही अश्वाद, गांधूर्य एवं ओज लादि गुण बदानान रहते हैं। गुणोको आलंकारिकों चित्तकी प्रत्यत अवस्था है, ओज दीप्ति है और तसाद व्याप्ति—स्वाप्यक्त सिचिष्ठ अवस्था है। वित्तकी प्रतित जवस्था है, ओज दीप्ति है और तसाद व्याप्ति—स्वाप्यक्त सिचिष्ठ अवस्था है। चित्तकी मह त्रीत जवस्था है, जो ति कथा ज्यापि रासपिराकके साथ ही घटित होती है। तात्यर्थ यह है कि ग्रंगर या शाल्य रसकी अनुभृतिसे चित्तमें में जो एक प्रकारकी आईटाला संचार होती है, वहीं माधूर्थ हैं। बोररवर अनुभव में जो एक प्रकारकी दीप्ति उत्पन्न होती है, वह ओज है और सेप रसोके अनुभव में जो क्या प्रत्यक्ती दीप्ति उत्पन्न होती है, वहीं अवाद है।

आदिपुराणके काव्यसिद्धान्तके अनुसार रीति भी गुणोके आश्रित है। वर्ण-गुम्फक्षिणी रचनाका स्वरूप माधुर्य, ओज और प्रसादके द्वारा ही निर्धारित होता है। रीतिका मुख्य कार्य है रसको अभिज्यक करना और रसकी अभिज्यक्ति आश्रयके हो होती है। रीति और गुणका अचोग्याज्य सम्बन्ध है। इसी कारण ब्रादिपुराणने रस और अलंकारोके साथ रीति और गुणको काब्यके लिए आषायक तत्त्व माना है:—

प्रज्ञा जिसका मूळ है; माचुर्य, बोज, प्रसाद जिसकी उन्तत शाखाएँ और उत्तम शब्द ही जिसके पत्ते हैं; ऐसा यह महाकाव्यरूपी बृक्ष यशरूपी पृथ्ममञ्जरी की वारण करता है।

प्रज्ञा जिसका तट है; प्रसाद आदि गुण जिसकी ठहरें है, जो गुणरूपी रत्नों-से भरा हुआ है, उच्च और मनोहर राज्देंसे युक्त है तथा जिसमें गुरुशिष्यपर-स्परारूप प्रवाह चळा जा रहा है, ऐसा यह महाकाव्य समुद्रके समान है।

अ।दिपुराण १।१०३-१०४

आविपुराणकी उक्त परिभाषा पर्याप्त आयामक है। शब्द और अर्थकी अव-स्थितिके साथ रीति और गुणसे विभूषित, अलंकार और रस तथा वृत्तियोंसे विशिष्ट काव्य होता है।

आदिपुराणमें बींकी पर भी विचार किया है। बींकी सनीमत आवोको मूर्त रूप प्रदान करनेवाला सहन्न साधन है। बींकी काव्यक्रे बाह्यस्पकी अलंकृत करनेके अदिरिक्त उसके भावना रूपको भी विकवित करती है। भावींके पोषक उपा-द्यानके रूपसे शहर स्त संवार करनेमें भी सहायक होती है।

भाव-सौन्दर्यकी सार्थकता शैलीगत सौन्दर्यपर ही अबलिम्बत है। सुन्दर सरस शैलीके अभावमे भावोंका निसर्ग सौन्दर्य भी विकृत हो जाता है।

कोई शब्दकी मुन्दरताको पसन्द करते हैं, कोई मनोहर अर्थसम्पत्तिको; कोई समासकी अपिकताको अच्छा समझते हैं और कोई पृषक-पृथक रहनेवाली असमस्य पदास्त्रीको हो बाहुते हैं। कोई मुदुल-सरक रचनाको पत्तन्द करते हैं तो कोई कठोर रचनाको। कोई अपनी विरुद्धण हिंचके अनुसार अद्भुत रचनाको पसन्द करते हैं।

आदिपुराणमे रीति पर विशेष बल दिया है। उनकी यह रीति 'वामन' के समान 'विशिष्ट पदरजना'—विशिष्ट गुण युक्त पदरजना स्वरूप है। इस प्रम्थके मतानुसार जब्द और अपने होन्दर्यका सामन्त्रस्य भी शैलीमे विद्यमान रहना है। यत इस सामन्त्रस्यसे प्रस्तन, उदान, मुण और ओजस्वी वास्योका गठन होती है। अस्पस्तमान, कोमल पदावलो और प्रसादगुण युक्त रचना हो उपादेय होती है। श्रीलोमे निम्म गुणोका रहना आवस्यक है।

१ शब्दगत और अर्थगत चमत्कार।

२ रमणीयता <sup>२</sup>—शब्दगत, अर्थगत, अर्लकारगत, रसगत, एवं औचित्यगत रमणीयता ।

- ३ अल्पसमास ।
- ४, सुन्दर भावोकी उद्भावना करनेकी क्षमता।
- ५. सुव्लिष्टपदन्यास<sup>3</sup>--इसके अन्तर्गत पदसौष्ठव भी आता है।
- ६ प्रसन्तरं—स्वच्छ और स्पष्ट भावाभिव्यञ्जना।
- ७. शब्दों, विद्योषणो और रूपकोका औचित्य।
- ८. गुरुप्रवाह ---प्रवाह युक्तता ।

१. आदि० १।७८-७६। २. रम्बां—आदि० १।१०८। ३. सुविरुष्टपदिनन्यासं—वही १।९८। ४. मसन्नामतिगम्भीरां—वही १।१०६। ५. गुरुमबाह्—वही १.११०।

९. सालङ्कार<sup>9</sup>—अलंकार यक्तता।

निष्कर्ष यह है कि घौली काव्यरचना सम्बन्धी वह विशेषता है, जो किवकी प्रकृति और व्यक्तित्व, वर्णयोजना, शब्दगठन, अलंकार प्रयोग, भाव-सम्बन्धित युर्व युक्ति वैविज्यके परिणाम स्वरूप प्रकाशित होती है। आदिपुराणमे समासरिहत सा अल्पसासवाली मधुर और सुकुसार शब्दीसे युवत शैलोको उपादेय माना है। संक्षेपमे आदिपुराणमें रोतिशब्द हारा धैलीका प्रहण किया गया है और उसका आधारमत तत्व गण है।

#### काव्यके भेत

आदिपुराणंक अध्ययनसे काव्ययना तन्त्रके साथ काव्यके मेदो पर भी संदोप में प्रकाश पढ़ता है। साधारणतः काव्यके तीन येह है—उन्तरम, मक्यम और मण्डयम शिक्ष काव्यय। अध्यक्षक्रय उत्तम, लावरणिक मध्यम और वावक अध्य काव्य कहलाता है। विचाको दृष्टिवे गीतिकाव्य और प्रवचकाव्य दृत दो भेदोंमें काव्योंको वर्गी- कृत किया जा सकता है। गीतिकाव्यमे व्यक्तिगत अनुभवकी उन्तरु मासतरंग उपलब्ध होती है। आदिपुराणकी समस्त स्तुतियों गीतिकाव्य है। पूराणके सन्दर्भ से पृथक करने पर स्त्रीत या स्तुतियोंको गीतिकाव्य माननेसे कोई आदिल सही। पीतिकाव्यक ही एक अंग सुभावित या सुवितकाव्य है, जो मृत्रकवाव्यके द्वारा अभितित किया जाता है।

अलंकारणास्त्रियोने काव्यविधाको मुस्तक, प्रबन्ध और रूपक इन बर्गोमें विभक्त किया है। मुस्तक विधा ही सुभाषित और स्तोत्रोके रूपमें अभिन्नेत हैं। आदिपुराणमें सुभाषितको महारत्न कहा है।

समाधितमहारत्नप्रमारमिव दर्शयन ।

यथाकामं जिल्लाणां भक्तिमस्येन योगिनाम् ॥ २

अर्थात् सुभाषित महारत्नोके समान है। एक अन्य सन्दर्भमें सुभाषितीको महामन्त्र भी कहा है। अक्तजन अपने आराध्यक्षी मिल जिन स्त्रोत्रों द्वारा करते हैं, उनमे मिल जिन रवाने द्वारा हो। अत आदि-प्रापके अनुसार एक काव्यविषा गीटि या स्त्रोत्र काव्यकी है।

प्रबन्धको परिभाषा बतलाते हुए आविषुराणमे लिखा है—''पूर्वापराधेन्नटकैः' प्रबन्ध '' पूर्वापरके सम्बन्ध निवहि पूर्वक आक्ष्यातमूलक रचना प्रबन्ध है।

प्रवत्यका यथन खण्डकाव्य और महाकाव्य दोनों रूपोमे किया जाता है। जिस काव्यमे जीवनके एक वंशका चित्रण होता है, वह खण्डकाव्य कहलाता है और जिसमे जीवनके पूर्ण भागका चित्रण रहता है, वह महाकाव्य कहलाता है।

१. सालक्कारम्-आदि० १।६६ । २. वही, २।८७ । ३. वही, १।८८। ४. वही, १।१०० ।

आविपुराणमें बताया है इतिहास और पुराण प्रतिपादित चरितका रसात्मक चित्रण करना तथा बर्स, तब्द और कामके फलको प्रदक्षित करना महाकाव्य है। । बादिपुराणमें महाकाव्यका रहेषात्मक वर्णन किया है। इस वर्णनेते निम्मण्डित तथ्य निष्पन्न होते हैं —

- १. उत्तम वृत्तों-छन्दोसे सुशोभित
- २. शब्दालंकार और अर्घालंकारसे युक्त
- ३. मनोहर शब्दावलीसे मण्डित
- ४. महत् चरितसे युक्त
- ५. संवादतत्त्वका संयोजन
- ६. बस्तुब्यापार-वर्णनोसे अलंकृत
- ७. इतिवृत्तमण्डित
- ८. प्रारम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याक्षा आदि अवस्थाओसे युक्त ९. कथावस्तुका महाकाव्योचित गठन
- १० सज्जन प्रशंसा और दुर्जन निन्दाका सद्भाव<sup>3</sup>
- ११. सानुबन्धता

### पुराण

"पुरालमं पुराणस्र" — प्राचीन होनेते पुराण कहा जाता है। महापुरुषोंके जदात निरित्त निक्ष्मण करना ही पुराणका लक्ष्म है। पुराणके दो भेद है— पुराण के वो भेद है— पुराण के वो भेद है— पुराण के वो भेद है— पुराण के वोर महापुराण । जिससे एक शालाक्षपुरुषका चरित वर्षित रहता है, वह सहुपराण कहलाता है। पुराणका महापुरुषोंस सम्बन्ध है तथा हरका अध्ययन और मनन भी अम्युद्ध प्राप्तिका हेतु है। पुराणकी कवाएँ (इति हह आसीद् का निक्ष्मण करनेके कारण इतिहास पदपर भी प्रतिष्ठित है। धर्मतस्वका निरूप्त प्रतिके कारण पुराण धर्मशास्त्र भी कहलाता है।

स च धर्म पुराणार्थः पुराणं पञ्चधा विदुः। क्षेत्रं कालम्ब तीर्थम्ब सत्युसस्तद्विचेष्टितम् ॥

१. महापुराणसन्निम्महानावक्योगवरम् । त्रिवर्णस्त्यसन्यमं सहाकान्यं तदिषाते ॥— आदि० १।६६ । २. सद्वरणसङ्काणिकशस्त्रमंत्रियाकृतिः । यः क्षत्रस्यो महानम्बां कान्यस्य द्वाचनी ॥ १ वदी, ११२७, ११६०–५२; । सम्वाकाः । '''चारणे कृतसंत्रसः । वदी, ६१८००, १८०, १६० । ४. बही, ११२१ । ४. बही, ११२२ । ६ वदी, ११२३ । ७ वही, ११२५ । ८. आदि० २।६८ ।

जो पुराणका अर्थ है, वहां धर्म है; यह पुराण पाँच प्रकारका है—क्षेत्र, काल, तीर्थ सत्पुरुष और सत्पुरुषका चरित्र ।

#### कथाकाव्य

कथाकाव्यके प्रधान तीन तत्त्व है—उपमान, रूपक और प्रतीक। यह श्रव्य प्रवन्य है, गम्भीरता, महदुद्देश्य और महत्त्वरिक अभावमे यह प्रवन्यकाव्यक्षे भिन्न है। रसारमकता और अलंकुत होनेके कारण सामान्य इतिकृतास्मक कथा-अपेशा भी यह भिन्न है। संशेषमे कथाकाव्यमे निम्न तत्त्व पाये जाते है—

- १. मनोरञ्जनके साथ धमार्थ फलको प्राप्तिका उद्देश्य ।
- २. कथानक जीवन्त, प्रभावमय, यथार्थ और प्रवाहपर्ण।
- ३ काल्यनिक कथातत्त्वके साथ पौराणिकताका समावेश ।
- ४ रसात्मकताकी स्थिति।
- ५ भावाभिव्यञ्जनको सतर्कता ।

कथाका विशिष्ट अर्थ है कियत घटनाका कहना या वर्णन करना । कार्य-व्यादारकी योजना कवाने रहती है। समस्की नित घटनावर्णको क्षेत्रक्षेत्र विश्वेद । है और साथ ही यह भी प्रमाणित होता जाता है कि विश्वेद संघटन युक्तियुक्त है। कथाका महत्त्व आविद्यारणमें विशेदकर्य प्रतिपादित है। आविद्यारणमें "त्रिवर्गक्यनं कथा" — धर्म, अर्थ और कामका कथन करना कथा है। धर्मके फल्टाक्व जिन अन्युद्योकी आसि होती है, उनमें अर्थ और काम भी मुख्य है, अत: धर्मका फल दिवानेके लिए अर्थ और कामका वर्णन कथा कहलाता है। कि

आदिपुराणमें कवाके दो भेद बतलाये है—सद्वर्मकवा अंदि विकवा में स्वयं और मोशक अभ्युद्धको देनेबाला धर्म है, इससे सम्बन्ध रखनेबाली कवा सद्धर्मकवा कहलाती है। इसीका दूसरा नाम सत्कवा है। यह सात अंगोंसे भूषित, अलंकारोंसे सिवत नटीके समान सरस होती है। यह सात अंगोंसे भूषित, महाफल और प्रकृत ये सात अंग कहलाते हैं, इन सातोंका प्रन्थके आदिमें वर्णन करना आवश्यक है।

धर्मानरपेक्ष अर्थ और कामका कथन करनेवाली कथा विकथा कही जाती है। विकथा पापालवका हेतु है।

र. आदि० ११११८ । २. बही १११८७; १११९९ । ३. क्वोऽस्युदर्यानःश्रेयसायसीसदि-रजसा । सदमस्तित्रवदा वा सा सदमंत्रमा स्पृता ॥—वही, ११२०। ४. १११९, १ ४. माहुप-मंत्रमात्रानि सससप्तिष्युणाः । वैसूर्विता कवा ऽऽहावैनंटीव रस्कित भवेषणः—वही ११९२१ ।

धमकथाके चार भेद है---(१) आक्षेपिणी (२) विक्षेपिणी (६) संवे-दिनी और (४) निवेंदिनी।

स्वमतकी स्थापना करने समय आपेक्षिणीः विषयामतका खण्डन करने समय विक्षेपिणी, पुण्यके फलस्वरूप विभृतिका वर्णन करते समय संवेदिनी और वैराग्य उत्पादनके समय निर्वेदिनी कथा कहनी चाहिए ।

इस कथा-सन्दर्भमे बक्ता और श्रोताके लक्षणोंका भी उल्लेख किया है। वक्तामे निम्नलिखित गण अपेक्षित है र---

१. सदाचार. स्थिरबद्धि एवं जितेन्द्रियता ।

२ प्रतिभा।

३ विषयज्ञना । ४. व्याख्यानशैलोकी मनोहारिता ।

५ अध्ययनजीलना । ६. वाडमय-अभिज्ञता।

७. सहिष्णता ।

८ अभिप्रायविज्ञता ।

९. भाषा एवं विषयकी विदत्ता।

श्रोताको भी ग्रहण, धारणा शक्ति युक्त एवं विवेकशील होना चाहिए। श्रोताओं के कई भेद भी वर्णित है। 3

## व्याकरण

आदिपराणमे व्याकरणज्ञानको पदजान भी कहा गया है। वाडमयकी " परिभाषामे व्याकरण, छन्द और अलंकारको गींभतकर व्याकरणका महत्त्व प्रद-र्शित किया है। व्याकरणशब्दकी व्यत्पत्ति-"व्याक्रियन्ते व्यत्पाद्यन्ते साध्यन्ते शब्दाः अनेन" अर्थात जिसके द्वारा शब्दोकी व्यत्पत्ति बतलायी जाय, वह व्याकरण शास्त्र है। व्याकरणका उद्देश्य भाषाका विश्लेषण करना है। सूत्र, वृत्ति, प्रक्रिया और उदाहरणो द्वारा शब्दोका बोध कराना व्याकरणमे सम्मिलित है। धातुपाठ, गणपाठ, उणादि, लिंगानुशासन एवं सुत्रपाठरूप पञ्चाग व्याकरण अध्ययनीय माना गया है।

आदितीर्थंकरने अपनो दोनों पत्रियोंको पदजानरूपी दीपिकासे प्रकाशित

१. आदि० १।१३५-१३६ । २. नानोपाख्यानकुत्रास्त्रो नानाभाषाविद्यारदः । नानाकास्त्र-क्छामिश्चः स भवेत्कवाद्यणीः ॥ -- वही १।१३० तका १।२६-१३४ । ३. वही १।१३८-१४७ । ४. वही, १६।११६ । ५. वही १६।१११ ।

हुई समस्त विद्याओं और कलाओंकी शिक्षा दी थी। वित्तत्व स्पष्ट है कि पद-ज्ञानसे ही अन्य शास्त्रोंका बोध प्राप्त होता है।

आदिपुराणमें स्वायम्भूव<sup>चै</sup> नामक एक व्याकरणप्रत्यका निर्देश आया है, जिसमें सौ अध्यायसे अधिक अध्याय थे और जो गम्भीर था। इसी व्याकरण ग्रन्थका अध्यापन वृषभदेवने अपनी पुत्रियोंको कराया था।

## छन्दशास्त्र

आदिपुराणमं छन्दशास्त्रका उल्लेख बाया है। बकार, अक्षरोंको संस्था एवं क्रम, मात्रा, मात्राराणना तथा बति-गति बादिसे सम्बन्धित विशिष्ट एवं नियमोति सिद्री-जित प्यारचना छन्द कहळाती है। छन्दोंको उत्पत्ति, परम्प, मेंद-प्रमेत, जाति, अक्षण-उवाहरण, रचनाविधि, क्तितारसंख्या, वर्गीकरण आदि छन्दसन्धन्त्री विविध पर्शोका निरूपण करनेवाला शास्त्र छन्दशास्त्र कहळाता है। छन्दको बेदाग कहा गया है, इसकी अवस्थित परम्परा पिंगलाचार्चके 'छन्द. सूत्र' से उपलब्ध होती है। मात्राष्ट्रम, व्यव्युच, दण्डक आदि विभाजन तथा यति, गतिका विचार स्तरतन क्ष्यते विधा गया है।

आदिपुराणमें अनेक अध्यायोंवाले एक छन्द प्रत्यका उल्लेख आया है<sup>3</sup>। इस प्रत्यसं उत्ता, प्रतुक्ता, आदि छम्बीस भेद भी बणित थे। भगवान् लद्दपस्देवने प्रस्तार, तष्ट, उहिटके साथ मात्राओं के स्मृत्युक्त भेद, छन्दोके विभिन्न रून, यति-तिरामके निक्षम कं अध्ययोग आदिका वर्णन किया है। ' काव्य और वाङ्मयको समझनेके लिए छन्दान आदयक था।

## अलंकारशास्त्र

अलंकार उस विधाका नाम है, जिसके प्रयोगदारा बोताओं के मनमें वका प्रवर्गी एकाले अनुकूल मावना जगाकर आनन्यका संचार करता है। इसे सीन्यर्थ विवेचक शास्त्र भी कहा उसते हैं। अलंकार स्वास्त्रको व्यापक अयंभे बहुण करते पर काव्यशास्त्रका पर्यायवाची अलंकार कहा जा सकता है। भावोंका उत्कर्ष दिखाने और अस्तुओं के व्यन्त्रण और क्रियाका अधिक तीय अनुमव करानिमें सहा-यक शास्त्र अलंकारशास्त्र है। वाणीक आचार-व्यवहार, रोति-मीति, एवं पृषक्-पृषक् स्थितियोक्ते मिन्य-भिन्य सीन्यर्थ विश्वीका बोच कराना अलंकारशास्त्रका

१. अप्तेमभो: धरकानदीपिकामिः मकाशिता:। कका निवास्य निवसीपा: स्वर्थ परणित प्रदाः।—आदि० १६।११६ । २. तदा स्वासम्पूर्व नाम परकाशसमृद्ध मह्यः।—बही १६।११६। ३. स्वर्थानियिकाम्प्रेयं नानाप्यामेश्यादिकाद्यः। वही १६।११३। ४. स्वर्णानियक्तिमप्त्रेयं नानाप्यामेश्यादिकाद्यः। वही १६।११४। इति हिस्साम्याप्यमेशक व्यावहारिकाद्यं (तिः। वही १६)११४।

काम है। राज्य और अर्थ दोन्दर्यका विवेचक भी इस ग्रास्त्रको माना जा सकता है। आदिप्राणमें 'अलंकार विषय' की गणना वाङ्मयमें की है। अलंकार और अलंकार्यके सम्बन्धका चित्रण भी इस ग्रास्त्रमें पापा जाता है। आदिपुराणमें बताया है—

## उपमादीनलङ्काशॅस्तन्मार्गद्वयविस्तरम् ।

दशप्राणानलङ्कारसंग्रहे विभूरभ्यधात् ॥

अर्थात् अलंकारसंग्रह नामके ग्रंथमे उपमा, कपक, यमक बादि अलंकारके स्वरूप, उदाहरण एवं मेंद-प्रमेद कणित थे। इस प्रत्यमे शास्त्राकंतर और अर्थ-लंकार के साथ कर्णक, प्रसाद, साथता, माधुर्य, सुष्ठमारता, अर्थव्यक्ति, उदारता, ओज, कान्ति एवं समाधि इन दस गुणोंका भी वर्णन समाहित था। वैदर्भी रीति के लिए उक्त गुण आवस्यक माने गये हैं। रस और आर्थ्य भी काव्यमे सीन्दर्य साथक है, अर्थ अलंकारशास्त्रमें इसका निक्षण भी पाया जाता है। अलंकार साथक है, अर्थ अलंकारशास्त्रमें होता था।

## सामुद्रिकशास्त्र

सामृतिकशास्त्रका शास्त्रीय नाम लक्षणानिमत्त है। स्वस्तिक, कल्या, गांव, चक्र बार्सि चिन्नुतेके हारा एवं हस्त, मस्तक और पास्त्रकारी रेखाओं हारा सुचा-गुम्मा निक्षण करना लक्षणानिमत्त है। मतुष्य लाम्मुति, मुबन्दु ल, जीवन-मरण, जय-वराजय एवं स्वास्थ्य-अस्वास्थ्य रेखाओं के बकसे प्राप्त करता है। पुत्रमोके लक्षण बाहित हामके और सिन्योके लक्षण बागें हामकी रेखाओं त अवगत करने चाहिए। यदि प्रविधेगों और मध्यमा अंगुलियोंका अन्तर सवन ही—चे एक हुन्दरेति मिली हो और मिलनेसे उनके बीचने कोई अस्तर न रहें थो वचयनमें मुखी होता है। यदि मध्यमा और अनामिकांके बीचका सचन अन्तर हो तो युवाकस्थाने मुल होता है। कम्बी अंगुलियाँ दीपोजीयोंकी, सीधी अंगुलियां मुन्दरोंकी, पत्रली बुद्धमानोंको और नपद्म प्रशिक्ष क्षेत्र करनेवालोंकों होती है। आदिष्रपापमे अंग-प्रयोग सम्बन्धी कन्तर संस्तेष आया है।

आदितीर्थंकरके शुभलक्षणोंका कथन करते हुए लिखा है—

(१) ओवृत्त (२) यांत (३) कमल (४) स्वस्तिक (५) आंकृत (६) तोरण (७) पार (=) खेतळ (९) सिंहासन (१०) पताका (११) मोनुगाल (१२) कुम्पुनाल (१३) कच्छा (१४) जक (१५) अध्य (१५) सरीवर (१७) विमान (१८) मवन (१९) गय (२०) तर (२१) नारी (२२) मृगाधिय

१. आदि० १६।११५ ।

(२३) बाण (२४) चनुष (२५) मेठ (२६) इन्द्र (२७) देवगंगा (२८) पुर

(२९) गोपुर (३०) चन्द्रमा (३१) सूर्य (३२) जाति-अध्व (३३) तालवृन्त

(३४) वेणु (३५) वीणा (३६) मृदंग (३७) मालायुगल (३८) पट्टाशुक

(३९) आपण (४०) चिचित्र आभरण (४१) फलोद्यान (४२) सुपनवक्षेत्र

(४३) रत्नद्वीप (४४) बज्र (४५) मही (४६) लक्ष्मी (४७) सरस्वती

(४८) कामधेनु (४९) वृषभ (५०) चूडामणि (५१) महानिधि (५२) कल्पवल्ली

(५३) हिरण्य (४४) जम्मूबृक्ष (५५) गरुड (५६) नक्षत्र (५७) तारा (५८)मीघ (५९) ग्रह (६०) सिद्धार्थवल (६१) अष्टप्रतिहार्य (६२) अष्टमङ्गलद्वव्ये ।

हाबमें—(१)शंख (२)चक (३) गदा (४) कूर्म (५) मीन के चिह्न थे। ये सभी चिह्न नेता होनेकी सूचना देते हैं। चक्रवतीके हाबमें भी ये चिह्न रहते हैं। धर्मप्रवर्तक होनेको सचना भी मिलती हैं।

पैरोमे — (१) नक्र (२) छत्र (३) तलवार और (४) दण्ड  $^3$  चिह्न भविष्णु होनेकी सचना देते हैं।

इसके अतिरिक्त मसूरिका आदि नौ सौ <sup>४</sup> व्यञ्जन भी उनके अंगमे विधमान थे।

हाषमे चन्द्र औरसूर्यको आकृतिका रहना गुनप्रव माना जाता है। आदि-पूराणमें 'करेगुका' शब्द आया है, जो सूक्ष्म, स्निग्ध जीर पतली रेखाके क्यम बतलायी गयी है। हस्तरेखाओं में हायको मृहुता, सरलता एवं आकृति भी परि-गांगत है।

## स्वप्न और निमित्त शास्त्र

स्वज्यदर्शनका सन्दर्भ बाहिपुराणमे कई बार आया है। मक्देवी घोडका स्वष्म देखती है और नाभिराम वज स्वर्णोका फळ प्रतिपादित करते हैं। दृष्ट, खुत, अनू-भूत, प्रांचित, कप्तिवत, भाविक और दोश्य इन सात प्रकारके स्वर्णोक्षेत्र मास्त्र स्वर्णका फळ समार्थ निकल्का है। स्वर्ण कर्मफलका मुक्क है—आगामी सुभावुभ कर्मफलकी सूचना देता है। सुक्क निमित्तोंमें स्वर्णका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

राजा श्रेयांसने स्वम्म (१) सुवर्णभ्य विद्याल सुवेद वर्षतं, (२) शालाओं अव अयभागपर कटकते हुए आभूषणवाला कत्ववृत्तं, (३) भ्यमक सिंह, (४) व्यम, (४) सूर्यं, वन्त्रं,। (६) समुद्र और (७) अहमंगलक्रव्य सारण क्रिये हुए स्थन्तरों की मूर्तियाँ देखी थी। राजाने इस स्वन्तीका फलादेश व्यम पुरोहित सीमप्रमासे पूछा। पुरोहितने फळ प्रतिपादित करते हुए कहा—वज्ञत सुसेद पर्यतका फल यह

बादिपुराण १५,३७-४३। २. नही, १४,१९७। ३. नही, १५,१२०८। ४. व्यक्ता-न्यपरायण्यासन प्रवानि नक्संब्वता ॥ अभिरामं नपुर्भेष् : क्ष्प्रवेरीभिक्ष्वितैः।...वमी॥—नही
१४,१४४-४४।

है कि जिसका सुमेर्पर अभिषेक हुजा है, यह देव आज यहाँ आयेगा। जन्म स्वन्यति भी यह आत होता है कि हम लोगोंको पुष्प, ऐस्वयं और अम्युदयकी प्रपाति होगी। उस महापुरपंके दर्शनेष्ठे हमारो अन्तरात्मा पवित्र हो जायगी और हमें सभी प्रकारके ऐस्वयं प्राप्त होंगे।

उक्त स्वप्नोंका फल भद्रवाहुसंहिताके २६ वें स्वप्नदर्शन अध्यायके फलके समान है। सूर्य-चन्द्रदर्शनका फल बतलाते हुए लिखा है—

आदित्यं वाथ चन्द्रं वा चः स्वप्ने दृश्यते नरः । इमज्ञानमध्ये निर्भीकः परं हत्वा चमूपतिस् ॥ सीभाग्यमर्थं छमते....

जो स्वप्नमं सूर्य, चन्द्रका दर्शन करते हुए देखता है, उस व्यक्तिको सौभाग्य और धनको प्राप्ति होती है। उसका तेज और प्रताप भी वृद्धिगत होता है।

यशस्वती महावेदीने स्वन्तमं प्रसी हुई पृथ्वी, सुमेर पर्वत, चन्न-मूर्ग, हंस सिह्त सरोवर और चन्न्यक लहरी बाला समृद्र देखा था । आदिवीर्यकरों उक्त स्वन्नोका फलादेख बतलाते हुए कहा—सुमेर पर्वका यह एक है कि पत्रवर्ता वृत्त कान होगा । सूर्यवर्जनके उनकी जापकी और चन्दरशंनिये उसकी कानिकच्यो सम्प्रदाको सुवता मिलती है। सरोवरस्वन्यदर्थनका यह फल है कि पुत्र अनेक पवित्र लक्षणोंने चिन्नित घरीर होगा और विश्वाल राजक्रभीका उपभोग करेगा। पूर्वियोक्त प्रसा प्रसा काना देखाने समर्पत पुत्रविका स्वामा होगा। समूद्र देखानेये यह प्रकट होता है कि यह चरम घरीर होकर संवारक्यी समूद्रको पार करने बाला होगा। है कि

जिन लक्षणोंको देखकर भूत और भविष्यमें बटित हुई और होनेवाली घट-नाओका निरूपण किया जाता है, उन्हें निमित्त कहते है। निमित्तके आठ भेद है—

१. ज्यञ्जन<sup>८</sup>—तिल, मस्सा, चट्टा आदिको देलकर शुभाशुभका निरूपण करना व्यञ्जननिमित्तज्ञान है।

२. सस्तक, हाथ, पाँव आदि अञ्जोंको देखखर शुभाशुभ कहना अंगिनिमित्त-ज्ञान है।

 चेतन और अचेतनके शब्द या व्यक्तिको सुनकर शुभाशुभका परिज्ञान प्राप्त करना स्वरनिमित्तक्षान है।

४. पृथ्वीके रञ्ज, चिकनाहट, सूखेपन बादिके द्वारा शुभाशुभत्व अवगत करना

आर्विपुराण २०।६४-३७ तथा मरत निमित्त, खकुन, ज्योतिष आर्विक शाता थे---आर्वि० ४१।१४७।१४८। २. मद्रबाहुसंहिता २६।१४-१५। ३. आर्वि० १५।१०३, १५ १२२-१२६।४. आर्वि० १५।४४।

भीक निमित्त कहनाता है। एवं निमित्तसे गृहनिर्माण योग्य भूमि, देवालय-जलाव्य निर्माणयोग्य भूमिको जानकारी आस की जाती है। भूमिके रूप, रस, गन्य और स्पर्ध द्वारा उसके शुभाशुभत्यको जाना जाता है। पृथ्वी संबन्धी निमित्तको भोम-निमित्त कहते है।

५ छिन्न-निमित्त —वस्त्र, शस्त्र, आसन और छत्रादिको छिदा हुआ देखकर घुमाजुम फल कहना छित्र निमित्त है। नये वस्त्र, आसन, जूता, शब्या आदिके नौ माग कर शमाशम फल कहना चाहिये।

६. अन्तरिक्ष — ग्रह-मक्षत्रोंके उदयास्त डारा शुभाशुभका निक्षण करना अन्तरिक्ष निमित्त है। शुक्र, कुथ, मंगल, गुरु और शनि इन पानो ग्रहोके उदयास्त डारा ही शुभाशुभ फलका प्रतिपादन किया गया है। सूर्य और चन्द्रमाका उद-या प्रतिदेन होता है, जत: इस उदयास्तका कोई भी फल नही है। अत-एव उक्त पीची ग्रहोके उदयास्तका ही फलादेव वर्णित किया जाता है।

७ लक्षण निमित्त—स्वस्तिक, कलश, शंख, चक्र आदि चिह्नों द्वारा फला-देशका वर्णन करना लक्षण निमित्त है।

८ स्वय्न निमित्त—स्वय्न दर्शनके आधारपर शुभाशुभ फलका प्रतिपादन करना स्वयन निमित्त है।

आदिपुराणमे अङ्ग<sup>ी</sup>, रुक्षण्<sup>२</sup>, स्वप्न<sup>3</sup>, व्यञ्जन् $^{\vee}$  एवं अन्तरिक्ष निमित्तका पुरावर्णन आया है।

निमित्तज्ञानके साथ-साथ गणितवास्त्रके भी कतिपय िद्धान्त उपलब्ध होते है।
गुणाकार राधियोंसे पूर्वाञ्ज, पूर्व, प्रवीगवं, नयुतान, नयुत, कुमुदान, इमुद, प्रयोग,
पप, निलितान, निल्म, सम्माण, कमल, युरुपञ्च, दुटिक, अटटान, अटट, अममान,
असम, हाहान, हाह्न, हुङ्क्षन, हुइ, लतान, लता, महालतान, महालता, विरप्रकम्प, इत्यञ्जलेल और अनलकी गणना की है। एक प्रकारसे ये गुणित राधियाँ
वर्गाकार रूपमे भी वर्तमान है।

ज्योतिष शास्त्र और आयर्वेद

आदिपुराणके भारतमे ज्योतिषपर लोगोंको अधिक विश्वास था। यात्राके लिए सुहूर्तशुद्धि , विवाह<sup>4</sup>-गृहनिर्माण एवं अन्य शुभकार्योके लिए तिथि, तक्षत्र और लमसूद्धिका विचार किया जाता था। इस पुराणमे ज्योतिस्वक्र<sup>9</sup>, महण<sup>e</sup>,

<sup>?.</sup> आंदि० રખાવેલ-પ્રવાર નથી રખારેલના ર. રધારેવર-શ્વરા પ્ર. નથી રખાયત્રા પ્ર નથી, રાત્રલા હ. નથી, તારેક્ષ્યા પ્ર નથી, રારેલન્દ્ર કાઠલ |ા ત. નથી, રાત્યનું રશાલ્યા હ. નથી, રાત્યનું રશાલ્યા હ. નથી રાહ્યા

संक्रान्ति<sup>9</sup>, ताराबरू<sup>9</sup>, चन्द्रबरू, उदय<sup>3</sup>-श्रस्त, स्वोच्च<sup>४</sup>, जन्मकुण्डलीमें स्थित म्रहोंका फलादेश, ग्रह और राशियोंके स्वरूप वर्णित है।

आयुर्वेदके सिद्धान्तोंका भी वर्णन आया है। आदितीर्थक्करने इस सास्त्रकी सिंहा । इन्हिक्सिको दो बी। चिकित्सासम्बन्धी वातोका वर्णन भी समाहित है। बताया है—"इसा सम्नोपधालाथ नदीधवभनीष्यम् ""—जो ओवाप रोमको सात्त नहीं कर सकती है, बहु यथार्थ के औपप नहीं है। बात, पिन जोर कर-क्ष्य रोमोंका विषया भी इस प्रन्यं आया है। त्रणविक्तिस्ता आदिपुराणके भारतमे पूर्णतया प्रचलित बी। कई प्रकार मलहून, तेल और त्रव "दर्श्य दैसार क्रियं लाते थे। प्रस्य', लातव "और लारिक्ता" भी व्यवहार किया जाता था। होरक्सम्म" अहास्य रोमोंस प्रयुक्त होतों थी। पायल कुनके विषको 'अलक्तंत्रुनो विषय' पे, कहा गया है। आयुर्वेदकी प्रसास करते हुए लिला है—

आयुर्वेदे स दं वांयुरायुर्वेदो नु सूर्त्तिमान् ।

इति लोको निरारेक इलावते स्म निर्धाशिनम् ॥ १४

कामशास्त्रका<sup>भभ</sup> प्रचार भी बाबिपुराणके भारतमें उपलब्ध होता है। काम-पुरुषार्थका महत्त्व अर्थ और धर्मपुरुषार्थके ही समान था। अत कामशास्त्र सम्बन्धी अनेक तथ्य इस ग्रन्थमे समाहित है।

अनुयोगरूप साहित्य

वर्ष्य विषय वर्ग और स्वाप्त्यकी दृष्टिसे आवार्योंने समस्त धृतको चार अनु-योगोमे विभक्त किया है। प्रथमानुष्योग, करणानुयोग, चरणानुयोग और इब्बानयोग।

जिन व्यक्तियोंका चरित्र बन्य लोगोंके लिए अनुकरणीय होता है और जो अपने आंवनमें समाजका कोई विशेष कार्य करते हैं तथा जिनमें साधारण व्यक्तियों को अपेका अनेक विशेषताएं और चमत्कार पाये जाते हैं, वे शलाकापृथ्य कह-कार्ते हैं। शलाकापृथ्योंकों जीवन-नाषाजोंको बणित करना प्रयमानुमोग है। दूसरे शब्दोंगे जिस साहित्यमें सस्पुरुपोका चरित वर्षित रहता है, यह प्रयमानु-योग कहलाता हैं। "

करणानुयोगमे तीनो लोकोका विस्तार, आयाम, क्षेत्रफल रचना एवं अन्य समस्त बार्तोका वर्णन रहता है। "<sup>9</sup> गणित और ज्योतिष सम्बन्धी रचनाएँ भी

र. आदि० श.८०। २- बही, अ२२१। २. वही, ३।८६। ४ वही, १८।४४६ ५. बही, १११६६०। ६. बही, १७५२ । ७. वही, १११८७६। ८. वही, १०१६०। ५. बही, ११७। १०- वही, ५२७। ११. वही, ५५७। १२. वही, ५७५१३६। १३. बही, १०१६०। १४. वही, ४११४४। १५. वही, ४११४३। १६. वही, १९८॥ १७. बही, ११६६।

करणानुयोगमें सम्मिलित है। चरणानुयोगये धावकाचार और मृति-आचाररूप सर्पका विस्तारपूर्वक विकाश जाया जाता है। दे ब्यानुयोगये द्वया, गुण<sup>2</sup>, पर्याप विस्तारा, तत्क, कर्मीवढान्त प्रमृतिका स्वरूप और मेर-प्रगेद खीकत है। इस प्रकार वर्ष्य विवय और शैकीकी दृष्टिसे बनुयोगोमे वाङ्मयका विमाजन किया गया है। स्यारह बंग और चौहत पूर्वक्य चाहित्यका उल्लेख भी आता है।

# हतीय परिच्छेद ललित-कला

आदिपुराणके भारतमे कलाकारोंको सभी प्रकारका प्रश्नय दिया जाता था। उन्होंने राजालय या ग्रामन्तवर्गका आश्र्य प्राप्तकर अपनी साविक, सुकुमार और प्रेरक भावनावोको कागज, धातु, प्रस्तर आदिके माध्यमवे साकर कर ने नेवल अपनी कला एवं प्रतिभाका ही परिचय दिया, अपितु यह भी प्रमाणित कर दिया कि अन्तभावनाओके विकास एवं स्थेयेके लिल अलेकरण सामयी कितने अंध-में उपयोगी है। कलाकी उत्कट भावना एवं आन्तरिक उदास प्रेरणा किसी भी उपकरण द्वारा अभ्यस्यक की जा सकती है। भीतिक पदार्थीमें कला ही सौच्यं एवं सौचल अभिव्यक्त की जा सकती है। भीतिक पदार्थीमें कला ही सौच्यं एवं सौचल अभिव्यक्त कला है।

लालित्य प्रधान होनेके कारण ही इसकी ललित संज्ञा हुई है। ललित कलामें काल्य, संगीत, नत्य, अभिनय, चित्र आदि कलाओंको संग्रहीत किया गया है।

कलाविदोने लिलत कलाएँ वांच मानी है—काल्य, संगीत, चित्र, मृति और बास्तुकला । काव्यकला सर्वोत्तम मानी जाती है, स्वॉकि अपरंपराणीय काव्यमें मीतिक सावार व्यादण है। वात्रकुलाको निकृष्ट कला कहा है, यत: भौतिक सावार हसमें सर्वाधिक है। सोन्दर्वोत्तास्त्राकों मृत्युत्ति हो सम्यता, संस्कृति और कलाको जन्म देती है। यह सार्वजनीन सदाई कि सम्यता और संस्कृतिके विकास-में कलाका सार्वाधिक योगदान रहा है। कलाकार स्वयानी प्रतिचा डारा सस्पर्में रूपको उत्पादना कर नयो-सर्वी अग्रिवस्तिकी करता है।

१. आदि० २।१०० । २. बहो, २।१०१ ।

आषिपुराणके अध्ययनसे जात होता है कि कलाका रूक्य जीवन है। बतायब नितिक, सामाजिक और धार्मिक आदायोंको रूपायिव करना कलाका नास्त्रिक कृदेय हैं। कला कोक्चेननाको उत्पेरित कर परम्पराणन मर्यादाको रिवा करती हुई जीवनके मुख्योंको नयी दिशा अवान करती है। कलाके सभी क्योमे जीवन-मृत्योंको पूर्ण अभिक्ट्यना हुई है। अत्यय आदिपुराणमे कलाके हारा धार्मिक-आवरण और जीवनके आवर्ष्य अभिव्यक्त हुए है। साहित्य और कलाके स्वारा धार्मिक-स्वृत्रागके कारण आविपुराणमे कलाका पर्योग दिस्तार दृष्टिगोचर होता है। उद्यो-तिय, आयुर्वेद, कामशास्त्र, आख्यायिका, आच्यान, प्रहेंकिका, अस्त्र-शस्त्र संचा-पत एवं समस्यापूर्णि आदिको कलामे स्वान दिया जाना, कलाकी व्यापकताका सब्ब प्रमाण है। हम साहित्यके अन्तर्गत विभिन्न विषयोंका निष्यण कर चुके है। अतयस वहीं संप्रयम बास्तुकनापर प्रकाश डाला जायगा।

आदिपुराणमं वास्तुकलाका पर्यात चित्रण आया है। नगर, राजपथ, राज-प्रासाद, भवन, सौध, हम्यं, तोरण, लिल्प्द, अट्ट, तस्य, वातायन लौगन, स्नाना-गार, सौपान, स्तम्भ, वन, उद्यान, डीपिका, वापी, क्पूर, निर्मार कोडारील, देवाल्य, पुतारं, उटल आदिका विवेचन वास्तुकलाके अन्तर्गत अदृश किया जा सकता है। समवदारणका बहुत ही मुन्दर और सजीव चित्रण आया है। वास्तुकला लालिय-की दृष्टिसे जितना आकर्षक है, उसते कहीं अधिक उपयोगितकी दृष्टिसे। भवन-दौषिकाएँ और क्रोडार्थल जीवनको सुखो-सानन्द बनानेके लिए ही निर्मात होते हैं। कलाकार अपनी कलाका उपयोग कर उक्त क्वतियोंको सजीव बनाता है। भवनपर अक्तत मृत्र और हंसोंके युगल मानवताका आह्वान कते हुए परिलक्षित होते हैं।

नगर

आहिपुराणंम नगर, गोष्ठ, याम एवं जनपद नाम आते हैं। जिस नगरमें राजाका निवास रहता है, उस नगरको राजधानी नगर कहते हैं। आदिपुराणंमें क्योच्या, हस्तिनापुर, बाराणक्षी आदि प्रसिद्ध नगरोंका उल्लेख लावा है। जिन नगरोंने राजधानियों नहीं रहतीं वे शाखानगर कहळाते हैं। गोणुळोंके निवास-को गोफ कहते हैं। छोटे गोफको गोफक कहा जाता है। आदिपुराणंम आये हुए नगरोंने अयोध्या और हिस्तिगापुरका साम्हकळा सम्बन्धों रूप प्रस्तुत कर उस कळाकी विशेषवाओपर प्रकाश दाला जायगा।

अयोध्या नगरीके मध्य भागमे राजमवन था। नगरीके चारो ओर वस-घूलिकोट, प्राकार—चार मुख्य दरवाजोंके सहित पत्यरके बने सुदृढ़ कोट और परिखा सुधोमित थी। बतः स्पष्ट है कि राजघानी नगरीके चारो ओर वप्र-प्राकार और परिखाका रहना आवश्यक था<sup>9</sup>। नगरको मुख्य सडकका नाम राजमार्ग वा राजपक मा प्रांजपक नगरके मुख्य चोडे और विशाल मार्गको कहा जाता है। नगरके मध्यमे बाजार शोभित रहता या । बाजारके किल जो मार्ग जाता था, उसे आपण-मार्ग कहा गया है। नगरको अहालिकाएँ आकाशका स्पर्ध करती थीं। आदिपराणमे नगरको विवेषताओंका कहें स्थानोंपर चित्रण आया है।

प्रत्येक नगरके मध्यमे चनुष्क<sup>3</sup>—चौराहे बनाये जाते थे। ये चौराहे चौडे तो हीते हीं थे, पर नगरके सभी प्रमुख स्थानीये निष्ठे रहते थे। नगरमे प्रतीकी<sup>3</sup> कीर रस्याएँ भी रहती थीं। जापिर्याणमें प्रतीकी रखासे कुछ चौडी गजे। हैं प्रतीको नगरके प्रमुख बाजारों एवं मुहल्लोको और जाती थों, पर रस्याका संबंध कुछ ही मुहल्लोके साथ रहता था। रस्या पतलो और छोटी ऐसी गजोको कहा जाता था, जो किती लास मुहल्लेको ओर जाती था। गणिकालो और वेदयाआके महल्लो तक जातेवाली पतली महल्लेको एस्या हो कहा गया है।

नगर-निर्माणके सिद्धान्तोका अध्ययन करनेम ज्ञात हाता है कि पुर और नगरमे भी थोडा-सा अन्तर था। परके निम्नलिखित सात अवयव परते हैं —

- १ वप्र।
- २ श्राकार।
- ३. परिला। ४. अटारी।
- ५. दार ।
- ६ गली।
- ७. मार्ग ।

आविष्ठापमे नगरोंक कोट और गोपुर बहुत हो उनना बताये गये है। एक जन्म सन्यर्भन नगरोंको तोन-तोन परिलाओंचे बिरा बताया है। इन नोनो परिलाओंचे अन्य सन्यर्भन नगरोंको तोन-तोन परिलाओंचे कि हो। प्रवास परिला चैहह वण्ड अर्थात् छुप्पन हाथ चौदी, दूसरी अहताजीत हाथ और तीसरी चालीत हाथ चौदी है। परिलाओंको गहुराई कमण बयालीव हाथ, चौदीत हाथ और तिहर हाथ परिला कीर तीर हाथ परिला है। ये सभी परिलाएं नोचेंसे लेकर उसर तक एकसी चौदी रहत हाथ परिलाएं है। ये सभी परिलाएं नोचेंसे लेकर उसर तक एकसी चौदी रहती है। परिलाएं हंट और पाषाणकी चनाती है और उनके स्वन्छ जलमें रस्त है। परिलाएं हंट और पाषाणकी चनाती है और उनके स्वन्छ जलमें रस्त एवं नीलकमल विकसित' रहती है। परिलाओं से सोलह हाथकी दूरी

१. आविपुराण १२।७४,७६। २. नहीं, २६।३। ३ नहीं, ४३।२०८। ४. नहीं, २६।३। ५. नहीं, १९।५४-७३। ६ आदि० १९।४३। ७. नहीं, १९।५४। ८ नहीं, १९।४४। १. नहीं, १९।५४। १०. नहीं, ११।५६। ११. नहीं, १९।४७।

पर कोट रहता है। यह कोट पाषाणोंसे निर्मित होता है, चौबीस हाथ ऊँचा और अडतालोस हाथ चौडा रहता है।

कोटके ऊसरी भाग पर अनेक कंग्रे लगे रहते हैं और ये कंग्रे गायके खुरके समान मोछ और घोडेके उदरके समान बाहरकी और उठे हुए आकारवाले होते <sup>2</sup> हैं। इस कोटको मुल्किकोट इसीलिए कहा जाता है कि जिन पापाणीर इस कोट-का निर्माण होता है, वे पायाण स्वगंकी भूलिके बनाये जाते <sup>3</sup> है। हमारा अनुमान है कि यह स्वगंग्रिल सोमेण्ट जैसा कोई पदार्थ है। जिस प्रकार वर्रामानमें सीमेट लोहा एवं समारमरके टुकड़ोको मिलाकर सुन्दर पायाण जिलाएँ निर्मित की जाती है, उसी प्रकार प्राचीन समयमें स्वगंक समान नमकती हुई पायाणभूलिये हस कोटकी शिकाएँ बनायों जाती थी। इसी कारण यह प्रक्लिट कहलाता था।

धूजिकोटके आगे एक अन्य परिकोटा होता था, जो कि चोड़ाईसे दूना ऊँचा बताया गया है। इसकी ऊँचाई मूलभागके उत्तरतक अडतालीस हाथ और ऊँचाई छित्रानवें हाथ होती 'धो। इस परकोटेका अब भाग मूर्यंग तथा अन्दरके सिरके आकारका बना हुआ होता था। परकोटा चारो ओरसे अनेक प्रकारको स्वर्णमयी इंटोने असात रहता था और कही कही रत्नमयी पापाण-शिलाओसे भी युक्त रहता था।

उस परकोटापर अट्टाजिकाओको पंक्तियाँ बनी हुई रहती है जो कि पर-कोटाको चौडाईके समान चौडो है, साठ हाथ कम्बी है और एकसो बीस हाथ ऊँची हैं। अट्टाजिकाएँ तीक-तीक जनुष अर्थात् एक सी बीस हाथके अन्तर पर बनी हुई है। सुर्व और मणियोसे चित्र विचित्र है। ऊँचाईके अनुसार चढने-के किए सीवियों बनी हुई थी।

दो-दो अट्टाजिकाओं के बीचमें एक-एक गोपुर बना हुआ रहता था। उस गोपुरार रत्नोंके तोरण को हुए थे। "गोपुर पचास वचुच बचीद दो सी हाब ऊँचे और पचीस चनुच बचतु सी हाम चौडे रहते हैं। गोपुर और अट्टाजिकाओं के बीच बारह हाथ विस्तार बाठे रहकीय-चुरज बने हुए थे। ये बुरज किबाड़ सहित झरोसोंसे पुनते ये। बुरजोंके मध्यमें अयम्ब स्वच्छ देवपब बने हुए थे, ओ कि तीन हाथ चीड़े बीर बारह हाब कम्बे वे"?

प्रत्येक विशालनगरमे एक हजार बतुष्क चौक और बारह हजार वीषियौ एवं छोटे-बड़े सब मिलाकर एक हजार दरवाजे रहते<sup>99</sup> थे। इन दरवाजोमे पाँचसौ दर-

१. नहीं, रेशप्८। २. नहीं, रेशप्९। ३. नहीं, रेशध्८। ४. नहीं रेशह०। ४.नहीं, रेशहरे। ६. नहीं, रेशहर। ७. नहीं, रेशहर। ८. नहीं, रेशहर। ९. झांतिपुराण रेशहप। रे०. नहीं रेशहर। रेर. नहीं, रेशह८।

बाजें किवाड सहित और शैष किवाड़ रहित रहने थे। इन पाँच सौदरवाजोंने दो सौदरवाजें अय्यन्त श्रेष्ठ और मजबूत किवाड़ सहित थे। वेड-वेडे नगरोंकी बोडाई पूर्वेचे परिचम तक नव योजन और ज्याई उत्तरते दोक्षण तक बारह योजन रहते थी। इन सभी नगरियोंका मुखपूर्व दिवाकों और था। येनगरियोंका राजा अपनी राजधानी वहीं स्थापित कर निवस करता था।

#### प्राकार

प्रत्येक नगर या पुरके चारो ओर बडे बडे यायाणखण्डो या इंग्टिकाओंका क्वाया दुआ प्राकार रहता था। यह ग्राकार तीन तरहका होना था। अंच्य प्राकारका विस्तार वारह हाथ, मध्यमका दव हाथ और अवसका आठ हाथ था। <sup>3</sup> खेट प्राकारको ऊँचाई सक्द हाथ प्रमाण, मध्यमको पन्डड हाथ प्रमाण और अयमको तरह हाथ प्रमाण होता थी। प्राकारको ऊँचाई सक्द हाथसे अधिक और तेरह हाथसे कम नहीं होती थी। कंगूरोको इन्द्रकोचके साथ किंप-धीर्ष मी कहा गया है। प्राकारके ऊपर द्वारकोणोर बहुतिकाएँ निर्मात रहती थी। प्राकारको ऊँचाईसे एवं उतके विस्तारानुकण यवकामी निर्माण रहता था। अहांकिकाओं अन्तराक भी पर्योग वताया गया है।

जिन प्रतोलियों का पूर्वमे कथन आया है, वे प्रतोलियाँ वर्षकाओं से सकबूत को जाती थी। राजमाणेंक समान प्रतोलियों निकलमेंको सालाएं बनायी जाती थी। ये प्रतोलियाँ निकलमेंको सालाएं बनायी जाती थी। ये प्रतोलियाँ निकलों के प्रतालियाँ स्वाया अपने स्वत्ते थी। आवार्यम करनेवालींके सदा अपने रहती थी। प्रतोलियोंमें ररवाजे भी आयमें सामने रह सकते थे। आविषुरालमें प्रतोली शब्दका निर्देश छोटे मार्गके जर्म आया है। इसमें सन्देह नहीं कि आविषुरालके भारतमें नगर-निर्माणकी कला बहुत ही समुद्ध थी। नगर-निर्माणकों पुरक्षाका तो ध्यान रखा ही जाता था, पर आवागमनमें मुविधा प्राप्त ही तथा अयवहाय और व्यावारमें उन्निति हो सके, इसका भी ध्यान रखा जाता था।

#### समवशरण

वास्तुकलाकी दृष्टिसे समवदारणका महत्त्व सर्वाधिक है। समवदारणकी रचनाके अन्तर्गत प्राय: समस्त वास्तुकलाके अन्त्र, उपान्न समाविष्ट हो लाते है। सस्त्यत्वेद आदिपुराणमे वर्षितत समवदारण वास्तुकलाके दृष्टिसे अवसुत है। समव-सरप्तके बाहरी मार्गमे पृक्तिमालकोट<sup>78</sup> रहता है और इसकी आहृति वल्या-कार होती है। रंगविरंगे पाषाणोसे निर्मित होनेके कारण इन्द्रधनुषको जैसी

१. आवि ० १९।६९ । २. वही १९।७० । ३. वही, १९।५७–६२ । ४. वही, २६।८३ । ५. वही २२।८१-८३ ।

धूनिसालके बाहर वारो दिशाओं में भूवर्णमय स्तम्भों के अवभाग पर अव-क्षम्बत वार तौरणदार मुजीमित होते हैं। इस तौरण द्वारीपर मत्त्याकृतिकों मालाएँ कटकतो के हैं। धूलिसालके भीतर पत्रियों के बीचमें सवर्ण के बने हुए अति उन्नत मामस्तम्भ मुशीमित होते हैं। तिक जमती पर मामस्तम्भ रहते हैं बहु जमती चार-चार गोपुर द्वारों में युक्त तोन कोटीस बेंडित रहती हैं और उसके बीचमें एक पीटिका बनायों जाती हैं। पीटिकाक ऊरर चढ़नेके लिए सीलह सीडियाँ रहतों हैं।

मानस्तम्भोमे घण्टे, चमर, ब्वजा आदि लटकती  $^{6}$  रहती है। बारों दिशाओं में शोभित होने वाले इन मानस्तम्भोमं चार प्रतिमाएँ विराजमान $^{\circ}$  रहती है।

मानस्तम्भोके समीवर्ती भूभागमे निर्मल कलसे परिपूर्ण चार बाविकार कल्डेक एता है। इन बाविकार क्लेक्ट्रन होता है। इन बाविकारों में वेत, नील आदि र्रमिरने कमल विक्रास्ति रहते हैं। बाविकाओकी सीवियों स्कृतिककी बनायों जाती है। बाविकाओकी सीवियों स्कृतिककी बनायों जाती है। बाविकाओको सीडी हूर एक परिवा रे रहती है। से समझ क्लेक्ट्रन कल्डेक्ट्रन कल्डेक्ट्रन कल्डेक्ट्रन प्रतिकार क्लेक्ट्रन विक्रास क्लेक्ट्रन कल्डेक्ट्रन प्रतिकार क्लेक्ट्रन विक्रास क्लेक्ट्रन क्लिक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लिक्ट्रन क्लिक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लिक्ट्रन क्लेक्ट्रन क्लिक्ट्रन क्लिक

परिवाने भीतरी भूभागको एक लतावन<sup>11</sup> घेरे रहता है। नहीं लतावन क्षत्रक 'हारकी रुताओ । व विभिन्न ऋतुओं फलने-फूलनेवाचे कृषाते पुक्त रहता है। '<sup>2</sup> महोकी अभोक लताएँ दर्शकोंके मनको अनुस्कत बना देती है। रुता मृहोंके मध्यमें त्वेन नगकी जिलाएँ विभागके लिए स्वीरही है। इना खालाओंगर

१. ब्राहि २२८४-८५ । २. बही २२८७-८ । ३. बही, २२१६१ । ४. बही, २२१९२ ५. बहा, २२,९३-९५ । ६. बही, २२१९६ । ७. बही, २२१९८ । ८. बहा, २२११०४-१०५ । ९. बहा, २२१० - १० - बही, २२१११ । ११. बही, २२१९८ । ६२. बही, २२१९१

बैठकर दर्शक विश्वाम<sup>9</sup> करते हैं। लतावनके भीतर कछ दर जानेपर सवर्णमय प्रथम कोट रहता है। इस कोटके ऊपरी भागपर मक्ता, माणिक्य आदि जटित रहते हैं। कोटकी शिल्प-कला बहत ही सुन्दर रहती है। कही अश्वाकार, कही गजाकार, कही व्याधाकार और कही शक-हंस और कही मयुरके आकारका<sup>3</sup> रहता है। इस कोटके चारों ओर चारो दिशाओं में बड़े-बड़े गोपर दार सशीभित होते है : गोपरद्वारपर गायक गायन और वादन ४ करते है । गोपरके दरवाजीं-पर भरगार, दर्पण, कलश आदि अष्ट मंगलद्रव्य अकित रहते है तथा प्रत्येक दरवाजेपर सौ-सौ तोरण बनाये जाते" है। तोरणोकी आकृति अनेक रूपोमे घटित को जाती है। दरवाजोंके बाहर रखी हुई शंखादि नविनिधयाँ अपना महत्त्व प्रदक्षित<sup>5</sup> करती है। दरवाजोके भीतर एक वडा चौडा मार्ग रहता है जिसके दोनो ओर नाटयशालाएँ अवस्थित <sup>°</sup> रहती है। ये नाटचशालाएँ तिमं-जली बनायी जाती है, जिनके स्तम्भ बहत ही सदढ, स्वर्णजटित स्फटिक मिणके बने रहते हैं। नाटयशालाकी दीवाले इवेत पाषाणीसे निर्मित रहती है और उनका फर्ज बहुत ही चिकना तथा इवेत आभावर्ण रहता है। नाटयशालाओं मे अभिनय करती हुई दिव्य अञ्चलाएँ सस्वर गायन करती है और विजय अभिनय करती हुई पष्पाञ्जलि विकीर्ण करती 10 है।

नाट्यवालाओं में किन्नर जातिकै व्यक्ति उत्तम संगीत व्यक्ति साथ मणुर चक्दीवाओं बीणाका बादन<sup>51</sup> करते हैं। नाट्यवालाओं से कुछ आगे बलकर गरिक्यो-के संगी ओर दोन्दी भूपपट रखे रहते हैं जिनमें में मुगरियत पूप निरन्तर निक-लता क्रता<sup>9</sup> है।

पूपवर्टीन कुछ आगे चलनेवर मुख्य गिलयोके बगलने चार-चार वनवीचियाँ स्थित रहती  $^{5}$  है। ये चारो बन बरोक, समर्थ्य, चन्यन कोर आप्रवृक्षीके रहते  $^{17}$  है। कलाकी दृष्टिंद इन चारो बनोका अर्त्याधक महत्त्व है। प्राचीन राज-भवनोंको कलाने परकोटेके भीतर विभिन्न क्षमुखीमें फलने-फूलनेवाके बृत्याच उपवन रहता था। ज्याता है कि कविने 'समरागणपूत्रधार' में बींगत इसी नगर और भवत निर्माण कराका मिश्रण कर अपने इस समस्वारणको कलाका गठन किया है। यद्यांय समयकी अवधिकती दृष्टिंसे समरागणमूत्रधार से आरियुराण

१. जारिपुराण २०१२७ । २. वही, २०११४६ । १. वही, २०११४६-१४४० । १. वही, २०१४६-१४४० । १. वही, २०१४६-१४४० । १. वही, २०११४६-१४४० । १. वही, २०११४६-१४४ । ११. वही १८११४-१४४ । ११. वही १८११४५ । १४. वही, २०११४५ । १४. वही, २०११६६ । १४. वही, २०११६४ ।

पूर्ववर्ती रचना है, पर स्वापत्यके जिस रूपका अंकन किया गया है, वह बहुत अंशों में समरागणसूत्रघारसे समता रखता है।

में चैरव कुश चारो ही बनोमें मुशीभित रहते हैं। इन चैरवकृशको पाणिब कहा गया है जो कि पायाण, मणिमाणिक्य एवं अन्य भौतिक बस्तुओंके डारा किसित होते 'हैं। बुशोकी बाइति रहनेके कारण उन्हें चैरव वृक्ष कहा गया है। मही खादिपराणको यह बासनकल विचारणीय है। चैरवक्श जीव बसाकार

्षेत्यालय है, जिनके बाहरी भागोम प्रतिमाएँ स्वापित रहती है और जो कलापूर्ण शैंजीम तोरण, गुम्बर, गोपुर, ब्राहिके साथ निमित किये जाते हैं। क्षोंके पल्छ्य पुष्प, ह्याला, रहनियाँ आदि भी कलास्मक रूपमे अब्द्वित रहते हैं। इन चैंत्यवृत्यों-का बढ़ा भारी महास्प्य बताया गया<sup>5</sup> है।

बनोके अन्तमे चारो ओर एक बनवेदी स्थित रहती है, जिसके उन्नत गोपुर-द्वार बनाये जाते<sup>11</sup> है। बनवेदिका का निर्माणकर, जाकृति, पाप जादि सभी दृष्टियों के कार्लाप् होता है। गोपुरदारमें लटकते हुए थम्टासमृह, व्यवसमृह, मुक्ता-वस्तताद कक्षमंग्र टक्य भी अपनी अपूर्व जाना प्रदक्षित करते हैं।<sup>14</sup>

र. जाविपुराण २२१४७-१४६ । २ वही, २२१४७ । ३. वही, २२१४०० । ४. वही, २२१४८१ । ५. वही, २२१४८ । ६. वही, २२१४८३ । ७. वही, २२१४४ । ८. वही, २२१४८४ । ५. वही, २२१४८४ । १८. वही, २२१४५ । १८. वही, २२१७०२ । १२. वही, २२१००६ । १३. वही, २२१०४ । १४. वही, २२१००२-१८०

वेदिकाके स्तम्भोंकी चौड़ाई अट्टासी अंगुलकी बतायी गयी है और उनका अन्तर पचीस-पचीस धनुष प्रमाण बताया है। सिद्धार्थमुक्त, जैरद्यमुक्त, कीट-बन-वेदिका, स्तूप, तोरणसहित मानस्तम्भ और व्यवस्तम्भोकी ऊँचाई तीर्धकरीके स्वार्टित मानस्तम्भ और व्यवस्तम्भोकी ऊँचाई तीर्धकरीके स्वार्टित मानस्तम्भ होती है। कीडापर्थमोंकी ऊँचाई अष्टमुण वैसाण है। तीड़ापर्थमों कीस स्तूप व्यासोकी ऊँचाई समानुष्तारूपमें अधिस की जाती है।

र्षत्यवृक्षोके अनन्तर अनेक ज्वबरण स्थापित रहते हैं। परचात्कोट, कोटों पर निर्मित गोपुर, गोपुरोषर ठोरण अंकित रहते हैं। अनन्तर कोटमे महावीची आरम्भ होती हैं, जिसके दोनों और दो नाटुयवालाएँ और पुषपट स्थित रहतें हैं। अन्तराठमें करवृक्षका निर्माण किया ताता है। करवृक्षोंकी वनवीचिको मौतरकी और चारों औरते वनवेदिका विष्ठित किये रहती हैं। इन वैदिकालौंका अंकम कलाकी इंग्लि प्यंवत हो रहता हैं।

भिममें कटागार, सभागह, प्रेक्षागह, शब्बाएँ, आसन, सीढियाँ आदि भी निर्मित रहती है। महावीथियोंके मध्यभागमें नव-नव स्तप खडे रहते हैं। स्तपों-के बीचमें अनेक प्रकारके रत्नोसे निर्मित वन्दनवार बेंधे रहते है। स्तुपों पर छत्र पताकाएँ, मंगलद्रव्य आदि भी शोभित रहते है। इन स्तुपों और भवन पंक्तियोंसे वैष्टित भूमिका उल्लंघन करने पर स्फटिक मणिका कोट आता<sup>90</sup> है। इस कोटके चारों ओर भी गोपरदार बने रहते है और प्रत्येक गोपरदार पर पंखा. छत्र. चामर, व्वजा, दर्पण, सप्रतिष्ठिक, भंगार और कलश स्थापित रहते " है। आकाश-के समान स्वच्छ स्फटिकमणिके कोटमे लेकर पीठ पर्यन्त लम्बी और महावीचियों के अन्तरालमें आश्रित सोलह दीवालें रहती है, जिससे बारह सभाओंका विभाग किया जाता १९ है। दीवालोके ऊपर रत्नमय स्तम्भों द:रा एक श्रीमण्डप बनाया १३ जाता है। उस श्रीमण्डपके ऊपर व्यव और पष्पमालाएँ अलटकती रक्षती है। श्रीमण्डपमें स्वच्छ मणियों द्वारा हंस, मयुर बादिकी बाकुतियाँ अंकित की १७ जाती हैं। इस मण्डपसे वेष्टित क्षेत्रके मध्य भागमे वैड्य मणिद्वारा निर्मित पीठिका रहती है। इस पीठिका पर सोलह स्थानों पर अन्तराल देकर सोलह सी दियोंका निर्माण किया जाता <sup>98</sup> है। पीठिकाओं के उत्पर पीठ निर्मित होते है, जिनपर चक्र, गज, वयभ, कमल, वस्त्र, सिंह, गरुड और मालाएँ अख्रित<sup>39</sup> रहती हैं। वस्त्रोंकी लटकती हुई लम्बी ध्वजाएँ पीठोंके सौन्दर्यको कई गना वृद्धि इत कर देती है। ये पीठ तीन कटनोदार एवं स्निग्ध होते १ है । पोठकी ऊँचाई, लम्बाई, चौडाई

१. नही, २२१२१३। २. जादि० २२१२१४-११५। ३. नही, २११२९७। ४. नहीं, २२१२६७। ७. नहीं, २२१२६७। ७. नहीं २२१२६३। ८. नहीं, २२१२६७। ९. नहीं, २२१२६७। १२. नहीं, २२१२६७। १२. नहीं, २२१२६७-१७५। १२. नहीं, २२१२७। १२. नहीं, २२१२८७। १३. नहीं, २२१२८७। १३. नहीं, २२१२८७। १३. नहीं, २२१२८७। १४. नहीं, २२१२६७। १७. नहीं, २२१२६७। १७. नहीं, २२१२६७। १७. नहीं, २२१२६७। १०. नहीं, २२१२६७।

जीर मेसलाओं आदिका भी नर्जन किया गया है। इस प्रकार नीषियों, महाची-षियों, गीठिका एवं पीठीस युक्त बह समयवारण भूमि कछापूर्ण और आकर्षक बनायी जाती है। इसमें बारह कोष्ठक रहते हैं, जिन्हें द्वारस समाओंकी संज्ञा प्राप्त है। मध्यप्रे गण्यकुटी' बनायी जातो है। इस गण्यकुटीके मध्यमं सिहासन स्थित रहता है और बहीसे उपदेशका आरम्भ होता है।

## गन्धकृटी

वास्कुकलाको दृष्टिवं मण्यकुटीका वर्णन भी अध्ययनीय है। वृष्यकुटी अनेक शिखरों है कुछ और चित्रविचित्र वर्णाके पायाणांते निर्मात की जादी थी। निल्मं पर अनेक प्रशासकी विजय पताकाएं पहुंचाती जे थी। गण्यकुटीपर तीन पीठ सुधीमित होते थे ा चारों ओर लटकते हुए गीतियोंकी झालने अपना अपूर्व सीन्यर्थ विकीण करती थी। चारों ओर लटकनी हुई गृष्यमालगां नो मुगम्यत केलाती ही थी, पर मुगम्यत पूर्वक भूमने सभी दिवागं मुगासित हो जाती भी। यह गण्यकटी समीण विशेषके कारण सार्थक नामवाली भी।

भन्यमुद्धी छह सी धनुष चीडी, इतनी हो लम्बी और चौटाईमे कुछ अधिक ऊंची होती थीं। गम्बकुटीके मध्यमे एक रत्तव्यदित सिहासन सुमेहपर्वतके शिवरको आकृतिका होता थाँ। इस सिहासनके ऊपर तीर्थकर स्थिन रहते थे।

#### ध्वजा

बास्तुकलाका एक अंग ध्वजिनमाँच भी है। आदिएराजमे विभिन्न प्रकारकी ध्वजाओंके निर्माणकी विधि आयी है। इस ब्वजाओंमे नाना प्रकारके चिह्न या चित्र भी अंकित रहते हैं। ध्वजाओंके अध्ययनले ऐवा आत होता हैं कि बास्तु, मूर्त और चित्र इस तोनो केलाओंके सम्बन्धसं इनका गठन होता था। आकृतिकी दिक्षे ब्वजाओंके निम्मलिखित देवा चेद माने गये हैं—

१. मालाचिह्नाकित घ्वजा' —वृष्णमाणाओकी विभिन्न बाकृतियाँ इस भ्रेणीकी घ्वजाओं में अंकित को जाती है। मालाओको आकृतिक कह प्रकार है— (१) लटकती मालाएं और (२) तिरक्षे पड़ी हुई मालाएं। विका घ्वजाओं के कटकती मालाओं का अद्भुत किया जाता है, बे घ्वजाएं चौकोर होतो है। अतः घटकती मालाओं अपना नया हो सौच्यं प्रविश्व करती है। तिरक्षे पड़ो हुई मालाओ वाली घ्वजाएं प्राप्त. पिक्कोणवर्ती पापी जाती है। इत मालाओं हियम-मालाएं या पुष्पमालाएं दोनो हो कहा वा सकता है। मालाओं चृत्का चहुवाली घ्वजाएं याहिक संगणिक कवशार्य पर काममे लायी जाती है।

र. आसिपुराण १२१रे-७। २. नहीं, २३११०। ३. नहीं, २३११ । ४. नहीं, २३११ । ५. नहीं, २३११३। ६. नहीं, २३१६६। ७. नहीं, २३१२२। ८. नहीं, २३१२४। ९. नहीं, २३१२५। १०. नहीं, २२१२२२।

२. वस्त्रचिल्लाङ्कित घ्वजाएँ — जनश्चिल्लाङ्कित घ्वजाएँ मुख्यः मुख्यः मुख्यः मुख्यः मुख्यः मुख्यः व्यावण्यं परं बंदे वस्त्रक्षे वनायाँ जाता है । इन घ्वजाबांकी प्रमृत्व तीव विषयताएं होता है । प्रमृष्म चित्रेवाल तो वस्त्रक्षेत्र होता विषयता विषयता वस्त्रक्षेत्र अव्यावण्यः वस्त्रका आकृति एवं स्पनिर्माणकी है और तृतीय विषयता बाल्लियोके अञ्चलको है । ब्रह्मकन अनेक रूपोम प्रमल्जित थे , चित्रमें हारा एवं रंगीन ठप्पों हारा आदि । जित्राञ्चनमें दुक्तुल सीमण्ट आदिका अञ्चल प्रतीक रूपमें रहता था और ठप्पों हारा आहर्ति विषयका निर्माण होता था ।

३. मसूरिवल्लाङ्कित घ्ववा<sup>३</sup> — मसूर विल्लाङ्कित घ्ववाकोमे कीलामुर्वक गृत्य करते हुए ससूर मुत्र करते हुए ससूर समझव बरवोको सर्प समझ वर्ष निमाननेका प्रवास करते हुए भी प्रविद्यात किसे जाते थे। इस प्रेणीको घ्ववाओमे ससूरिवण्डको आकृतियो हरित, नील, रक, घ्वेत आदि विमिन्न प्रकारके रंगो हारा बंकित की वाली थी। मसूरिकी गृत्य प्रवास में पूरा मो गृत्यकालाको दृष्टिये अपूर्व होतो थी। जिस वस्त्रपर यह मसूर आकृति विजित को जाती थी, जब वस्त्रको ससूर कोण्यलेक सर्प समझकर अक्षण करनेकी मुद्रामे प्रवास किया जाता था। कलएव ससूर चिन्हाङ्कित घ्वजाओं कर साथ कलावयको निवणी दिक्ता की वाल प्रवास कर कलावयको सिवणी दिक्ता विज्ञ विकास कर से सुर चिन्हाङ्कित घ्वजाओं के स्थिती सोरीत प्रवास कर अक्षण करनेकी मुद्रामे प्रवीस किया जाता था। अलएव ससूर चिन्हाङ्कित घ्वजाओं के स्थानिताको सोरीत प्रवास कर अक्षण करनेकी मुद्रामे प्रवीस क्रिया जाता था। अलएव ससूर चिन्हाङ्कित घ्वजाओं के स्थानिताको सोरीत प्रवास के स्थान कर कर कर के स्थान कर कर के स्थान कर स्थान स्थान कर स्थान स्थान

४ कमालि ज्लाङ्कित ध्वजा<sup>3</sup> — काल चिल्लाङ्कित ध्वजाओमं सरोवरमं विकासत सहस्रत्यककालके चित्र अङ्कित किसे जाते थे। इस चित्रणमं सरोवर और सहस्रत्यकमालको आङ्कितमाँ बहुत ही मुन्दर रूपमें प्रस्तुत होतो थी। कमालकाणिका, पीतपराग और नानावणोंक कमालक अंकित किसे वाते थे। चित्र-की परतीके रूपमें सरोवर भी अंकित रहना था। सरोवरके मणिमप्रपाट स्वच्छ और बायुने तरीयत लहरें हरित और नील वर्णोहारा प्रद्धित की जाती थी। ककाके अध्ययतको दिस्से इन ब्लाजाकोका स्वतःव लयायिक है।

कमलोंकी घोभा अत्यन्त सजीव रहती थी, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि पद्मिवासिनी लक्ष्मी अन्य कमलोका त्यागकर इसी कमलपर आसीन हो गयी, इसी कारण इसका सौन्दर्य अनुपत्र है।

५. हंसचिह्नाङ्कित ध्वजा<sup>५</sup>—हंस चिह्नवाली ध्वजाओंमे हंसोंके चित्र बहुत ही सुन्दर और सजीव बनाये जाते थे। वे वस्त्रोंको कमलनाल समझकर

रै. आदिपुराण २२।२२३ । २. वही, २२।२२४ । ३. वही, २२।२२५—२२६, ५२०७ । ४. वही. २२।२२८ ।

सक्षण करनेकी मुद्रामें दिखलाये जाते थे। हुंच आकृतियोंके निर्माणमे कलाकारों-की विद्योव रूपसे सजग रहना पहला था। हुंबीके अंग प्रत्यंग एवं उनकी विभिन्न मुद्राएं स्पष्ट रूपमें बंक्ति रहती थीं। क्रियाजो, चेहराजों एवं मावसंगियोंका मी अक्कुन किया जाता था।

६. गरुडिचिह्नािङ्कृत ध्वजां — जिन ध्वनावोमे गरुडों ने जिह्न अिङ्कित किये जाते थे, उनके दण्यों के ब्रामागपर बैठे हुए गरुड़ अपने पंत्रों के विक्षेपसे आकाशको उरुर्जिपत करते हुए रिक्काशां पढते थे। गरुड चिह्नािङ्कृत ध्वजाएँ वर्तमाना मी अनेक देशाओं पर उपन्य होती है। वृन्वावनके गरुड स्तम्भपर कटकती हुई स्वर्ण किङ्किणियों से युक्त गरुड चिह्नािङ्कृत ध्वजा बावियुराणको गरुडचिन्हािङ्कृत ध्वजा बावियुराणको गरुडचिन्हािङ्कृत ध्वजा बावियुराणको गरुडचिन्हािङ्कृत ध्वजा बावियुराणको गरुडचिन्हािङ्कृत ध्वजा के तस्य है।

७ सिहचित्रा[क्क्सिन हवजा'—उक श्रेणीकी व्यवाशीक अवभागपर सिह बने रहते थे। वे विह छज्जा मारती हुई मुदामे मदीनम्स हायियोपर सपदते हुए सिखालायं जाते थे। विहासे मुखोपर बड़े-बड़े मोती छटकते रहते थे, जिससे हुए प्रतिक होता था, मानो बड़े-बड़े हार्यियोके मस्तक विदीणं करनेते एक नकी गयी गजमुकाबिछ हो है। गजमुकाबोका समृह भी उक्त श्रेणीकी व्यवाशोमे चित्रित रहता था। अतः विहम्बिहाक्कित व्यवाशोमे एक साथ सिह और गज क्या उन दोनोंके परस्पर वेर विदायके अवसरपर प्रकट की जानेवाली विभिन्न मुदाएँ प्रदर्गित की वाती थी।

८. वृषभिचिह्नािद्धृत ध्वजा<sup>च</sup>— वृषभ चिह्नािद्धृत ध्ववाओमे ऐसे वृषभो-के षित्र बनाये जाते में, जिनके सीगोंके क्षप्राग्यमें ध्ववाबोंके करू उटकते रहते में। ये ख्वारां (नेक्नोकको जीतनेके लिए विजय पताकांके तुस्य मीं। इन ख्ववाबों-की निम्नािठांकित तीम विशेषताएँ होती बी—च्यत स्कृत्य वृष्पका चित्रम, उसकी क्रीडा करती हुई मुझाएँ एवं हुहको डानेके लिए तत्पर पीच्यकी गरिमा। इन पताकाओंका प्रचार आदिवृरागके सारताने तो चा ही, पर पुसकाककी कला-में भी उनका अंकन पाया आता है।

९ गजिचल्लाब्लित घलजा<sup>3</sup>— गण चिल्लवाली घ्लजाओंपर जिन हाधियों-का अब्दुन रहता था, वे अपनी ऊंची उठो हुई सुवृत्ति पताकाएँ वारण करते थे और ऐसे शोमित होते थे, मानो जिनके शिल्लक अवभागसे वहे-वहे तरने निकल रहे हों, ऐसे पर्यंत ही हों। इस अंगीकी व्यवाओंसे पर्यताकृति विशाल गर्योंका अब्दुन किया जाता था।

१. आदिपुराण २२।२२६-२३०।२. नही, २२।२६१-२३२। ३. नही, २२।२३३। ४. नही, २२।२३४।

१०. चक्रचिल्ला(क्क्रूत ध्वजा)—चक्रचिल्लवाओ ध्ववावों से वो चक्र बने हुए रहते थे, उनमें सहस्र बारे बिल्लूत रहते थे तथा उनकी किर्णे कररकी बोर उठी हुँ रहती थीं। उन बक्रोसि ध्वजाएँ ऐसी घोषित होतो थीं, मानो सूर्यके सांव स्था करनेके लिए हो प्रस्तुत हों। पक्रिच्हां क्लिजाएँ आजकलकी ब्रावेचकां क्लाक्क प्रधानक प्रधान करावेच सांव स्थानक प्रधान के तो सकती है। वास्तय-में चक्र भारतीय संस्कृतिमें ब्राह्मित बार ज्ञानक प्रधान के प्रधान प्रधान के स्थान प्रधान किया हो। चक्रचर्तीका चक्र परिचल स्थान करता है तो तीर्षक स्थान करता है। चक्रचर्तीका चक्र परिचल स्थान करता है तो तीर्षक स्थान विवास करता है। चक्रचर्तीका चक्र परिचल स्थान करता है तो तीर्षक स्थान करता है। चक्रचर्तीका चक्र परिचल स्थान करता है तो तीर्षक स्थान विवास करता है। चक्रचर्तीका चक्र परिचल स्थान करता है तो तीर्षक स्थान चक्रचर्तीका चित्रचर्तीका चित्रचर्तीका चक्रचर्तीका चक्रचर्तीका चक्रचर्तीका चक्रचर्तीका चित्रचर्तीका चक्रचर्तीका चित्रचर्तीका चित्रचर्तीका चित्रचर्तीका चित्रचर्तीका चक्रचर्तीका चित्रचर चित

प्रकाएँ तास्तुकलाके साथ वित्रकला की साकी भी प्रस्तुत करती है। गुप्त-कालीन गरुडप्रका आविषुराणकी गरुड चिन्हाङ्कित ज्वा ही है। उसी प्रकार गुप्तकालमे गज, बृषभ, हंस, मयूर आदि विज्ञोसे अङ्कित व्यवाएँ भी प्रचलित थी। कटागार<sup>\*</sup>

बाविषुराणके भारतमें कई प्रकारके भवनोका निर्देश उपलब्ध होता है। कूटा-गार भी एक प्रकारके भवन है। इन भवनीने अनेक शिखर वने रहते थे। इन शिखरोका सीन्दर्य कलाको दृष्टिशे अपूर्व होता था। कूटागारोंमें सामन्त एवं राजन्यवर्याके व्यक्ति निवास करते थे। कूटागार एक हो बालान्तभवन है अर्थात् इसमे कोई सब्ज्ञित नहीं बनायी जाती थी। अनेक शिखरोंके कारण हो यह उपा-देश माना जाता था।

#### हर्म्य 3

बादिपुराणमें कई प्रकारके प्रासाद बणित हैं। समराञ्चगशुत्रधारमें भी मंजिलकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके भवनोंका वर्णन आया है। मत्स्यपुराणमें सोलह भुजाबाले दुमजिले अनेक भवनोंका निर्देश मिलता है।

हर्म्यको सात मंजिलका भवन कहा है। हर्म्यको छत बहुत ऊँची होती थी। महाकिष कालिदासने अपने नेषद् त काल्यां हर्म्यका निवेंस किया है। हर्म्य ऊँची सद्दालिकावाले ऐसे भवन थे, जिनमें कपोत जी निवास करते थे। असरकोपमें भविकाल स्विकाल में निवास करते थे। असरकोपमें भविकाल में निवास करते थे। असरकोपमें भविकाल में निवास करते थे। असरकोपमें भविकाल कोल स्वास्त्र मार्थिप्राणमें विद्याल और समुद्ध भवनके लिए आया है।

आदिप्तराथ २२।२३५। २. वही, २२।२६०। ३. वही, १२।१८४। ४. इन्यांदि धनिमां वासश्-असरकोष २।२।६।

सौध

सीघ भी सामन्त और शिंध्यीक भवनको कहा गया है। यह पछस्तर किया हुआ, चूनेकी सफेदीबाला विशाल मकान होता था। पै सीच शब्द ही इस बातका धोतक है कि इस श्रेणीके भवन इंटोस बनाये जाते ये और चूनेका पछस्तर कमा रहता था। इसकी सफेदी ही इन्हें सीच शब्दके द्वारा अभिहित कराती हैं। इसारा अनुमान है कि सीच संगमरमरके बनाये जाते थे। उमरकी छत डालू होती भी और बालको बलगी कहा जाता था।

#### भवन³

आयताकार आंगवसे युक्त गृह भवन हैं। इसके भीतरी कमरोमें शयनागार, अरूयागार, गर्भवेद्य, क्रीडावेक्स, सारमाण्डकगृह आदि भी रहते थे। प्राय: श्रीष्ठ-जनोके जासासकी सज्ञा भवन हैं। आयिपुराणमें भवनोका उल्लेख कई सत्त्यभॉम आया है। भवनोंका गुल्ला भाग उत्तमकोटिके पायाणींसे अवितकर बनाया जाता था। आरामकी दृष्टिसे भवन सबसे अधिक ब्राह्या है। बातायन और गवाझ भी भवनोंने रहते थें।

## गृह

गृहका अपर नाम गेह भी आया है। गृह राजन्य वर्षते लेकर मध्यमवर्ग तकके व्यक्तियोके होते थे। गृहको एक मुम्ल तिवेरता यह थी कि उसके वाता-यम सड़कके दोनों और खुले रहते थे। छत पर आलिन्द—मारोके थी होते थे। गृहका अयमाग मृख कहलाता था, निसको हुसरे कल्योमे डार भी कहते हैं। इारके क्रमर तोरण होता था, जो मस्स्य या मकरकी आकृतिका होता था। मुमूराकी कलाने मकराङ्गित तोरण अनेक उपकल्प हैं। तोरण भवनाल सबसे सहला जाटक होता था। यह नभी कभी क्ष्यायों में। होता था। यही पर अतिविध्योकी आगवनी को आती थी। आदिपुराणकी वास्सुकलामे तोरणोंका निदंश सबन आया हैं, जो गारस्थरिक दवाबके कारण एक दूसरेस सटे रहतें हैं।तोरणो पर देव, मुम्ल, पत्नु, पत्नी, पुण्यत्ता एवं पत्नचोकों आकृतियां शिक्कुत रहतों थी। एक्यमुक्ती आकृतिके भी तोरण कनाथे जलनेकों आकृतियां शिक्कुत

#### वेश्म

भवनोका एक प्रकार बेश्म है। साधारणतः साफ, स्वच्छ और भव्य भवनको

<sup>ং</sup> জাহিদ্যাল পঞ্চৰ,বই, হহাবং, ইবাংকৰ। ব. A Dictionary of Hindu Architecture, Page 642 হ. জাহিদ্যাল—প্ৰাৰ্থত। ४. জাহিদ্যাল শহাবধ্ধ, বুগুড়া ১. A Dictionary of Hindu Architecture Page 247। হ. জাহি-দ্ৰাৰ ভাৰত।

बेरम कहा जाता है। बेरममें उपयोगकी सभी बस्तुर्पे बिखमान रहती है। बेरम ग्रीष्म ऋषुमें अधिक सुखप्रद होता था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह शोतक बनाया जाता था। बायु प्रवेशके किए दोनों और गवाक्ष रहते थे और छत्त पर्याप्त ऊनेंबो होती थी। बेरम दुमस्त्रिके और तिमस्त्रिके भी होते थे।

## आगारं³

आगार भी परकार एक प्रकारका है। आगार ऐसे भवनको कहा जाता था जिससे आगन और छोटेते उपवनका रहना आवस्यक था। आगारका वर्णन जेंद्रा उपवक्त्य होता है, उसके आधारपर यह निक्कर्य निकाला जा सकता है नि यह प्रकार मण्डित होता है, उसके आधारपर यह निक्कर्य निकाला जा सकता है नि यह प्रकार मण्डित होता था। आगारको सामान्य व्यक्ति भी पसन्य करते थे। यह होते थे और मुश्तिकार सामान्य भिक्ता होते थे और मुश्तिकार सामान्य मान्य आगार कर्ण्य होते थे आगारमे बातावन और नवाल भीर रहते थे। पुष्प, लताएँ भी आगारका सामने वाले आगनमे सोमित रहती थी। आगारका डार नृहदाकारण रहता और तक्त में अनुहतिका क्रांप में अगारका करता थे। अगारका होर नृहदाकारण रहता और तक्त है। अहालिका बस्तुत: लगाये आधारको भवनको कहा जाता है। तस्य केवल विवाद प्रदेशमें स्थित कर्मको कहा गया है।

#### सर्वतो भर २

चक्रवर्तीका एक सर्वतोभेद्र भवन था। इस भवनके नामकरणका कारण सर्वतोभद्र नामक गोपुर है। भवनके चारो ओरसे क्षितिसार नामका कोट वेष्टित किये हुए या और इसमें देवीप्यमान रल्लोंसे मण्डित तोरण थे।

## वैजयन्तभवन<sup>3</sup>

सामस्त करनुओमे सुखदायक भवनको बैजयन्त भवन कहा गया है। यह भवन बारों ओरले खुळा रहनेपर भी भीतरले आंच्छादित रहता था। इसका बरामदा बिकुळ खुळा हुआ रहता था जावा बातामदात में खुळे रहते थे। इस भवन-के छज्जे इस रकारके बनाये जाते थे, जिससे शारद ऋतुमें भूर आती रहती थी, और ग्रीम्म ऋतुमें पूर्णतया हवाके आनेके कारण ठण्डा रहता था। वर्षाकी कुहारें अपना अद्मुख दृष्य उपस्थित करती थीं। एक प्रकारसे यह धोतातपनियनक भवन है।

#### गिरिकटक<sup>४</sup>

गिरिकूटक भवनके शिखर उन्नत रहते थे, जिससे यह ग्रीष्म ऋतुमे गरम

र. जाविपुराण ४७/८१। २. वही, २७/१४६। २. वही, २७/१४०। २. वही, २७/१४९।

नहीं होता वा औरन सर्व ऋतुमें उण्डा ही। यह अपनी ऊँचाईक कारण आकाशका स्पर्ध करता वा। इसी कारण इसे गिष्क्रिक कहा गया है, इस प्रवनकी वीवार्ड स्कटिक पणिकी निमित रहती थी, जिससे नरनारियोंके प्रतिबिच्च स्पष्ट-तथा परिलिशत होते थे।

#### गुहकुटक भ

मृहकूटक भवनकी प्रमुख विशेषता चारामृहोंकी है। चकवर्ती ग्रीघ्मकत्य कष्टको दूर करनेके लिए अपने भवनके भीतर धारामृहोंका निर्माण कराता था, जिससे खर्बदा बयां ऋतुका निवास रहता था। मृहकूटक बट्टालिकाएँ भी गमनचुम्बिनी होती थी। इसोकारण ग्रीघ्मऋतुमें यह धूमसे गर्म भी नहीं होता था। आदि-पुराममें इसको विशेषता 'धारामृहसमाञ्चय'के रूपमें बतलायी गयी है। पष्करावर्त भ

पुष्करावर्त उस भवनको कहा गया है, जो इंटों द्वारा निर्मित होता था। और जिस्तर पुत्रेका पब्स्तर लगाया जाता था। साथ ही चुनेवे इसकी पुताई भी की जाती थी। उन्नत, भव्य और विशाल होनेके कारण इसे पुष्करावर्तको संज्ञा थी गयी है।

## कुबेरकान्त भाण्डारगृह<sup>3</sup>

यह भाण्डार गृह पाषाण और पाषाणचूर्णों द्वारा निर्मित होता था। इसकी दीवालें चौडी और मजबूत होती थीं। कभी खाली न रहनेके कारण इसकी कुबेर-काल संज्ञा थी।

#### जीमृतस्नानागार\*

यह चक्रवर्तीका स्नानागर है। अनुमानतः सौ फुट लम्बा और अस्सी फुट चौडा होता था। मध्यमे घारागृह एवं वापिका अंकित रहती थी।

चक्रवर्तीके अन्य वास्तुकला सम्बन्धी उपकरणोंमें सिंहवाहिनी शस्या ", बयु-धारक कोछागार्र, अनुत्तर सिंहासन $^{\circ}$ , देवरम्या चांदनी $^{\circ}$  आदि भी उल्लि-स्तित हैं।

## सभावनि°

सभावनि वह सभाभूमि है, जहाँ बैठकर राजा राज्यकार्य करता या । आदिपुराणमें इसका दूसरा नाम सभामण्डप भी आया है। इसीको अस्थानमण्डप

१. जादि० २७.१५०। २. नहीं, ३७.१५१। ३. नहीं, ३७.१५१। ४. नहीं, ३७.१५४। ५ नहीं, ३०.१५४। ८. नहीं, ३०.१५४। ८. नहीं, ३०.१५४। ८. नहीं, ३०.१५४। ९. नहीं,

भी कहा बाता है। समावित राजाक निवासस्थाय से पूचक रहती थी। प्रावा-कालीत दैनिक क्रत्योंते निवृत्त होकर राजा समायखर्य पहुँचता था और वहीं कैकर समासस्योंके राथ प्रशासन सम्बन्धि कार्योंका सञ्चालन करता था। समायख्यको सुनायित पूषके पुरते सुरतेक्त किया बाता था। उत्तरप स्रवेक प्रकारकी पताकाएँ फहराती थी, कल्फूल और पन्त्वमाँकी वन्तववार लगी रहती थी। स्क्रीटकके कृष्ट्रिय तलपर गाढ़ी केवारका खिला कार्या वा । कृष्ट्र-पुलेल जे से सुनायित किया जाता था। पप, वकुल, मिल्का, तिकक, मालती एवं अधोक आदिकी अधीक्षलो किल्यों हारा उसे सवाया जाता था। व्यर्गेण मिलादी-भक्ता पर सिहाहत सजाया जाता था और उसीपर बैठकर राजा राज्यकार्यका सञ्चालक करता था। इस प्रकार समायक्य बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्थान था।

#### आस्थायिका

जास्वायिका राजसभाको कहा मया है। यह भी राजमयनका एक भाग है। जाया सिवायिकामें राजा राजियों सिहत बैठकर संगीत, नृत्य एवं अभिनयका आस्वाद करता या। सामन और अंद्रेश कर्मके व्यक्ति भी बंदिक के रूपने उपलब्ध करता या। सामन और अंद्रेश क्षेत्र के स्थाये उपलब्ध के प्रेश के प्रति प्रवासिक मामने बताया गया है कि नाट्यमालिका नामकी नाटकावार्थकों पूकीने राजाकी समामें रित आदि स्थायी माजी द्वारा प्रजासा रित स्थाय स्थायों माजी द्वारा प्रजासा रित स्थाय स्थायों माजी द्वारा प्रजासा रित स्थाय स्थायों माजी द्वारा प्रजासा राज्य हुए नृत्य किया था। दव नृत्यकों देवकर राजा आवस्यवंचित्त हो गया था। स्था है कि सास्थायिका राजमयनका एक विशिष्ट कार्य है, जिसमें नृत्य, गोडी एवं नाटक आदिकी योजना की जाती थी।

## दीर्घिका र

दीपिकाका उल्लेख जलकीडाके प्रसंगमे आया है। दीपिका प्राचीन प्राचा-देशियका एक पारिआपिक शब्द है। यह एक प्रकारकी लम्बी नहर होती थी। जो राजप्राचारोंने एक ओरहे दूसरी ओर प्रवाहित होती हुई प्रमदक्त या महो-धानको सीवती थी। बीच-बीचमे जलके प्रवाहको रोककर पुष्करिणी, गम्धोदक-कूप, कीवाबापी हत्यादि निर्मात्व किये जाते थे। मध्यमें किसी स्थानपर जलके प्रवाहको मृतलके भीतरसे निकालकर उपार बद्ध्य रूपमे बंकित किया जाता था। यह प्रवाह बागे विविध प्रकारके पशुणिकांके मुंहरे झरता हुआ दिक्ताया जंगता था। लम्बी होनेके कारण इसका नाम दीपिका था। आदिपुराणां बलके

१. मादि० ४६।२९९ । २. वही, ८।२२ ।

मणियोंते निमित्त था जीर भित्ति स्कटिकमणिके द्वारा निमित्त की गमी थी। वष्ण-जंघ भीवतीके साथ इस दीधिकांत्र नानाशकारसे क्षीडा करता था। कमलके परागरजके समुद्रके दीधिकांका जल गीतवर्षका हो गया था। इसमें सम्तेह नहीं कि जादियुराणमें दीधिकांका वर्षन सामान्य रूपये ही जाया है।

## **घारागृह**ै

#### प्रमदवन³

प्रमत्त्वका वर्णन आरियुराणमं आया है। प्रमदवन राजप्राधावका महत्वपूर्ण कं सहेरावनका वर्णन आरियुराणमं आया है। प्रमदवन राजप्राधावका महत्वपूर्ण कं सहेराविकारके स्वयं राज्य अपने परिवार के साथ माने किया करता था। उद्यानतारणक्रीडाकुरकील, आरवल्य, जरकलिल-बापिका, कुल्योपकरू, सम्रत्यकाराधावनींदिका, वन्देवतामवन, करलीकानन, क्रायामध्यप्, पारापृष्ट, लताकुरूज आरि प्रमदवनके महत्वपूर्ण आंग होते वे। भामसे अपने नाटकोर्स प्रमदवनका विजय किया है। विशेष प्रमान वर्षन नाटकोर साथ प्रमान वर्षन कारकोर प्रमान वर्षन साथकार प्रमान वर्षन कार्यकार प्रमान वर्षन कार्यकार प्रमान वर्षन साथकार प्रमान वर्षन साथकार प्रमान वर्षन साथकार प्रमान वर्षन साथकार साथकार प्रमान वर्षन साथकार साथ

१. आदिपुराण ८१२८। २. धारागृहमेन्नं स्थान्त्रवर्षणास्यं तता दितीयं च । प्राणास्टं जलमम्मं नवार्षतं तथान्वदिषे ॥ जस्त्रवज्जास्वतुकः पूर्ववदनवर्गृहं समारचयेत । वर्षदारामिक्दरः प्रवर्षणास्यं तदान्त्रीति ॥ —समरागणसूत्रधार ३१११९७, १४२ । ३. आविपुराण ४७।९ ।

प्रमदवनका<sup>9</sup> निर्देश आया है। यहाँ राजा अपने सम्बन्धियोंके साथ क्रीडा करता था। कलाको दिष्टिसे प्रमदवनका महत्त्वपूर्ण स्थान है।

बादिपुराणमे बास्तुकलाके अनेक अंग वर्णित है। कोश्राशिल मी प्रमद-क्नोमें स्थित रहते थे। कतानूह ", पुकार ", दुवं ",गोव्ड", दोलानूह " वामी-कर्त्यन ", हुशुक्न " आदि भी उत्तिलखित है। भवनकी देहलीके लिए कायमान" कृष्ट्य का प्रयोग हुआ है। वष्णकपाट ", एवं सावारणकपाटका भी निर्देश आता है। क्लियोजीको जोड़ीको अररीपुट " कहा गया है। अतः स्पष्ट है कि विभिन्न प्रकार के पृहों, परिला, प्राकार, वंग, वैस्थालय, दुवं आदिका वर्णन वास्तुकलाकी दृष्टिसे आदिपराणमे महत्वरण है।

शादिपुराणमें बास्तुविद्या-विद्यारदोंका भी निर्देश पाया जाता है। ज्ञात होता है कि आदिपुराणके भारतमें बास्तुविद्याविद् नगर, अवन, वापी, कूप, तदानके अतिरिक्त शिविका आदिका भी निर्माण करते थे। आदिपुराणमें इञ्जीनियरके लिए स्वपंति प्रवस्ता प्रयोग हुआ है। स्वपंति भवन, दुर्ग, निकेतन, चीम, हर्म्य अविका निर्माण कलापूर्ण डंगसे कराता था। स्वपंतिका वही स्थान या जो आज कल सिविल इञ्जीनियर (Cyvi Enginer) का है।

आदिपुराणके भारतमें चातुओको गलाकर डालनेका भी कार्य किया जाता या। जिस सचिते डलाईका कार्य होता था, उस सचिको मूणा<sup>13</sup> कहा गया है। उस युगमे लोहा, तौंबा, पीतल आदि विभिन्न प्रकारको चातुओं से मूर्तियोंका मी निर्माण होता था। लौहनिर्मित मूर्तिका अवस्कान्तपृत्तिकाके<sup>15</sup> नामसे उस्केख बाया है।

## चित्रकला

चित्रकलाका आधार करवा, कागज, लाड आदि कोई भी वस्तु हो सकती है, जिसपर कलाकार अपनी तुलिका अपवा लेखानीस भिन्न-भिन्न प्रकारकी वस्तुओं पर्य जीवधारियोंकी आकृति अंकित करता है। विज्ञार अपनी चित्रकलाके द्वारा मानविक सुविका सुजन करता है। किसी घटना दृश्य अपवा अधिकको वित्रित

र. पुत्रंका वावधा २. जाविषुराण रेशप्य-२०१ । व. नही, १शर४० । ४. नही, १शर४०, ४०१०व, १६१ । ५. नहीं, २श४२ । ६. । नहीं, २८१६६ ७. । नहीं, शर४६ । ८. नहीं, ८१६ । १. नहीं, १०१४४ । १०. नहीं, २९१४० । ११. नहीं, २१६६ । १२. नहीं, २९४४ । १४. नहीं, ४१६६ । १४. नहीं, १११४४ । १५ नहीं, १७८१ । १६. नहीं, १२१४४ । १७. नहीं, १०४४ । १८. नहीं, १०१९२ ।

करनेके लिए उसके बाह्य अंगोंके साथ सजीवता लाना भी उसके लिए वाञ्ख-गीय है।

काव्यकलाकी तरह चित्रकला भी आन्तरिक भावोंकी अभिव्यक्तिका प्रमुख साधन है। इसमें सन्देह नहीं कि चित्रों द्वारा मानव मनमे आनन्दकी अनुभूति अनेक प्रकारसे होती है।

आदिपुराणमं चित्रकलाके प्रसंगमें जितने सन्दर्भ उपलब्ध होते हैं, वे सभी
महस्वपूर्ण है। आदिपुराणके भारतमें चित्रगोष्ठियाँ भी हुआ करती वी और
इन गोछियोमें अनेक चित्रकार सम्मिलित होकर अपनी कलाका प्रदर्शन करते
थे। आदितीयँकर लह्यभदेवने अपने पुत्र अनन्तविजयको चित्रकला सम्बन्धो
पदेश दिया था और इस कलाके सुस्मातिसूदम तस्त्रोका प्रतिपादन किया था।
बनाया गया है—

अनन्तविजयायास्ययद् विद्यो चित्रकलाश्रिताम् । नानाप्यायशताकोणौ साकलाः सकलाः कलाः २ ॥

## चित्रनिर्माणके उपकरण

वित्रतिमाँणके उपकरणोंका संकेत भी आदिप्राणते प्राप्त होता है। वितरतिमाँणके उपकरणोंमे त्रालका, यह और रंग ये तीन हैं ही वस्तुएँ प्रधान है।
उसम कोटिका चित्रका वित्रकी लम्बाई एवं ऊँचाईको है।
काउपकल में हैं वह रंगोंके समिम्प्रणये भी पूर्ण पह होता है। काउपकल जयबा
अन्य कोई भी आधारपुत वस्तु उस प्रकारकी चित्रकण और समतल रहती है,
जिससर चित्रका अंकन मुन्दरक्षमें किया जो' सके। चित्रकार अपनी त्रीलका सा
लेखतीसे रेखाकनके पश्चात् ही रंग भरता है और नवरस सम्बम्भी भावोंको
मुतिमान चप प्रदान करता है। आधारकी दृष्टिसे मिति, काड, कर्गल, पट
एवं वृक्षोंके पल्लब या वस्त्रक प्रधान उपकरण है। भित्त-चित्रोके निर्माणके
समय कलाकार सर्वप्रधम भित्रको दिनम्य और समतल बनानेका प्रयास करता
है। पद्यात् करता है।

आदिपुराणके भारतमे रंगोंका पूर्ण ज्ञान था। किस प्रकारके घरातल पर कौनसा रंग उपयुक्त हो सकता है, इसकी जानकारी चित्रकारको थी। आदि-पुराणके एक सन्दर्भ°से बताया गया है कि चित्रमें रेसाओं, रंगों और अनुकूल

<sup>.</sup> १. जादिपुराण १४।१९२। २. वही, १६।१२१। इ. वही, ७१५५५। ४. वही, ७।११६। ४. वही, ७।११८। ६. वही ७,१२०। ७. वही, ७१५४-१४४।

भार्षोका क्रम अत्यन्त स्पष्ट दिखलाई पड़ना चाहिये। कौनता रंग कहाँ पर उप-मुक हो सकता है और उसके प्रयोगिंद निषमें कितनी सजीवता जा सकती है, इसकी वानकारी भी आदिपुराणके चिक्कारको है। अत्यन्त स्पष्ट है कि आदि-पुराणमें चित्रतिमाणिके उपकरणोंका संकेत वर्तमान है। चित्रकारों उत्तम चित्र-निर्माणके लिए प्रतिभाके साथ नवीन भावामिळ्यञ्जनको समता भी होनी चाहिये। इस समताके अभावमें चित्रनिर्माण कार्यमें सफलता आस नहीं हो सकती।

#### भिनिचित्र)

कलाको दृष्टिसे भित्तिचित्रोकी अपनी चिश्रेषताएँ होती है। भित्तिचित्र बनानेक पूर्व दोबालको चिक्ता करनेके लिए उपलेप (Plaster) लगाया जाता है। उपलेप नानेको विधिका वर्णन 'अमिलाधितार्थ चिन्तामांको दिया पर्याको स्वाद कर सके, इसके लिए 'यरेस' दिया जाता था, जिसे बजलेप कहते हैं। उपलेप लगानेके अनन्तर सुक्सरेखा-चिशारद चित्रकार वेत्रक लोग तर्माच करता था। आलेखनेक पूर्व रेखाकन और तत्त्रकात् रंग भरनेकी क्रिया का सम्पादन किया जाता था। सर्वप्रथम आकार अंकित करता था, जिर गेस्से बाहितका निर्माण करता था। आलेखनेक पूर्व रेखाकन और तत्त्रकात् रंग भरनेकी क्रिया का सम्पादन किया जाता था। सर्वप्रथम आकार अंकित करता था, जिर गेस्से बाहितका निर्माण करता था। तत्त्रकात् समुचित कथा रंग भरनेको क्रिया की जाती थी। जैनाई दिखलानेके लिए छावा देता था। आदि-पुराणमें बताया गया है कि दोवालों पर विभिन्न व्यक्तियों और पण्-तियोंको आहातियों अंकित को जाती थी। इन आहातियोंको ककममें मिथित रंगका प्रयोग होता था, जिसे जिनसेमने रुपेश द्वारा वर्णवाङ्कर्यों कहा है।

भित्तिचित्रोमे ऐसे प्रतीक चित्र भी है, जिनमे अष्ठमगलद्रव्य, षोडशस्यप्त आदिका अंकन किया गया है।

#### चित्रशाला १

आदिपुराणमे चित्रशालाका वर्णन आया है। चित्रशास्त्र प्रायः प्रत्येक जिनालमका अक्रुपुत होती चो। पिषता धात्री श्रीमती डारा निर्मित पूर्वजन्म-के पति लिलतामका चित्र लेकर जिनालयमें पहुँची और वहाँकी चित्रशास्त्र अपने चित्रपटको फेला दिया। इस महापूत्र जिनालयके एक भागमें चित्रशास्त्र अवस्थित थी, जिसमें नाना प्रकारके चित्र टंगे हुए थे। जिस प्रकार जिनालयमें

१. ब्राविपुराण ६।१८१। तथा 'कुन्देन्दीक्रमन्दारसान्द्रामोदाधिताङिनि । चित्र-मित्तिगतानेकरूपकर्ममनोहरे ॥'' वही, ९।२३ । २. वही, ७।११७ तथा बागेके पथ।

एकभाग ग्रन्थालयका रहताथा, उसी प्रकार वित्रशास्त्रका भी वहाँ एक भाग पाया जाताथा।

आदिपुराणके अध्ययनसे चित्रशालाकी निम्नलिखित विशेषताएँ अवगत होती हैं—

- १ विश्वशाला बहत ही मनोज स्वच्छ और सन्दर होती थी।
- २. चित्रशालाको भित्तियाँ भी चित्रित रहती थी।
- वित्रशालामे धर्मनायकों, पुराणपुरुषों, ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं शलाका-पुरुषोंके चित्र टंगे रहते थे।
  - ४. चित्रशालामे दर्शकोंको आने-जानेको पर्ण स्वतन्त्रता रहती थी।
- ५ चित्रशालामें पूर्वजन्मके प्रेमी-प्रेमिकाओंका पता लगानेके लिए कतिपय जीवन-सम्बन्धी गढ घटनाएँ भी टव्हित रहती थीं।
  - ६ चित्रशालामे विनोदार्थं चित्रोका अकून भी होता था।
  - । प्रतीकवित्रों और व्यक्तिवित्रोंका भी आलेखन किया जाता था।
  - ८ चित्रशाला चित्रकारोके मिलनका एक केन्द्रस्थान था, जहाँ चित्रप्रेमी मिलकर चित्रकला सम्बन्धी चर्चा-वार्ताएँ करते थे।
  - चित्रशालामे चित्रपट, काष्टचित्र, पाषाणचित्र आदि रसमय चित्रोंके साथ धलिचित्र भी उपलब्ध होते थे।

#### चित्रपट<sup>9</sup>

चित्रपट बनानेकी प्रचा आदिपुराणके भारतमें उपलब्ध होती है। चित्रपटीमें वैमिक्त जीवनकी गृह एव रहस्पण्णं घटनाएं भी आंकत की जाती थी। स्मृतिकं काचार पर निर्मित चित्रपटीमें गृह अर्थ भी आंकत रहे जाती थी। स्मृतिकं काचार पर निर्मित चित्रपटीमें गृह अर्थ भी आंकत रहे से । इन गृह बातोंकी जानकारी चित्रपटीकों देवानेश उन्हीं अर्थाक्तेयोंका हा सकती थी, जिल व्यक्तियोंका सामन्य उन घटनाओंके साथ रहता था। श्रीमती है द्वारा जिल चित्रपटका निर्माण हुआ था उसमें उसने लिटनाङ्गेत देवित वाना । श्रीमती है द्वारा जिल चित्रपटका निर्माण हुआ था उसमें उसने लिटनाङ्गेत देवित थी । सर्वप्रपत्र चरमें भीपन विमान चित्रित किया गया था। इस विमानके अधिपति लिटनाङ्गेत सिर्माण स्वर्यक्रमा बैठी हुई दिव्यक्रणों गयी थी। करव्यक्रमा वित्रपत्र कामन्य पत्रप्त भीपन पत्रप्ते सिर्माण स्वर्यक्रमा वैठी हुई दिव्यक्रणों गयी थी। । एक शिर प्रण्यकीए सर पराहमूख बैठी हुई दिव्यक्रणमा रिव्यक्रणों गयी थी। । एक शीर प्रण्यकीए सर पराहमूख बैठी हुई दिव्यक्रमा विव्यक्रणों गयी थी। जो करूवुलॉके समीप वायुते आहुल ठलाके समान चीमित होती भी।

१. आदि० ७११८-१२०। २. वही, ७।१०१-१३०। ३. वही, ७।१२५। ४. वही. ७।१२६।

सरोबरके तटमाग पर भिषा किती हुई थीं तथा प्रभाक्पी परवाधे तिरोहित मेर परंतके तटपर मनोहर कोशाएं करते हुए बम्पति चित्रित किये गरी में विवदस्य अन्य-अरणमें किये हुए प्रेमको भी चित्रित किया गरा था। ईष्मां-का अभिनय करती हुई स्वयंत्रमाने हुठमुर्कक लिल्तागरेवकी गोरां हुटाकर अपने परका कारती हुई स्वयंत्रमाने हुठमुर्कक लिल्तागरेवकी गोरां हुटाकर अपने परका कारती हारा करता हुए करना शाहती थी, पर गौरव के कारण सखीतुत्य करपनीने उसे इस जिलाको करनेके लिए रोका या। इसर लिल्तागरेवको भी बनावटी कोश किये हुए दिखाया गया था। और उसे प्रसन्न करनोके लिए स्वाय उसीवत किया था। इसर लिल्तागरेवको भी बनावटी कोश किये हुए दिखाया गया था। और उसे प्रसन्न करनोके लिए स्वयत्रमाको उसके परणोम तत्रमत्वक केरे हुए प्रवीद्य किया था। इसर हतना हो नही, इस विजयन अक्युत स्वर्गक इन्द्रके वाथ हुई मेंट तथा पिहि-ताल वृक्षकी पुत्राका भी विस्तार दिखलाया गया। था।

इस चित्रमें कुछ बातें छूटो हुई भी थी, जिनका चित्रण वक्षजंबने करके चित्रपटको पूर्ण किया था। छूटो हुई घटनाओं में एक घटना यह थी कि प्रणय-कुणिता स्वयप्रभाको प्रसप्त करनेके लिए लिलिताग उसके चरणोमें पड़ा हुआ या और स्वयप्रभा अने कर्णकुले उसका ताइन कर रही थी। स्वयंप्रभाके पेरोमें महावर लगा हुआ था, जिससे इसके अंगूटको छाप लिलितागके बसस्यल पर अच्छित हो गयीं थी।

#### पत्र-रचना °

प्राचीन समयमे रस चित्रोके समान ही पत्र-रचनाएँ कपे लक्तलकोंपर लक्ति की जाती थी। स्वयंत्रभाके त्रियंगु फलके समान कान्तिमानु कपोलकलकपर कितनी ही बार पत्र-रचना की गयों थी। पत्रप्रचा रंगोकी कपेक्षा कुंकुम, केसर, बन्दतद्व आदि मुग्लिय पदावाँसे की जाती थी। कपोलींपर विभिन्न प्रकारके विलासितापूर्ण वित्र लेकिन किस्त जाते थे, जिन चित्रोंके अवलोकनते सासना उद्दुद्ध होतो थी। पत्र-रचनाके निम्नलिखत उद्देश्य थै—

- १. शरीरको सुन्दर और सज्जित दिखलानेके लिए कपोलफलकोपर पत्र-रचनाकी जातीथी।
  - २. श्रुङ्गारिक क्रीडाओं को सम्पादित करनेके लिए पत्ररचना की जाती थी।
  - ३. हस्तनपुण्य प्रदर्शित करनेके लिये कपोलफलकपर पत्रालेखन होता था।
  - ४ मनोविनदीर्थ पत्रालेखन क्रिया सम्पन्न होती थी।

<sup>.</sup> १. आविपुराण ७१२७। २. नहीं, ७१२० । ३. नहीं ७१२९ । ४. नहीं, ७१३० । ५. नहीं ७१२१ । ६. नहीं, ७१३१-१३३ । ७. नहीं, ७१३४ ।

५. सामन्तीय जीवनमे विकास-वैभवको प्रदिश्वत करने एवं सांसारिक सुखा-नुभूतिको प्राप्त करनेके लिये पत्ररचना की जाती थी।

चित्र सफलताके साधन

चित्रांकनकी सफलताके लिए तीन बातें प्रधान है—

- १. वर्ण (Colour)
- २. भाव (Expression)
- ३. आलेखन ( Darwing )

बणॉका संयोजन चित्रकलाकी सफलताके लिए पहली धर्त है। फिस प्रकार के चित्रोके लिए केरी वर्णका प्रयोग करना चाहिए, इसकी प्रयोगित लानकारीके हा आलेका किया सफल होती है। रङ्गोके परचात् इसरा तस्व भावपकरोक रूपका है। जितने सजीव जीर आकर्षक हंगके भावोकी अभिव्यक्तना की जाती है, चित्र उतना हो सुन्दर और पास्त का काता है। आविष्ट्राणमे इसी कारण रस और भावो सहित मनोहर रेखाओं के अंकमको सफलताका कारण बतलानों है विकार करें रूपके भावपे मनके भावोकी जित प्रकार स्वापंक्रयमे चित्रका कंग-प्रयोग के सुन्दर बनानेके लिए अपने मनके भावोकी जित प्रकार स्वापंक्रयमे चित्रक करता है, उसी अकारकी सफलता उसे प्राप्त होती है। चित्रका कंग-प्रयोग होता हो से सुन्दर सक्योगे स्वी होता होता हो सा का स्वापंक्रयमे चित्रका करता है, उसी आविष्ट्राणमे भावानुक्त्य समा कहा है। दूपरे राब्दोगे से ही हस्तिनुष्य या कलावियो-प्रयोगिय केर समा है। जो चित्रकार आलेका किया केर स्वाप्त है। जो चित्रकार आलेका किया केर स्वाप्त होता हो सा एर विरक्ष देश अविष्कृत कारती है। चित्रकान विनोदार्थ तो होता हो या, पर विरक्ष देश अविष्कृत कारती है। चित्रकान विनोदार्थ तो होता हो या, पर विरक्ष देश अविष्कृत कारती है । चित्रकान विनोदार्थ तो होता हो या, पर विरक्ष देश अविष्कृत कारती है । चित्रकान विनोदार्थ तो होता हो या, पर विरक्ष देश अविष्कृत कारती किया विवेद तो स्वाप्त विवेद तो स्वाप्त विवेद तो स्वाप्त कारती है, उसने देश उस सम्बक्त भारतकी वित्रक कारती ही विवेद तो स्विचर सिक्त कारती है, उसने देश उस सम्बक्त भारतकी वित्रक कारती है, उसने देश उस सम्बक्त भारतकी वित्रक कारत सम्बन्ध विवोदता है पर हो जाती है।

#### संगीत कला

संगीतके अन्तर्गत गोत, बाख और नृत्य इन तीनोको ग्रहण किया जाता है। संगीत करणका गहरूच सामवेदये ही स्वष्ट हैं। सामका गायन होता था और इस प्रकारक गायन केता था और इस प्रकारक गायन केता गाया नाराजंबी एवं उक्सादिका अन्तर्भाव किया गाया है। अद्यवेष प्रकृष्टे दिन बीणागणिन गायाका गायन करते थे। इन गाया है। अद्यवेष प्रकृष्टे दिन बीणागणिन गायाका गायन करते थे। इन गाया है। अद्यवेष प्रकृष्टे दिन बीणागणिन गायाका गायन करते थे। इन गायाका हो प्रकृष्ट होतां था। बैदिककालके अनुगति तन्त्री-वास संगीतका प्रारम्भ हुआ। बीणा भारतका प्रायीन वास है। यजींके अवसर

१. सादिपुराण जारेश्य, १४४-१४६। २. वही, जारे२०। ३. वही, जारेपया । ४. वही, जारेश्या प. जातपय ब्राह्मण १३।४।२।८-१४, १३।४।३।५, १४।४।३।३।

पर भी बीणा बादनका प्रयोग होता था। सुधिर वासके अन्तर्गत वंशी, तूणव सादि प्रहण किये गये हैं। घनवासमें करताल, मजीराकी गणना की गयी है।

ससस्वरोंका प्रयोग बैदिककालमें ही प्रचलित हो गया था। शतवय बाह्यण में 'बीणागणीन' जब्द आया है, जिवकी व्यास्था करते हुए सायणने लिखा है— ''बोणानाम् अलावृ बीणा त्रितंत्रिः सस्ततिन्त्रशततिन्तिरत्यादीना गणः बोणागणः— तेन बोणागणसंतिन ये वायनित शब्दयन्ति ते बोणागणगाः। ते शिष्यभूताः येथां मायनावायादीना सन्ति ते बोणागणानिनः ।''

अतः स्पष्ट है कि प्राचीन समयमे राजा, महाराजा और अभिजात वर्गके साथ-साथ साथारणवर्गके लोग भी गाने बजानेके शौकीन थे।

आदिपुराणके अध्ययनसे जात होता है कि उस समयके भारतमें उत्सवों और रहिहारोंके अवसरोगर स्त्रों और पुष्य नाच व माकर अपना मनोविनोद करते है। जम्मीरसद, विवाहोत्सव एवं राज्याभियंकोत्सवके जबसर पर अनेक प्रकारसे नृत्य और गान सम्मन्त किये जाते थे। चडक, ऋष्म, गान्यार, मध्यम, पञ्चम, यैवत और निवाद इन सात स्वरोका प्रयोग होता था।

आदिपुराणमे जिन वाद्योका व्यवहार किया गया है, उन वाद्योंके अध्ययनसे ज्ञात होता है कि आदिपुराणका भारत वाद्योकी दृष्टिसे वहुत ही सम्पन्न था।

वाद्योंमें वीणा, मुरज, पणव, शंख, तूर्य, काहला, वण्टा, कण्टीरव, मृदंग, दुन्दुभि, तुणव, महापटह, पुण्कर, आनित्यनी भेरी, विजयभीप पटह, गम्भीरावर्त शंख, आदि वाद्य प्रमुख थे।

#### वीणा

वारा

तन्त्रीगत वाद्य-पन्त्रीं में बोणाका महत्वपूर्ण स्थान है। संगीतसामोदरमें उन्त्रीस  $^2$  भकारको बोणाओंका उल्लेख बाया है—(१) ब्रजावणी (२) ब्रह्मवोणा (३) किफारी (४) छापुर्कक्रमरे (५) विषया (११) हस्त्रिकता, (१२) कुनिबक्ता (१०) ब्रया (११) हस्त्रिकता, (१२) कुनिबक्ता (१३) कुर्मि (१४) सार्रेगी (१५) परिवादिती (१६) त्रिवादी (१७) खातस्त्री (१८) मुक्तुली (१८) ब्रयादी (१८) मुक्तुली (१८) ब्रयादी (१८) प्रवासी (१८) प्रवासी (१८) प्रवासी (१८) प्रवासी (१८) मुक्तुली (१८) कुन्तुली (१८) ब्रयादी (१८) मुक्तुली (१८) ब्रयादी (१८) व्यवस्त्री (१८) मुक्तुली (१८) मुक्तुली (१८) कुन्तुली (१८) व्यवस्त्री (१८) व्यवस्त्री (१८) व्यवस्त्री (१८) व्यवस्त्री (१८) विष्

शतप्य ० १२।४।३।३। २. क्विकालिटासकै अन्योपर आधारित तत्कालीन मारतीय संस्कृति—बॉ० गायत्री नर्मा हिन्दी अचारक पुस्तकालय पु० ३३२।

इन बोणाओं में बल्लकी बीर परिवारिनी अच्छी बीणाएँ मानी नयी हैं। ममुद्र माना बाता है। बारियुराणमें औष्णिक स्वता सर होते हैं। और इसका स्वत्र ममुद्र माना बाता है। बारियुराणमें बीणाक स्वरको स्वत्रे अधिक त्वस्य स्वताया गया है। देवियों माता मक्डेबोरे प्रस्त पृष्ठती है कि स्वरके समस्त नेदों उत्तर स्वर कोणाना है। वेवियों माता मक्डेबोरे प्रस्त पृष्ठती है कि स्वरके समस्त नेदों उत्तर स्वर कोणाना है। माता मक्टेबोरे माता क्टेबोरे कारोर क्लाके लिए देवियों अपने हस्तक्ष्यों पत्कर विश्वास वेवा साव करती थी। वताया है कि देवयानाजों हे हस्त पत्कर के समान वे। बीणा बजाते समय उनके हाथकर्षों एक्लव बोणाकी कल्डो अथवा उसके तारों पर वहते हैं, जिससे वह बीणा पत्कविय होती-ती मातृम पत्नती थी। हाथकों उत्तरिवार्य के काला बावियुराणके भारतमें विशेष करवे प्रचलित थी। स्वयं आविदीर्थकर्त अपने पुत्र वृपसमेनकों भीत—वायकण गन्ववंशास्त्रकी शिक्षा दी थी। गन्यकं सावस्त्री न वायों का वियोधकरते अपने पुत्र वृपसमेनकों गीत—वायकण गन्ववंशास्त्रकी शिक्षा दी थी। गन्यकं सावस्त्री वायों करवे अवविद्याणकों आविपुराणमें आवर्षों वायों का वियोधकरते वर्णन आया है। बोणावायनको आविपुराणमें आवरकों वियोध करते वर्णन आया है। बोणावायनको आविपुराणमें आवरकों है देवा गया है।

#### मरज³

मुरजकी गणना अवनद् वायमें की गयी है। यह वर्मबाय है। इसका दूसरा नाम मूचेग है। इसकी घ्योन मनोहर और वृत्यद मानी गयी है। भूजाओं की ऊपर उठाकर मुरज बजाया जाता वा । 'अध्ययननेत ऐसा प्रतीत होता है कि मुरज और मूचेग होनों में कुछ भिन्नता अवस्य भी।

## पुष्कर"

१. आंदिपुराण १२।२३९ । २. वही १६।१२०। इ. वही १२।२०७ । ४. वही १२।२०४ । ५. वही, ३।१७४ ।

बाद्य तैयार किये। ये सभी वाद्य चर्म मढकर तैयार किये जाते थे। पष्कर वार्ट्सो-के रूगभग सौ प्रकार है, पर इनमें त्रिपुष्करोंकी अधिक मान्यता है। उत्सर्वो, मंगलकार्यों सुभ अवसरों आदिमें भी इन वाद्योंका प्रयोग होता था। पुष्कर बाद्योंके बादनके भी अनेक प्रकार हैं तथा उनके अनेक नियम है। बादिपराणमें सामान्यरूपसे पुष्कर बाद्यका प्रयोग आया है। यह मुरजविशेष है। एक प्रकार-से मरजादि भेद पष्करके ही है। पुष्कर बाद्योके तीन प्रकार सम-विषम एवं सम-विषमका उपयोग मार्गोंके साथ किया गया है। पष्करोंके मखपर लेपन किया जाता था। यह लेपन मिटी अथवा आटेका होता था। नदी तटकी काली, मिटी जिसमें शर्करा और बालुकाकण न हों, उपादेय मानी जाती थी। पुष्कर बाखको आजकलका पखावज कह सकते हैं। पखावजपर भी मित्तका लेप इसी कारण किया जाता है जिससे एकरसता उत्पन्न न हो। पष्कर वाद्योंके वादनमें वर्ण-साम्य, मात्रासाम्य, तालसाम्य आदिका भी पर्ण ध्यान रखा जाता है। **पण**स <sup>1</sup>

पणव वाद्य भी पुष्करवाद्योका उपभेद है। इसका वादन दो प्रकारसे होता या। अतिवादित, अनुवादित या समवादित । अतिवादित वह प्रकार है, जिसमे कार्यक्रमसे पूर्व पष्करका नादन होता है और कार्यक्रमके अनुकरणके रूपमे मुदंग-का वादन होता है। अत. पुष्करवादनके पश्चात होनेवाले पणववादनको अनु-वाद्य कहते हैं और जब दोनोंका कार्यक्रम साथ-साथ चलता है तो वे समवादित कहलाते है। पणववादनके अन्तर्गत क खगघर व प्राण-प्रहमाद, बहु, लान, बाह आदि वर्णाक्षर प्रयक्त होते हैं। इसी प्रकार रिविण्टा वा वा आदि वर्ण भी पणवपर बजाये जाते हैं। छोटी तथा अंगुठीवाली उँगलीके ऊपरी नोक द्वारा कुशल बादकोंको पणवपर विभिन्न करणोंको प्रयुक्त करना चाहिये। पणव आव-श्यकतानसार कसा जाता है और ढीला किया जाता है। वर्णध्वनियोंकी उत्पत्ति के लिए अन्य उँगलियोंका आघात भी किया जाता है। कीणदारा तथा अंगठी बाली उँगलीसे जब वादन किया जाय तो आधात सरल और शुद्ध होता है। पणवका वादन जब उसे कसकर किया जाता है तो स, ण, आदि आधात बजाया जाता है। शिथिल पणवमे ल, च बादि आधात बजते हैं। शिथिल एवं कसे पणव-में क. ठ. न. त. णि आदि व्यनियाँ बजायी जाती हैं । पणव वस्तत. महत्त्वपूर्ण बाद्य है।

पटह<sup>२</sup>

पटह भी चर्म मढ़ा हुआ वादा है। इसका उल्लेख रामायण, महाभारत आदि

१. आदिपुराष २३।६२ । २. वही, २३।६३ । 88

सम्मों के काता है। बारिपुराणमें पटह शीर महापटह रोगोंका उस्केस काया है। पटहमी क्विंग बहुत उसते नहीं हीती हो, पर महापटहकी क्वांत बहुत उसते हीती थी। रचुने बाकाममें भी पटह याचका उस्केस नाया है। पटहका सम्म नाय समका भी लाता है। वस्तुतः सह पीरकर वसाया जाता वा। यह कम्मीका बना बर्जुकाकार वास है विश्वके दोनों जोर जमड़ा मढ़ा रहता है। वस्तुको सम्मेदे पीरकर भी बसाते थे। यहापटहका वर्ष नगाड़ा है। विशेष अवसरोंपर इसका प्रयोग होता थे।

#### **आसक** र

आनक एक पूंड्वाजा अनवच वाच है जिसके बजानेसे मेच वा समूद्र गर्जनके समान च्यनि उत्पन्न होती है। आदिशुराधमें जिनसेनने उच्च स्वरंते आनक बाचोंके बजनेका निरूपण किया है। और 'अपूष्टाना' खब्द हारा उसके घोर गर्जनपर प्रकाश डांजा है। इस बाचको अुत्पत्ति 'आनयति उत्पाह्नत संतीत हति आनकः' के रूपमे को जा सकती है। आनकका उच्छेल महाभारतमें भी झाच्य है। हसको समता आजकलके नौनत या नगाड़ासे को जा सकती है।

## दुन्दुभि<sup>४</sup>

हुन्दुभि बाय भारतका प्राचीन वाय है। देवहुन्दुभि प्रसिद्ध है। दुन्दुभिकी व्यति मधुर और उच्च होतो थी। हव वायकी वजला यूद और उत्तव होनी अवतर प्रेप माने प्राची है। वहु प्रकार के प्राची है। वहु एक मुह्हाका वसदेते पढ़ा हुआ वाय है और उच्चेते पीट-मीटकर हक्का बास्क किया जाता है। मंगठ और विजयके अवसरपर इस वायका निवोध प्रयोग होता था। आदिप्राची दुन्दुभि वायका प्रयोग तीन सन्दर्भों जाबा है (आदिष् २९६६) है। एक एक एक प्रवास किया जाता है। संगठ आप विजयक अवसरपर इस वायका निवोध प्रयोग होता था। आदिप्राची दुन्दुभि वायका प्रयोग तीन सन्दर्भों के वाया है (आदिष् २९६६) है। १८१६ है। १९१६ है। १९४७)। दुन्दुभिको मधुर और कटु वोगों ही प्रकारके वायों से वहण किया जाता है।

#### काहला "

काहला वाषका निर्देश बाविपुराणमें दो सन्दर्भोमें मिलता है। काहलाकी व्यक्तिको कुनकर पुष्पार्थ भी श्रवसायमान हो जाती थीं। काहलाका वर्ष बदुरिके कूनके समान मृंह्याओं भेरी है। संगीदारताकर्रार्थ काहलाको बदुरिके कुनके समान मृंह्याओं निर्देश के ति हो। समान मृंह्याला बाच कहा है। काहला तीन हाथ लम्बा छिन्नदुक तुरहो चैवा पुषिर वाष्ट है। यह सीना, बादी तथा पीतलका बनाया जाता था। इसके

र. रष्ट्रवंश ६।७२। २. आदिपुराण, १२।०। २. महामारत, १२।४५०, १।२४।२६। ४. आदि० १२।४००। ५० वही, १२।११९, १७।११२ । ६. शासुरकुद्धमानारवदनेन विराजिता—संगीतरलाकार ६।७५४।

क्यानेसे हाह शब्द होते थे। काहलाकी आइति घतूरेके पुष्पके समान बत-स्मायी गयी है।

ਬਰਟਾ

पण्टा बहुत ही प्राचीन बाब है। बाब भी यह मांगणिक बाब माना जाता है। बहां अप्य कोई बाब उपलब्ध महीं होता बही चयट बबाया जाता है। पण्टाका बायके क्यार्य कर्मन पौराणिक साहित्यमें अनेक स्थानों राष्ट्र इना है। बहु ठोस बाब है और अवगानके लिए चण्टाकी बावच्यनिका होना आवश्यक-सा माना गया है। आदिपुराण्यं कल्पवासियोंके वहीं चण्टाच्यनिके होनेका उल्लेख बाबा है। पण्टाकी व्यति भी समुदने समान गम्भीर मानी गयी है। सिक्ताद रें

सिंहनाद भी प्राचीन वाचोंके रूपमें उल्लिखित है। जिस प्रकार कांस्यवाच या, उदी प्रकारका सिंहनाद भी है। ज्योतिषियोंके यहाँ सिंहनाद व्यक्तिके होमेका उल्लेख आया है। केरी?

भेरी मुदंग जातिका बाध है। यह तीब हाथ जम्बा वो मुंहवाला बीर वातुका बनता है। मुकला ब्यास एक हाथका होता है। दोनों मुख जमहें महे हो कर जमहेंचे करो रहते हैं और जमें कांचेक करे पढ़े हते हैं। इंग्लेशकाकरों इसका त्वकर तीन बालिस्त लम्बा माना है और यह भेरी ताबेकी चातु हारा निर्मित होती है। मेरो वाहिनी बोर लक्की और बायो बोर हाथसे बजायी जाती है।

शंसका कथन ऋषमदेवके बन्मोत्सकके अवसर पर तो आया हो है, पर माता मक्देवीको प्रातःकालके अवसर पर देवियाँ शंसनाद कर जागृत करती है। संख्याकालमें मूर्वत और शंस्वाचीन होती है, पर प्रातःकालमे पूजाके अवसर पर संख्याकि हो की जाती है। शंसकी सर्वशेष्ठ जाति पाञ्चन्यन्य है। भगवत्-गीताके अनसार श्रीकृष्ण पाञ्चन्य शंसको हो बचाते हैं।

शंस सुचिर वाथ है। इसकी उपक्रिक समुद्रसे होती है। यही एक ऐसा बाय है को पूर्णतपा प्रकृति द्वारा निम्पित होता है। इसे मौक्कित वाथ कहा जा सकता है। संगीत-बनोंमें स्नाता है कि बायोपयोगी शंकका पेट बारह अंगुकका होता है तथा मुक्कियर वेरके समान रहता है। वावत-सुविवाके लिए मुक्कियर

१. आविपुराण १३।१६ । २. वही, १३।१६ । ३. वही, १३।१६ । ४. संगीतराजाकर ६।११४८ । ५. आविपराण १३।१३ ।

पर धातुकाकलय लगाकर शंखविशेव बनाये जाते हैं। यों तो शंखते एक ही प्रकारकास्वर निकलता है पर इससे भी राग-रागिनियाँ उत्पन्न की जासकती हैं। मदंग

मूर्वेगका आदिपुराणमं पाच बार उल्लेख आया है। अरतमृतिने व अपने नाटप-साहम्बं इसकी गणना पुरूष-त्रयके अत्वर्गत की है। इसका स्रोक मिट्टीका बनता है, इसी कारण इसको मृदग कहते हैं। इसके दोनों मूँह चमड़ेसे महे जाते हैं। मृदंग कहें होकर भी बजाया जाता है और बैठकर भी। संगीतरालाकर में मृदगका वर्णन करते हुए कहा है कि यह मदंकका एक क्यान्तर है।

आदिपुराणने स्वय हो मुदंगको ब्युत्पत्ति करते हुए बताया गया है कि देवियों के हासके बारवार तादित हुए मुदंग गहीं व्वति कर रहे ये कि हसकोग वास्तकमें मुदंग (मृत्त् अंग) अर्थात् मिट्टीके अंग नहीं है, किन्तु सुवर्णके वने पहुर है। तयं

तूर्य प्राचीन वाद्य है। इसकी गणना सुषिर वाद्योमें है। वर्तमानमें इसे तुरही कहतें हैं। तुरहीके अनेक रूप हैं। यह दो हायदे रोकर चार हाय तककी होती है। आदिप्राणके अनुसार तूर्य मंगळवाद्य है। माता मस्देवीको जगानेके लिए इस वाद्यका उपयोग किया गया है। तूर्यकी अपेक्षा तूर कुछ कठोर वाद्य है। यद्यपि दोनों एकार्यक प्रतीत होते हैं।

ताल⁵

धनबाधोंमें तालका उल्लेख आया है। तालका जोडा होता है। ये छ अंपुक ब्यासके गोल कासेके बने हुए बीचमें दो अंगुल गहरे होते हैं। मध्यमें एक छेद होता है जिससे एक डोरी द्वारा वे जुडे रहते हैं। दोनों हायोंसे पकड़कर बजाये जाते हैं। इसकी तुलना हम मञ्जीरोंसे कर सकते हैं।

वेणु°

आदिपुराणमे वेणुवाढकको वेणुष्मा कहा गया है। वेणु सुपिर वाद्य है जो बासमे छिद्र करके बनाया जाता है। बासका बननेके कारण ही इसे वेणु कहा गया है। वेणुके उल्लेख प्राचीन साहित्यमे बहुत मिलते हैं।

अलाब्

तुम्बी वासके लिए अलाबुका प्रयोग आया है। अलाबु वाससे सातों प्रकारके सब्द नि.सुत होते हैं। इसकी गणना सुधिर वासोमें है।

र. क्राविपुराण १११२०४-२०६; १३।१७७; १७।१४३। २. वही ६३।१४-१५। ३. संगीतरत्नाकर ६।१०२७ ४. क्रावि० १२।२०६। ५. वही १२।२०६। ६. वही १२।२०६। ७. वही १२।१६६-२०० ८. वही १२।२०३।

#### गायन

गायन अबबा गीत सम्बन्धो अनेक उल्लेख आदिगूराणमे आते हैं। संगीतके लिए गाम्बर्ध संज्ञा प्राप्त होती है। गायनका नियम है कि प्रथम गग्न स्वरसे क्रमज्ञा गम्ब्य एवं तार स्वरसे गीतका उच्चारण करना चाहिया। गीतके तीन काकार, यह रोप, अब गुण एवं तीन प्रकार है। जो जानपूर्वक गीत गाया जाता है, उसे लिखत गीत कहते हैं। तीन आकारोके अन्तर्गत मृतुगीतच्विन, तोवगीतच्विन एवं सयपुक्त हस्की गीतच्वीन आती है। ६ बोधोमें प्रयमीत होकर गाना, गीव्र गाना, व्याप्त माना, व्याप्त माना, व्याप्त स्वर्णक स्वर्यक स्वर्णक स्वर्ण

- १, पूर्णकलासे गाना।
- २ रागको रञ्जक बनाकर गाना।
- ३ अन्य स्वरविद्योषोंसे अलंकत करके गाना।
- ४. स्पष्ट गाना ।
- ५. मघर स्वर यक्त गाना।
- ६. ताल वंशके स्वरसे मिलाकर गाना।
- ७. तालस्वरसे मिलाकर गाना।
- ८. मूर्च्छनाओक ध्यान रखते हुए गायन करना।

उरम् कण्ठ एवं शिरम्से पदवड्, गेयपद सहित ताल समान पदका उच्चारण करता एवं सात स्वरके समझरों वहित गाना हो गीत कहा गया है। गीतको शेयरहित, अर्थपुक्त काम्यालंकारपुक्त, उसस्हार उपचारपुक्त, मधुर शब्दार्थ वाला एवं प्रमाणपुक्त होना चाहिये। आदिपुराणमें गोतीको वारविनताओं डारा गवाया गया है। स्वामा चोडववर्षीमा मधुरस्वरक्ते गीतका गायन करती है जबकि गौरी चाहुर्यक्षे गीत गाती है। विमला और कविलाको गीत गानके लिए वर्जित माना गया है।

#### न्त्यकला

नृत्य शब्दकी निष्पत्ति तृत् धातुत्ते हुई है। दशस्यकमें 'भावाश्रये' नृत्यम्' क्यात् भावों पर आजित अंगरंपालकात्ते नृत्य कहा है। नृत्यका एक अन्य स्थान्त है। नृत्यका एक अन्य स्थान्त है। नृत्यको (तालकवाश्रयम्' व्यात्ति ताल और क्यके अनुरूप गाविकोपण करना कहा नाया है। इस प्रकार नृत्यमे रस, आप और स्थान्यना इन तीजोंका प्रदर्शन होता है। संकोपमें नृत्यमे पिननिकितित तत्त्व समाचिष्ट होते है।

१. आर्थवपुराण १६।१९७ —मॅगळानि जधुर्नारनायों ...। २. दशस्त्रक १।९। ३. वही १।९०।

- १. नृत्यमें भावोंका अनुकरण प्रधान होता है।
- २. इसमें आगिक अभिनय पर बल दिया जाता है।
- ३. इसमें पदार्थका अभिनय होता है।
- ४. नृत्य भावाभिनयमे सहायक होता है तथा भावों पर ही अवलम्बित रहता है।
- ५. नृत्य सार्वभौमिक होता है एवं इसमे अभिनयकी प्रधानता रहती है।

बादिपुराणमे नृत्यका चित्रण अनेक स्पोमे आया है। नृत्य करती हुई अनगाएँ नाट्यशास्त्रमे निष्यित किये हुए स्थानोपर हाय फैलादी हुई विभिन्न प्रकारको भावमुदाओंका प्रदर्शन करती है। चञ्चल अंगोको तीत्र पतिसे धुमानेके कारक नतिक्योंके अंगप्रत्यंगका सौन्दर्य स्पष्ट क्ष्ममे प्रदर्शित होता है। आदिपुराणके आधार पर नृत्यको निम्मलिखित मुदार्थ प्रतिपादित की जा सकती हैं—

- १. भौहको खीचकर बारबार कटाक्ष करते हुए नृत्य करना ।<sup>3</sup>
- २ मस्कराते हए मधरगानपूर्वक नृत्य करना ।
- ३. कटाक्षपर्वक हावभाव और विलासपर्वक नत्य करना।
- ४. नाना प्रकारकी गतियों द्वारा नृत्य करना । व
- ४. विभिन्न प्रकारके गायनोकी तालध्वनिके आधारपर नत्य करना।
- ६ विचित्र रूपमे शारीरिक चेष्ठाओंका प्रदर्शन करते हुए फिरकी लेना"।
- ७. पुष्पघट, मुलिकावट अथवा स्वर्णघट सिर पर रखकर विभिन्न प्रकारकी भावाविलयोका प्रदर्शन करना<sup>९</sup>।
- रसान्वित नृत्य करना—अर्थात् अंगोंके सीन्दर्यका विभिन्न भावाविल द्वारा प्रदर्शन करते हुए नृत्य करना<sup>9</sup>।
  - ९, छत्रबन्ध आदिका प्रदर्शन करते हुए विभिन्न इत्योमे नृत्य करना । "

वाधिपुराणमें कई प्रकारके नृत्योंका उल्लेख वाया है। बस्तुतः तृत्य वो प्रकार का होता है—मधुर और उद्धत। मधुर नृत्यको छास्य नृत्य कहते हैं और उद्धतकों ताच्यव। वाधिपुराणमें इन दोनों ही प्रकारके नृत्योका विस्तारपूर्वक वर्णन आया है।

ताण्डव नृत्य<sup>५२</sup>

साण्डननृत्य उद्धत नृत्य है। इसमें विविध रेजकों, अंगहारों तथा पिण्डी बन्दों सहित यह नृत्य किया जाता है। कहा जाता है कि तण्डुमुनिने इस नृत्यमें

१ आविपुराण रेशरेपर २. वदी २शरेप० २. वही रेशरेप४ । ४. वही १२१रेहथा ५. वही १२१रेप६ । ६. वही १२११५७ । ७. वही १२१रेप७ । ८. वही १२१रेप७ । ५. वही १२१रेप७ । १०. वही १२१रेप७ । ११. वही १७१रेप९ । १२. वही १४११३३ ।

गान एवं बाध यन्त्रोंका प्रयोगकर इसे सरस बताया है। ताव्यवनृत्यकी प्रयोक-विधियोंका विवेचन करते हुए बताया गया है कि इसने वर्धमानक तासका समाचेच रहता है, जो कि कलाजों, वणों और रूपों पर बाधारित होता है।

आदिपुराणमे ताण्डव नृत्यका विवेचन करते हुए जिला गया है कि वाद, कट, कच्छ और हाथोंको अनेक प्रकारते युवाकर उत्तम रस दिललाना ताण्डब नृत्यों है। ताण्डब नृत्यों के कि विधियों प्रचलित थी। पुष्पाञ्चलि क्षेपण करते हुए नृत्य करता, पुष्पाञ्चलि प्रकीणंक नामक ताण्डब नृत्य है। इसी प्रकार विभिन्न क्षेपों सुरान्तित जलकी वर्षों करते हुए नृत्य करना जलसेवव नामक ताण्डब नृत्य है।

## अलातचक्रनत्य'

जलातचक्रनृत्यमे शोध्रतापूर्वक फिरकी लेले हुए विभिन्न मुद्राबों द्वारा सरीरका अंगर्सचार किया जाताचा। शीध्रतासे नृत्य क्रिया करने कारचङ्की इसे जलातचक्र कहा गया है।

#### इन्द्रजालनत्य ४

इस नृत्यमे क्षणभरके लिए व्याप्त हो जाना, क्षणभरमे छोटा वन जाना, क्षणभरमे मिकट दिखलाई पडना, क्षणभरमे दूर गहुँच जाना, क्षणभरमें आकाश-ने दिखलाई पड़ना, इन्द्रवाल नामका नृत्य है। इस नृत्यमे नाना प्रकारकी लास्व कोडाएँ भो सम्मिलित रहती हैं। नृत्यको गतिविधि अत्यन्त बोग्नतासे प्रदेशिक को जाती है, जिससे नर्तक या नर्तकों का स्वरूप हो दृष्टिगोचर नहीं होता। धिकनत्ये

इस नृत्यमे नर्ताक्ष्योंको फिराकियाँ इस प्रकारने घटित होती है जिससे केवल शिर या सेहरा अश्व हो यूमता है। मुकुटका सेहरा यूमनेके कारण हो इसे चक्र संजा प्राप्त हैं।

### निष्कमणनृत्य ध

निष्क्रसण नृत्यमे प्रदेश और निर्मनन ये दोनों हो कियाएँ शाय-साथ चळदी हैं। फिरकी क्यान बाली नार्विक्यों कभी दो तीन हाथ बागेकी ओर बढ़दी हैं और कभी दो तीन हाथ पीड़िनी होने हुटती हैं। फिरकी लगानेकी यह प्रक्रिया हो निष्क्रसण नामसे अमिहित की जाती हैं।

 <sup>ि</sup>वत्रक्ष्य रेचकीः पावक्राटिकार्य कराविकीः। ननाट वाच्यत्रं क्षको रसमूर्जितम् वर्धानन् ॥
 सादि० १४।१२१ । २. वही, १४।११४ । ३. वही, १४।१२८ । ४. वही, १४।१३०-१११ ।
 प. वही, १४।१३६ । ६. वही १४।१३४ ।

सचीनत्य<sup>9</sup>

नृत्य करते हुए नर्तिकयौ जब सिमटकर सूचीके रूपमे परिणित हो जाती हैं तब उसे सूची कहते हैं। आदिपुराणमें किसी पुरुषके हाथकी उंगलियों पर स्त्रीसापूर्वक नृत्य करना सूचीनृत्य है।

**कटा**क्षनृत्य <sup>२</sup>

रित्रयाँ अपने कटाझोंका विक्षेपण करती हुई किसी पुरुषको बाहुओ पर स्थित हो जो नृत्य करती हैं, उसे कटाझ नृत्य कहा जाता है। सूची नृत्यमें पुरुष-को उंगिलयों पर लड़ी होकर लड़कियाँ नृत्य करती है तो कटाझ नृत्यमें बाहुओं पर लड़ी होकर।

लास्यनृत्य <sup>3</sup>
भावांको सुकुमार अभिव्यञ्जनाको लास्य कहते हैं। आवण आदि महीनोंमें दोलाकोडाके अवसर पर किये जाने वाले कामिनियोके मध्र तथा सुकुमार नृत्य लास्य कहलाते है। मम्रका कोमल नर्तन लास्यके अन्तर्गत आता है। लास्य नत्य बहत ही लोकप्रिय एवं रमोत्यारक है।

बहरूपिणीनस्य

बहुक्षिणी विद्या वह कहकाती है जिससे व्यक्ति अपनी अनेक आकृतियाँ बना के। कामिनार्यों निमंत्र मुक्तामणि जटित हारोको पहनकर उस प्रकार नृत्य करें सिससे उनकी आकृतियाँ उस हारके मणियाँमें प्रतिबिध्तित हो। अनेक प्रतिबिध्त्य पड़नेके कारण ही इस नृत्यको बहुक्षिणों नृत्य कहा जाता है। आदिपुराणमें बास्तिबक नृत्य उसीको माना गया है, जिसमें अंगोको विभिन्न प्रकारको लेक्षारें साम्यन्त हो और नृत्य करने वाला अनेक क्ष्मोंने अपनी रसभाव मयी मुदाओंका प्रकार्य करें।"

स्पष्ट है कि रसभाव, अनुभाव और चेटाएँ नृत्यके लिए आवश्यक है। नृत्य, श्रृंगार, धान्त और वीररावके भावोंके प्रदर्शनके लिए समझ किया जाता था। नृत्य नाह्यवालाओं मं सम्प्रक होता था वादिवीचंकरको नृत्य करती हुई नीला-ज्यानों के तिलाने कारणही विरक्ति उत्तम हुई थी। आविष्राणके भारतमं लिलत कलाओं मे नृत्यका महत्त्वपूर्ण स्थान है। मनोरज्यनके लिए सामन्त, सम्राट, प्ररोहित सभी नृत्यका जानों में बैक्सर नृत्य देखते थे।

१. आसिपुराण १४/१४२ । २. वही १४/१४४ । ३. वही, १४/१३३ । ४. वही १४/१४१ ५. वही १४/१४८-१५० ।

# आधिक और राजनैतिक विचार

# श्राधिक विचार और श्राधिक समृद्धि

आदिपुराणमें बताया गया है कि आदितीयं क्करने वनने पुत्र प्ररतको अर्थ-साहत्रकी शिक्षा दी मी । पर इस अर्थशास्त्रका स्वरूप क्या या, इसकी जान-कारी आदिपुराणके उक्त सन्दर्भने नहीं होता । हो, समस्त आदिपुराणके अस्य-यानसे हतना अवस्य अवगत होता है कि कत्याण सावन्यी समस्त बाराजेंचा समा-वेश अर्थशास्त्रमें किया गया है । इस सिद्धाल्यके अनुसार अर्थशास्त्रका विषय मनुष्य है। मनुष्य किस प्रकार आय प्रात करता है और उसे ज्या करके अपनी मीतिक आवश्यकताओंकी पूर्ति किस विशेषके अनुसार करता हुआ सुख और करमाण प्राप्त करता है, यह अर्थशास्त्रका अध्ययनीय विषय है। अर्थशास्त्रको विशेषक विद्यान्त्र भी उदयस्त्रकाश अश्वास्त्रका कर्मायना विषय है। अर्थशास्त्रको विशेषक विद्यान्त्र भी उदयस्त्रकाश आविक क्रियाओं—उत्पादन, उपभोग, विनिमय और विदरणका अध्ययन करता है। इस रोश्वारी भारपण्यते माणा जा सके; अर्थात अर्थशास्त्रमें भीतिक करमाणका अध्ययन किया ता है। इसर शब्दोग यह मानवकस्याण-के केवल उस भागका अध्ययन करता है। जिसे मुद्राक्ष्यो भारपण्यते माणा सके;

आदिपुराणमें आर्थिक विचारोंके अन्तर्गत ''अर्थसम्मार्जनं, रक्षणं, नर्द्धनं, पात्रे च विनियोजनम्<sup>ड</sup>''—अर्थात् चनकमाना, अजित धनका रक्षण करता, पुनः उसका सं<del>वर्धन</del> करना और योग्य पात्रोंको दान देना आदि बातोंको माना गया है।

१. आदिपुराण १६।११९। २. प्रारम्भिक अर्थशास्त्र—प्रो० उदयमकाश श्रीवास्तव, स्टाइट हाजस, आर्थकुमार रोह, पटना ४ से प्रकाशित, प्रथम संस्कृतण १९६८, पृ० २६६। १. आदिपुराण ४२।११।

आध्य यह है कि मनुष्यके आधिक आचरणका अध्ययन करना आधिक विचारों-का अध्ययन है। मनुष्यको दुळंग्रता और अभावका निरन्तर सामना करना पढ़ता है। अर्थनंक साधन भी सीमित है, अत्याप अनिवार्यतांके आधारपर आवश्य-कताओको प्राथमिकता एवं उनकी पृत्यिक लिए सीमित साधनोंका तत्तुलित रूप-मं प्रयोग करना आधिक सिद्धान्त है। साधनोको निर्दोषता एवं सदोषतासे ही साध्य भी निर्दोष एवं सर्वाय होता है। अत्याप आजीविका सम्प्रक करनेके लिए प्राप्त नायनोंक निर्दोष करोग अध्यादा करना आवित्रपणिक भारति अधिकर समझा गया है। बताया है—"वृत्तिन्याय." तथा "य्यानोधांजतवित्त"..." अर्थात् त्यायपूर्व चनाजंन करना हो जीवनको सुखी और सन्तुष्ट बनानेका हेतु है। मनुष्यको समस्त क्रियाओंका, जो समाजके बीच घटित होती है उसके आधिक जीवनके साथ सम्बन्ध है।

आविपुराणमं जीवनका लक्ष्य निगीरवको प्राप्त करता है। इस नि-गीरवके स्तरारेख, शब्दगीरव और ऋदिगीरव सम्मिलत है। आर्थिक हृष्टिक झर्टिक मीरवके अन्तर्गत वस्तुओंकी विद्योचताएँ, उसकी आन्तरिक दशाएँ, अर्जन एवं संबर्द्धन सिम्मिलत है। आविष्युराणमें उपयोगिताको सर्वाधिक सहस्व दिया गया है। आवस्यकताको पृति तभी तुष्टिका कारण वस सकती है, जब उसकी उप-योगिता किसी दृष्टिस हो। आवस्यकताओंकी उत्पत्तिकं कारणोंमे भौगोलिक, स्तारिकि, आर्थिक, सामाजिक, शामिक, स्वाराधिक, साम्झिक एवं राजनीतक आदि प्रमुख है। मनुष्यकी प्रयान आवस्यकताओंमे शुधा, तृपा, विश्वाम, सोता-त्रपते संस्थान, वस्त्र, आवास एवं आत्मरका सम्बन्धी है। मनुष्य इन आवस्य-कताओंकी पूर्वि अपने विवेक द्वारा सम्बन्त करता है। आविपुराणमें विवेकको विशेष सहस्व स्था है।

उपयोगिताबादको स्पष्ट करते हुए बताया है— "रालांनि बचु ताम्येव सानि साम्युपयोगिताम् <sup>3</sup>"। वर्षाके विद्यात्तानुसार मृत्य न तो नयो वस्तुका मिर्माण करता है और न किसी पुरानी वस्तुका विनाश करता है, वेक्ख उपयोगिताका सुजन करता है। उपयोगिताके सुजनका हो नाम उत्पादन या उपयोगि है। सस्तुओंकी जैसी-जैसी उपयोगिता बड़दी जाती है, उनका मृत्य भी वृद्धिगत होता जाता है। मृत्यानिर्मारण उपयोगिताके आधार पर ही किया जाता है। जहीं सस्तुओंकी अधिकता रहती है, वहाँ उपयोगिता भी घटती जाती है। आदि-प्राथकारने रत्नोंका उदाहरण वेकर उपयोगितावाका बहुत सुन्यर स्पष्टीकर किया है। रत्न तभी रत्नसंकानो प्राप्त होते हैं, जब सानसे निकलनेके अनन्तर

१. सादि० ४२।१४ । २. वही, ४२।१५८ । ३. वही, ३७।१९ ।

जन्में ससंस्कृत कर उपयोगो बना दिया जाता है। यदि रत्नोंमें संस्कार न किया जाय-उपयोगिताका सजन न किया जाय. तो रत्न रत्न न होकर पाषाण कह-लायेंगे । अतारव वार्धिक कियाओंका प्रारम्भ उपभोग या जपयोगितासे होता है और उनकी समाप्ति भी उन्हीं दोनोंसे होती है। मलतः आधिक क्रियाओंका जन्म मनुष्यकी आवश्यकताओंसे होता है, जिनकी पूर्ति अत्यन्त आवश्यक है। आवश्य-कताएँ शारीरिक और मानसिक बेदना उत्पन्न करती है, जिससे बेचैनी होती है और बेचैनीके कारण मनुष्यका जीवन विश्वंखिलत हो जाता है। इसी कारण आदिपराणमं उपयोगिताको महत्त्व दिया है। यह उपयोगिता, उपभोग या उत्पादनकी समानार्थक है। जब उपयोगिता पर्ण हो जाती है, तो परम सन्तोष प्राप्त होता है। मनुष्यके दुःखका कारण भौतिकताके प्रति मानसिक विलका अत्यधिक राग अथवा देषयुक्त हो जाना है। ये राग और देष जब सन्तलनकी स्थितिको प्राप्त होते है तभी व्यक्तिको परम सन्तोष उपलब्ध होता है और परम वास्ति मिलतो है।

आदिपराणमे घनार्जनके साथ विवेकको महत्त्व देते हुए लिखा है---''क्रडमी-वाग्वनितासमागमस्वस्यैकाधिपत्व द्वत् ..'' अर्थात सरस्वती और लक्ष्मीका समान रूपसे सन्तुलन हो सुखका कारण है। जो व्यक्ति घनार्जन, धनरक्षण और धनसंवर्द्धन करते समय विवेकको लो देता है, वह व्यक्ति संसारमे सूली नही हो सकता । इसी सिद्धान्तको विस्तृत करते हुए आदिपुराणमे बताया है---"म्यायो-पार्जितवित्तकामधटना " अर्थात न्यायपर्वक चयन किये हुए धनसे ही इच्छाओं-की पति करनी चाहिये। इच्छाएँ अनन्त है और प्रतिके साधन अत्यल्प। अत-एव समस्त इच्छाओकी पाँत तो असम्भव है। ऐसी स्थितिमे अधिक तीव आवड्य-कताओंकी पति ही न्यायोपात्त धनसे करनी चाहिये। अर्थशास्त्रका नियम है कि सीमित साधनोंको विभिन्न आवश्यकताओं पर इस प्रकार अ्यय करना चाहिये. जिससे अधिकतम सन्तष्टि प्राप्त हो सके। आवश्यकताओको तीवता ही जनकी प्राथमिकताकी निर्णायक है। सामान्यतः आवश्यकताओंको पाँच वर्गोंसे बाँटा जा सकता है-

- १. जीवन रक्षक व्यवस्यकताएँ।
- २. निपणता रक्षक आवश्यकताएँ।
- प्रतिहा रक्षक आवश्यकताएँ। ४. आराम सम्बन्धी आवश्यकताएँ ।
- ५. विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताएँ ।

१. आदिपुराण ४१।१५८ । २. नहीं, ४१।१५८ ।

इस बर्गीकरणकी प्रथम तीन आवस्यकताओं का अन्तर्भाव अनिवार्य आवस्य-कताओं में किया जा सकता है, जिनकी पृति जीवनरक्षा, कार्यदक्षता एवं सामाजिक तथा पार्मिक परम्पराओं की दृष्टिसे अनिवार्य है। इनकी सन्तुष्टिके बिना हमें सारीरिक एवं मानसिक कष्टका अनुभव होता है और हमारी कार्यक्रमता पटती है।

अराम सम्बन्धी वावस्थकताओंको पृतिसे मनुष्यको सुख एवं आराम उपलब्ध होता है। इनकी पृति न होनेसे मनुष्यको कह होता है। जीवनस्तर गिरता है एवं कार्यक्षमताका हाम होता है। ओ आराम सम्बन्धी आवस्य-कताएँ विज्ञास और वासनाको प्रोत्साहित करती है, वे आवस्यकताएँ महत्त्वहीन है। विज्ञासिताके अन्तर्गतंत्र हानिकारक विज्ञासिताएँ, हानिरहित विज्ञासिताएँ और कत्याणकारी विज्ञासिताएँ पिराणित है। किन विज्ञासिताओंसे सेवान्ध मनुष्य व्यवनी वनता है वे विज्ञासिताएँ हानिकारक है। कत्याणकारी विज्ञा-सिताओंमे संस्कृति और सम्यताके विकासको प्रगति निहित रहती है। लिल्स कलाओं एवं वियन्कीशक्को अपनी आवस्यकताओंकी पुतिके लिए प्रस्तुत कलाओं एवं वियन्कीशक्को अपनी आवस्यकताओंकी पुतिके लिए प्रस्तुत कलाओं एवं वियन्कीशक्को अपनी आवस्यकताओंकी पुतिके विल्य प्रस्तुत कलाओं एवं वियन्कीशक्को अपनी आवस्यकताओंकी प्रतिके विव्यास्तिती प्रस्तुत स्वत्यामकारों विज्ञासिताओंके अन्तर्गत हैं। हानिरहित विज्ञासिताओंक प्रस्तुत कार्यका सावस्यकताओंक आपूष्य एवं यान-बाहुन आदि सम्बित्त हैं। प्रदृक्तार-प्रसादन एव उत्पोगके कन्य कार्य भी इसी प्रकारको आवस्यकताओंके औत हैं। जतएव आविद्याणके सिद्धान्तानुसार बस्तुने उपयोगिताका सुक्त करता ही बस्तुकोंक। उत्पादन है।

हा बच्छाना पर्पाचन है। आर्थिक विद्यात्मीके अनुसार घर्म आर्थिक प्रयतिमें बाधक माना गया है। सन्तीयी व्यक्ति आर्थिक समृद्धिको किम प्रकार प्राप्त कर सकेगा, यह जिल्ला है। अध्यारसमेगी, उत्पादन कार्योसे जब विमुख रहेगा, तो किस प्रकार अर्थको समृद्धि कर सकेगा। उक्त समस्याका समाधान आर्थिपुराचके अध्ययनसे प्राप्त हो जाता है। आर्थिपुराचनारने एकान्त्रत चर्म और अर्थक सेवनका विरोध किया है। जो अपके साथ समंका समन्यय करता है, ऐसा अ्यक्ति आर्थिक समृद्धिके साथ आध्या-रिकक समृद्धिकों भी प्राप्त कर केता है।

धर्मबृद्धि पूर्वक इष्टार्थकी पूर्ति —कामनाओंको पूर्ति करनी चाहिये । काम-नाओंको पूर्तिका साधन अर्थ है और अर्थार्धनके लिए अम एवं पूँजीका विनिमय करना आवश्यक है ।

एक अन्य सन्दर्भने बताया है कि धनार्जन करने वालेके लिए संसारमें कोई मी अकरणीय कार्य नहीं है। जो उत्पादकों लगा हुआ है, बहु स्थाकि अपने समस्त सामनोंका उपयोग कर पूरी धनिके साथ बनार्जन करता है। उत्पादकका विकेक अर्पणाशकों पृष्टिते यहीं है कि वह उत्पत्तिके साथनोंका अधिकाशिक उप-

१. आदिपुराण ५।१५।

भोगकर यन चयन करे। "अर्थार्थिभिरक्षेत्रधं न कोके नाम किन्यून भे" वर्षात् जो उद्योग व्यवसाय या कृषिमं रूमा हुमा है तथा जिसका एकमान उद्देश्य कमाना ही है ऐसे व्यक्तिके लिए संसारमं कोई भी वकरणीय कार्य नहीं है। इस स्विद्धान्तके वसुनार अर्थव्यवस्थाको पुरुष करनेना संकेत प्राप्त होता है। इसमे सन्देश नहीं कि लैक्कि दृष्टिसे वार्षिक समृद्धि अत्यिक वर्षीक्षत है। आषिपुराण-में इस समृद्धिको सकलकन उपभोग्य बनानेके लिए वर्षार्यक्ष एवं संमाके सिद्धान्तका प्रतिपादन किया गया है। धर्मवृद्धका प्रतिपादन किया गया है। धर्मवृद्धको सकलका उपभोग्य वार्मिक स्व

आदिपराणमे वर्णाश्रम धर्मका निर्देश आया है। "वर्णाक्रमाः प्रजाः" हारा प्रजा शब्दकी व्याख्या प्रस्तत की गयी है। आदिपराणमे गणकर्मानसार ही जाति-व्यवस्था उपलब्ध होती है। इस व्यवस्थाका प्रभाव आर्थिक विचारीपर भी पडा है। जन्मके समय ही व्यक्तियोका कार्यव्यवसाय निश्चत हो जाता है और वैशव-से ही वे अपने कलोचित व्यवसायको करने लगते हैं, जिससे व्यवसायकी उन्नति होती है। इस प्रक्रिया द्वारा कार्यव्यवसायके प्रशिक्षण द्वारा व्यवसायकी अत्यधिक उन्नति होती है क्योंकि व्यवसाय पैतक परम्परासे होता है और उसे सोखनेकी विशेष आवश्यकता नहीं रहती । अन्य व्यक्ति कार्यकृशलता प्राप्त करनेके लिये जहाँ जी तोड श्रम करते है वहाँ द लगरम्परासे प्राप्त व्यवसायको करनेमे अत्यक्य क्षम करना पडता है और कार्यक्शलता भी वह जाती है। स्वाभाविक अमविभा• जनके कारण अपने निर्धारित कार्योंने संलग्न रहनेसे अर्थव्यवस्था सम्बद्धास्थल रूपमे कार्य करती है। गण-कर्मानसार जाति-विभाजनमे पारस्परिक सहयोगकी भावना भी कम नहीं रहती। एक जाति दूसरी जातिपर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर थी, जिससे सहकारिताकी भावना निरन्तर बढती जाती थी। इस जाति-प्रणालीका एक सुनिध्वित परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थापर भी दिखलाई पढता है। विभिन्न प्रकारकी पेशेवर जातियोंके कारण ग्राम आर्थिक दृष्टिसे अपने-में स्वतन्त्र थे, जिससे गाँवको आवश्यकताके अनुसार कार्य सम्पादित होते थे और आर्थिक स्थिति भी सदढ रहती थी। आदिपराणमे बतावा है-"यथास्वं स्वो-चितं कमें प्रजा दश्चरसकरम् "" अर्थात प्रजा अपने-अपने योग्य कार्योंको यथायोग्य रूपसे सम्पादित करती थी। अपने वर्णकी निश्चित आजीविकाको छोडकर कोई इसरी आजीविका नहीं करता था, जिससे उनके कार्योंने कभी संकर नहीं होता था।

१. ऋषि० ४६।५५ । २. बही, २।२३ । ३. बही, २।३१ । ४. बाविपुराण २६।२६ । ५. बही १६।१८७।

आदिपुराणमे अर्थव्यवस्थाको सुदृढ करनेके लिये प्रजाको वृक्ति '—आजीधिका-हेतु किये जानेवाले कार्योका—वर्णके अनुसार निर्देश किया गया है। अत. स्पष्ट है कि आदिपुराणके मारतमें अर्थव्यवस्थाको सुदृढ़ करनेके लिये जाति-व्यवस्थाके सिद्धान्त प्रचलित थे। यथार्प आगे चलकर यह व्यवस्था आधिक दृष्टिसे पंगु प्रस्तित होने लगी, स्थोकि सामस्त व्यक्तियोको योग्यतानुसार अपने विकासका अव-सर सही शिल पाता था।

अर्थव्यवस्थाकी सुरक्षाके लिए संयक्त परिवार प्रणाली भी आदिपराणके भारतमे प्रचलित थी। राजाओ और सामन्तवर्गमे वयस्क होने पर पत्र अपने कार्योका संचालन पद्मक रूपमे रहकर करते थे। अत. आदिपराणमे दोनों प्रकार-की परिवार व्यवस्था वर्णित हैं। संयक्त परिवारमें माता-पिता, पत्र-पौत्र, भाईबस्ध आदि अनेक सदस्य निवास करते थे। परिवारके सबल, निर्वल, योग्य, अयोग्य ·बच्चे. बढे. सभी सदस्योंका भरण-पोषण होता था। इस संयुक्त परिवार-प्रणालीका फल यह या कि अनेक स्थानों पर होने वाला ब्यय-भार एक ही जगह पडताथा. जिससे आर्थिक बचत होती थी। परिवारका आकार बडा होनेसे श्रम-विभाजनमे भी सर्विधा होती थी. जिससे परिवारकी आर्थिक स्थिति तो सबल होती ही थी. सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती थी। कृषिके क्षेत्रमे संयक्त परिवारकी अधिक उपयोगिता थी। आज जिस चकबन्दीकी व्यवस्थाके लिए प्रयास किया जा रहा - है वह चकबन्दी संयक्त परिवारके द्वारा आदिपराणके भारतमे स्वयं ही सम्पादित थी। खेनोकेटकडे नहीं किये गये थे और न उनका इतना अधिक उपविभाजन ही हुआ था, जिससे कृषि व्यवस्था पर प्रभाव पडे। एक व्यक्तिकी प्रमखताके कारण अनुशासनके साथ आधिक सुरक्षा एवं आधिक सबलता भी सम्पादित रहती थी । सदस्योमे पारस्परिक असन्तोष और मनमटाव न होनेके कारण सह-कारिताको भावना प्रमुख रूपमें रहती थी. जिससे कृषि और उद्योगके कार्योंसे सफलता प्राप्त होती थी।

आदिपुरागके भारतका आधिक संगठन प्रामों पर निर्मर है। बताया है कि बड़े-गांवमं कमसे कम पांच सो पर रहते हैं और छोटे गांवमं वो। इससे सभी सम्मन्न किसान निवास करते हैं। कुषकोंके साथ दुकानदार, नाई, रजीं, पांदो, लोहार, बमार, बैछ, पण्डित लादि समी प्रकारके आर्किन नियास करते हैं। ये सभी भेज वर स्थक्ति अपने-अपने पेवेके जनुसार कार्यकर गांवकी आवश्यकताओंकी पूर्णि करते हैं। अत्ययक आधिक दृष्टिसे प्राम अत्यधिक सम्पन्न हैं। बताया गया है— "सम्पन्नसार-यक्कोशा. प्रभुत्ववसोदकाः" अर्थात् गांवोंने धानके खेत सदा छह-

१. आदि० १६। १८० । २. वही १६।१६५ । ३. वही, १६।१६६ ।

स्रहाते रहते थे। पशुओंके लिए वास और उनके पीनेके लिए जरूकी भी कमी नहीं रहती थी। गाँवकी प्रधान आवश्यकताएँ निम्नलिखित थीं।

- १. पेय जलकी बावदयकता ।
- २. असके उत्पादनकी आवश्यकता ।
- ३. घास और भसाके उत्पादनकी आवश्यकता ।
- जीवनोपयोगो वस्त्र एवं गुड़, मसाला आदि उपयोगी पदार्थोंके व्यवसाय-को आवश्यकता ।
  - ५. पशपालनकी आवश्यकता ।

आदिपुराणमं प्राम-व्यवस्थाकं सम्बन्धमं "धोगक्षेमाञ्जिष्कतमम्" पद आवा है। इस पदका आशय यह है कि उपभोग योग्य समस्त बस्तुएँ गाँवीमं उपलब्ध हो जातो थी। अतः आदिपुराणका द्याग्य जीवन अधिक आत्मितिमंद, सहयोगी और जनतन्त्रीय था। उस समयके गाँवीकी आत्मिनिमंदाका एक प्रमुख कारण यह था कि उस कालमें आवागमनके साधन अत्यिक्त सीमित थे। प्रामीण सम-स्वाजों एवं कार्योका प्रवन्ध सामके प्रमानके द्वारा होता था।

पत्यालनको प्रचा रहनेसे दूष, दिंग आदि पदार्थ तो उपलब्ध होते ही से, पर उनको प्राप्ति भी होती थी, जिससे उनी कपडे कम्बल आदिके रूपमें गाँवींसे तैयार किये जाते थे। कपासकी खेती प्राप्तः प्रक्तिक गाँवींसे होती थी, जिससे वस्त्र-सम्बन्धी आदिनिभंदता भी आदिपदाणके गाँवींसे विख्यान थी।

इक्षुरसका<sup>र</sup> उपयोग कई रूपोंमें किया जाता था। गुड, राव आदि स्वादिष्ट पदार्च बतते ही थे, पर खोर भी इक्षुरसते बनायो जाती थी। अत. प्रत्येक गाँव-का कृषक-जीवन समृद्ध और सम्पन्न था।

नागरिक जोवनको अर्थव्यवस्था भी समृद्ध थी। व्यवसायका पूर्णतया प्रचार या, उत्तत श्रद्धाणिकाएँ, नाना प्रकारके वस्त्रामुषण एवं विविध प्रकारके भोगोप-भोगके पदार्थ जीवनमे आनन्द और उमंगका गुबन करते थे। इससे स्वच्ट है कि नगरीको अर्थव्यवस्था बहुत हो समृद्ध थी।

आविषुराणके एक सन्दर्भने सामीण आर्थिक जीवनका बहुत ही सुन्दर वित्रण आया है। हम बही उस तम्बर्भका सारांच उपस्थित करते है। शक्रवती भरतको नेना गांवोंकी सीमार्थ चलो जा रही है। गोचर भूमिन गायोंका समृह चर रहा है। यूचसे उनके स्तन भरे हुए है और दुष्यभारके कारण कुछ बनोती दूव

१. आदिपुराण १६।१६⊏ । २. वही, २०।१७७ । ३. २६।१०६ ।

निकल भी रहा है, जिससे बहीकी भूमि दुम्मते तर हो गयी है। मोचर भूमिर्म चरते हुए उसत स्कम्ब सांक बैठ अपने सीमोफे अयाभागते कमालोको उसाद रहें है और मुमालोको कही-तहाँ फॅल रहें हैं। दुम्मपानके कारण पुरू हुए गायोंके बछडे उछल-मूद मचाकर एक जया ही दूबन उपस्थित कर रहे हैं। उस बछड़ोंके पुरू घारोरोको देखनेसे ऐसा जात होता था कि खालोने गायोंने दूब दूहा नहीं है, बस्कि बछड़ोंको पिछा दिया है जिससे से हुस्ट-मुख्ट हो अपनी की डाएँ सम्मन्न कर रहें हैं।

पकी हुई बालोंसे नमीभूत हुए घानके खेत प्रत्येक पिषकका मन अपनी ओर आकृष्ट कर रे रहे थे। घानके खेतीमे उत्पन्न हुए कमलोकी सुगीय लेनेके लिए घानके पीचे उन्नत होकर मी अपनी मञ्जरके कारण नीचे झक रहें थे।

षानसे समूद्ध खेतांकी रखनाणी कृषककन्याएँ कर रही थी। वे अपने कार्तों में माल सहित कमलके कर्णकुल पहुने हुए थी। खेतांकी समृदिको टेबकर उनका मन आनन्दिवभोर हो रहा था, अताप्त वे मनोहर गाना गाकर हंसोको अपनी और आहुक कर रही थीं। कृषककन्यालांका मधुर नामन गुनकर पिक भी कुछ झालके लिए रक जाते थे। कुछ कृषकलाणों अपने कार्नोम धानकी बाल ही घारण किये थी। पके हुए धानोको मुगच्यि कमलकी गन्यके साथ मिलकर परिकारिक मन्त्रों ती स्व

पके हुए धानोंके खेतीको काटनेमें व्यस्त कृषक वर्ग अत्यन्त प्रसन्त दिखलाई पढ़ रहें थे। कृषकोंकी मुख मुदाएँ आधिक समृद्धिको ओर संकेत कर रही थी। सामके निकटवर्ती मार्ग कीचड युक्त होनेके कारण मर्वशियोंके चरण-चिन्होंसे बिक्तुत हो रहे थे। कुछ गौबीमें वाटिकाएँ भी सुशीभित हो रही थी, जिनमें सभी प्रकारके पढ़ी करुरस कर रहें थे। "

जहाँ-तहां लौको और तुरईको लताएँ शोमित हो रही थी। कूलोंसे ढकी हुई बावडियाँ एवं विभिन्न प्रकारको तरकारियोसे युक्त समीपवत्ती खेत मनको प्रवस कर रहे थे। क्षोपदियोके समीपमे फल एवं कूलोंसे सुकी हुई लताएँ सभीके मनको प्रवस कर रही थी। बामवादियोके यहाँ घृत, दिंब, तुम्ब, गृह, फल लाई परासँको कभी नहीं थी। बाद से महाराज भरतके सम्मुख उक्त पदायाँको मेंट समीपत कर रहें थे।

उपर्युक्त ग्राम्य चित्रणसे वहाँकी आर्थिक समृद्धिका सांगोपास विवरण उप-रुव्य होता है, अनाज, तरकारियाँ, फल, दूप, दही, घृत एवं गुड़ आदि उपभोसके

र. आदिपुराण रहार्र० । २. बही, रहार्र० । ३ वही, रहार्र१ । ४. वही, रहार्र२ । ५. वही, रहार्र३ । ७. वही, रहार्र४-१२० । ७. वही, रहार्र२-१२३ । स. वही, रहार्र४-१२७ ।

पदार्थ प्रचर परिभागमें उत्पन्न होते थे। ग्रामोंकी समद्धि पश्चनपर निर्भर थी. क्योंकि पशओंके बिना कृषि सम्भव ही नहीं है । गायकी उपयोगिता दूध देने एवं उपभोग गोग्य पदार्थ प्रस्तत करनेकी दृष्टिसे जितनी है उससे कही अधिक अधकों-की दक्षिमें है। उन्ततस्कन्ध वषभ हल, गाडी एवं कोल्ह आदिमें जोते जाते थे। समृद्ध ग्राम अपनी आवश्यकताओंकी समस्त वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करते थे। इसी कारण उन्हें आत्मनिर्भर कहा गया है। बाजार गावोंके भीतर ही रहते थे। बाहरी बाजारपर गाँव निर्भर नहीं थे। कृषिके प्रसंगमे आये हुए सन्दर्भीसे भी यह सिद्ध होता है कि आदिपराणके भारतके ग्राम अपनी सामान्य आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ उत्पन्न करते थे। उन्हें उपयोगिताकी वस्तुएँ प्राप्त करनेके लिए नगरोको शरण नही लेनो पहती थी। झोपडी बनानेके लिए बास. घास एवं अन्य उपयोगी सामध्याँ वही उत्पन्न होती ही अत आवासकी व्यवस्था सन्बन्धी उपकरणोको खरीदनेके लिए ग्रामीणोंको अन्यत्र नही जाना पडता था। लहार फाल, हसए, खरपी आदि तैयार करता था और बढ़ई हल, जुआ एवं चारपाई आदि उपभोगकी सामग्रियाँ बनाता था। गाँवका धोबी कपडे धोता था. रंगरेज उन्हें रंगता या एवं जलाहा कपड़ा बनता था। सचिकार (दर्जी) कपडे सीकर देते थे। उत्तरीय और अधोवस्त्रोको सीनेकी आवश्यकता नही होती थी। अतएव संक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि आदिपुराणमे प्रतिपादित भारतकी आर्थिक अवस्था समृद्ध थी । क्रथकवर्ग, कर्मकर एवं व्यवसायी सभी सन्तृष्ट एवं प्रसन्न थे । आर्थिक समद्धि

पन एकं व करनेको तत्परताको आदिपुराणमं "धनोम्बनसुब्स्युना." कहा
गया है। आदिपुराणको मान्यता है कि दिरिदता समस्त कशेका घर है, इसीकिय
है। जिस मान्येण समृद्धिका पूर्वमे निर्देश किया है वह समृद्धि भी आधिक जीवनको अभिव्यक्त करती है। आदिपुराणमे बतामा गया है कि मणिकुण्डल, मृदिका,
हार, यहि, कटक, केयूर, अंगद, नुलाकोदिक, कण्डिका, चुवारत्न, मुकाशाम,
काञ्नी, उत्तरंत, जुडामिंग, मणिहार, रत्नकुण्डल, हारलता, कण्डाभरण, तलानपालाहार, विजयधन्दहार, मकराकृतिकुण्डल आदि अनेक प्रकारके आभूषण
पारण किये जाते थे। इन वामुक्यांके अध्यक्तमदे आदिपुराणके भारतको समृद्धिका
पूर्णियत उपलब्ध होता है। वाहनके हेतु प्रयुक्त होनेबाले गज, अस्व, रस आदि
भी समृद जीवनका चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस प्रन्यो एक "अक्षोण महानस्त"
का उल्लेख आया है। यह न्युद्ध इस प्रकारको वियोपता रखते हैं कि
जिसे यह प्रास हो जाती है। यह न्युद्ध इस अकारको वियोपता रखते हैं कि

१. वादिपुराण ३५।१२२ । २. वही, २६।४९ । ३. वही, ३६।१५५ ।

नहीं होती । भरत चक्रवर्तीको उपलब्धियोंने अणिमा, महिमा, गरिमा, लिघमा, प्राप्ति, प्राकास्य, ईशत्य, विशस्य आदि अवसिद्धियों का उल्लेख आया है। ये सिद्धियाँ जिसे प्राप्त हो जाती थी. वह आधिक दृष्टिसे अत्यन्त समद्ध रहता था। भरत चकवर्तीको सबसिदियोके साथ सब रे सिधियाँ भी पाम थी। ये सिदियाँ और निधियाँ इस बातका संकेत करती है कि आदिपराणके भारतमे राजा. महाराजा और सम्राट अत्यधिक सम्पन्न थे। भौतिक दृष्टिसे सख-समिद्धिके सभी साधन उन्हें उपलब्ध थे। चक्रवर्तीके वैभवमें बताया गया है कि अठारह करो और चौरासी लाख हाथी थे। चौदह रतन अभी उन्हें उपलब्ध थे, जिन रत्नोंकी सहायतासे उन्हें सभी प्रकारके भोगोपभोगके पदार्थ प्राप्त होते थे। निधियोका आधनिक दृष्टिसे अध्ययन करनेपर ऐसा प्रतीत होता है कि ये निधियाँ शिल्प-बालाएँ ( Factories ) थी । काल र नामकी निधि ( Factory ) में ग्रन्थमद्रण या प्रन्थ लेखनका कार्य होता था। साथ ही वादा भी इसी शिल्पशाला दारा उत्पन्न किये जाते थे। महाकाल निधि शिल्पशालामे विभिन्न प्रकारके आयध तैयार किये जाते थे। नैसर्प्य निधिमें शय्या, आसन एवं भवनोके उपकरण नैयार किये जाने थे। भवन बनानेका कार्यभी दमी जिल्पाला टारा सम्पन्न होता छा । विभिन्न प्रकारके धान्यो और रसोकी उत्पत्ति पाण्डकनिधि<sup>ण</sup>—उद्योग व्यवसाय दारा सम्पन्न होती थी। पदानिधि नामक व्यवसाय केन्द्रसे रेशमी एवं स्तीवस्त्र तैयार होते थे। दिव्याभरण एवं घात्सम्बन्धी कार्य पिज्ञल नामक व्यवसाय केन्द्रमं र सम्पन्न किये जाते थे। माणव<sup>ु</sup> नामक उद्योग-गहसे शस्त्रोकी प्राप्ति होती थी । प्रदक्षिणावर्त । नामक उद्योगशालामे सवर्ण तैयार किया जाता था। शंख<sup>ा २</sup> नामक उद्योगशालामे स्वर्णकी सफाई कर उसे शद्धरूपमें उपस्थित किया जाता था । सर्वरत्न<sup>18</sup> नामक उद्योगशाला नील, पद्मराग, मरकतमणि, माणिक्य आदि विभिन्न प्रकारको मणियोको खानसे निकालकर उन्हें सुसंस्कृत रूपमे उपस्थित करनेका कार्य करती थी। इस प्रकार भरत चक्रवर्तीके यहाँ नव प्रकारकी उद्योगशालाएँ थी । निधिका समाजशास्त्रीय अर्थ उद्योगशाला है। निधियोंके जिन कार्योंका वर्णन आदिपराणमें आया है, वे सभी कार्य उद्योग-शालाओ द्वारा हो सम्पन्न किये जा सकते हैं। अतः पौराणिकनिधिको वर्त्तमान अर्थशास्त्रको दक्षिसे उद्योगशाला माननेसे किसी प्रकारकी विप्रतियति दिखलाई नही पहती।

१. आदि० ३८।१९३। २. वही, ३०।७२-७४। ३. आदिपुराण २०।८२।४. वही, २०।७५-७६।५. वही, ३०।७०।६ (वही, ३०।०८। ७. वही, ३०।०८।८ वही, ३०।७६। ६. वही, ३०।८०। १०. वही, २०।८०। ११. वही, ३०।८१।१२. वही, २०।८१।१२. वही, २०।८१।१२. वही, २०।८१।१२.

भरतवज्ञवर्तिक चतुर्पण रत्नों में कुछ ऐसे रत्न है, जिनका सम्बन्ध का समृद्धिके है। अवर्तिसका माला े विष्य और बहुम्स्य है। इस मालाको वारण करनेवाला व्यक्ति तो महान् होता ही है, पर इसका चमरकार भी अवृत्त है। भारतीय व्यक्तिका माला रे त्या स्वाप्त के अनुमार अनेक रत्नोंमें रोगके निवारणको अमृतार अनेक रत्नोंमें रोगके निवारणको अमृता त्र वहें वा स्वाप्त के व्यक्त अमित स्वाप्त के अनुमार अनेक रत्नोंमें रोगके निवारणको अमृता राजके अमृता का वा स्वाप्त है। अवर्तिसका सावा वार्ति है। अवर्तिसका माला और विहारकमाला दोनों ही रोग, जोक, दुः अवरादिय आदिको इर करनेवाली की पम्मित्वकी नेवाली है। मूर्यप्रमञ्जन भी कांत्रि और नेवको प्रदान करनेवाली है। यह बहुम्स्य पणियो डारा निर्मित होता है और इसके पारण करनेवे जारोरिक सौन्दर्य बढ जाता है। चक्रवर्तीकी विभूतिन विहारावित्री कांत्रि होता है और इसके पारण करनेवे जारोरिक सौन्दर्य बढ जाता है। चक्रवर्तीकी विभूतिन विहारावित्री कांत्र होता है अप इसके पारण करनेवे जारोरिक सौन्दर्य बढ जाता है। चक्रवर्तीकी विभूतिन विहारावित्र कि स्वाप्त इस्वरम्पा विद्यान के वीराण करेवे , विवान प्रदर्ग , विद्यान विवारण के वीराण करेवे , विवान वा वा वा विवारण के विश्वति के स्वाप्त करेवे , विवान वा वा वा वा वे से है।

आविषुराणमें भोगके दक्षभेद बतलाये गये हैं। जब कोई भी जाति या देख अर्थकी दृष्टिसे समृद्ध हो जाता है, तभी उत्तके जीवनमें बिलास और वैभवका प्रारम्भ होता है। आविषुराणमें जिस भारतका चित्रण है, उस भारतका सम्बन्ध विचेष्करमें सामन्तर्यक्ष साथ है। अर्थधास्त्रकी दृष्टिसे आविषुराणके भारतकें उपभोक्ताओं निम्मलिशित वर्गोर्थ विभक्त किया जा सकता है—

- १. सामन्तवर्ग
- २. कुषकवर्ग
- ३. सम्राटवर्ग
- ४. श्रेष्टिवर्ग
- ५. जनसाधारणवर्ग

सामन्तवर्गके व्यक्तियोंका उद्देश आमोद-प्रमोद पूर्वक जीवन यापन करना या। शासनके साथ वे आराम और विलासिता सम्बन्धी सामग्रियोका पूर्ण उप-भोग करते थे। सामन्त, श्रीष्ठ और सम्राद ये तीनो वर्ग नागरिक सम्प्रताके प्रति निष्ठ है। नागरिक जीवन आर्थिक समृद्धिका जीवन है। विलास और आराम दोनोको ही इस जीवनमे स्थान प्राप्त हैं। कृषक एनं सामान्यवर्गके व्यक्ति साम्य सम्प्रताके प्रतीक है। यद्यपि शर्मोका आर्थिक स्वर आजसे कहीं उन्नत था, तो

र. जाविपुराण्य केशभ्यः। २. वही, २०१५६४ । २. वही, २०१५६ । ४. वही, २०१५४ । ५. वही, १०१५२ । ६. वही, २०१४५ । ०. वही, २०१५५ । ८. वही, २०१५० । ६. वही, २०१८८ । १०. वही, २०१५८५ । ११. वही, २०१५८ । १२. वही, २०१६३ ।

भी नागरिक जीवनकी लगेका पामीच जोवन वैभवहीन और अधमृद्ध था। नागरिक सम्प्रताकी दृष्टिसे जीवनके दक्षे प्रधान मोग माने गये है—(१) रक्त (२) देवियाँ (३) नगर (४) छम्या (५) आसन (६) सेना (७) नाट्पशाला (८) वर्तन (२) मोजन और (१०) वाहन।

वैभव और ऐस्वयंके प्राप्त होनेपर ही स्वर्ण, रजतके पात्रीम मुस्वाहु और पृष्टिकर भीवन प्रहण करनेको कामना वामृत होती है। उत्तरमध्या, म्राप्त क्रीत सहन मी वैभव साम्पन्न व्यक्ति आत करता है। आराम्युक, मुखी जीवनके लिए नगरिनास भी आवस्यक है। नगरमे निवास करने वाले क्यक्तित्र प्रवृद्ध और मुर्शक साम्पन्न होने हैं। विकास और वैभवकी लामियों के प्राप्त होनेपर ही पुत्रेवणा- की तुमिक लिए रखी आवस्यकता होती है। लोकेपणा और विश्वपणा है। वत्र अपिक सायक्त स्वाप्त होती है। लोकेपणा और विश्वपणा है। वत्र आपिक समुद्धिके साथ उक्त रखा प्रकारक जोगोंना सम्बन्ध है। अर्थाया हो जात अपिक सम्बन्ध उपयोगित वार्त्य लिए उपयोगित वार्त्य लिए उपयोगित क्यांत है। जिनसे समुद्ध स्वाप्त होती आप स्वाप्त स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त स्वाप्त होती स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त होती स्वाप्त होती स्वाप्त स्वाप्त

उत्पादक उपभोगका तात्पर्य किसी बस्तुके उत्पादन कार्यमे प्रयोगये है। यया सीज, उद्योगशालाके यन्त्र बादि। वर्तन, शस्या, आसन हम अन्तिम उप-भोग कह सकते हैं क्योंकि इन सापनो डारा प्रत्यक्षक्यसे उपभोक्ताओंकी पूर्ति होती है।

स्विगत उपभोगका अर्च है बचाकर भविष्यमे उपभोगके लिए रखना। यथा— रत्न, अन्नसञ्चय एवं विभृति आदि। अतएव स्पष्ट है कि आदिपुराणमे आर्थिक समृद्धिका चित्रण पर्णतया पाया जाता है।

आदिपुराणके पात्रोंके जीवनका अध्ययन करनेसे ज्ञात होता है कि अधिकाश पात्र राज्यवर्ग, श्रेष्ठिकां एवं सामन्तवर्गसे आते हैं। उन सभी पात्रोंका जीवन आर्थिकट्टिसे समृद्ध है। सुन्दर वेषमुषा, अलंकुत परिचान एवं गजावर्वाद बाहन आर्थिक सन्तुकनके परिचायक हैं। सकते मानवकस्थाणका साथन मान पात्र हैं। कर्वाचले सुख . Happiness) आनन्द (pleasure) और सन्तुष्टि ( Satisfaction ) का बोध होता है। जिसका अनुमय मनुष्पको किसी

१. सादि० ३७।१४२-१४३।

बस्तुकी प्राप्तिके बाद अववा उसके उपभोगके अवन्तर मन और मस्तिक्कमें होता है। अर्थ मानको आवश्यकताकी पूर्तिका साधन बनता है और इससे उसे सुख, आनन्द कीर तृप्ति प्राप्त होती है। धनसे प्राप्त सुख अल्लोकिक या आध्या-रिमक नहीं है। इसको हम भौतिक सुख (Materiol pleasure) अध्या कल्याण कह सकते है। समाजकत्याणकी दृष्टिते भी धनको आवश्यक माना गया है।

्र ब्रादिपुराणके भारतकी समृद्धिका चित्रणस्वयं जिनसेनने <sup>१</sup> करते हुए लिखा है— जातास्थ्रतिश्वानदेशाचिकसस्यंपचिगर्वीमिमा

साम्राज्यश्चियमेकभोगनियतां कृत्वाऽखिलां पालयन् । योऽभूमनेव किलाकुलः कुलवभूमेकामिवाङ्गस्थितां

सोऽयं चक्रभरोऽभुनक् भुवमभूमेकातपत्रां चिरम् ॥ स्पष्ट है कि आदिपुराणका भारत रत्नो, निधियो और सभी प्रकारको सम्पन् त्तियोसे युक्त एक सम्पन्न देश था ।

# <sub>द्वितीय परिच्छेद</sub> त्र्याजीविकाके साधन

आदिपुराणमे आजीविकाके प्रमुख छह साधनोंका निर्देश पाया जाता है। आजीविकाके साधनोंके अध्यक्षसे अवगत होता है कि आदिपुराणके रचिवता जनसेनके सभो वर्गके व्यक्तियोंके लिए आजीविकाके साधनोंका निर्देश किया है। बनासा है—

> असिर्मावः कृषिर्विद्या वाणिङ्गं शिल्पमेव च । कर्माणीमानि षाढा स्यु: प्रजाजीवनहेतवः ॥

अर्थात् आजीविकाके ६ साधन बतलाये गये है —

१ असि-सैनिक वस्ति

२ मधि--लिपिक वृत्ति

३ कृषि-खेतीका कार्य

४. विद्या---अध्यापनका कार्यया शास्त्रीपदेश।

१. आदिपुराण ३६।२०२ । २. वही १६।१७६।

५. वाणिज्य-व्यापार, व्यवसाय ।

६. शिल्प-कलाकौशल ।

आदिपुराणके एक अन्य सन्दर्भमे गृहस्थोंको 'षट्कर्मजीविनामृ'' कहा गया है। यहाँ षट्कर्मजीवीका अभिप्राय भी असि, मधि आदि षट्कर्मोंसे ही है।

जिनसेनने इन षट्कमोंको परिभाषाएँ और व्याख्याएँ भी दी है। हम यहाँ क्रमहा: एक-एक आजीविकाके साधनपर विचार प्रस्तुत करेंगे।

#### असिकर्म र

असिकमंका अभिप्राय तलवार, मुद्दगर लाहि अल्ड घा णकर सेवा करने हैं। बस्तृत यह सीनक वृत्ति है। पुलिस या सेवाकी नौकरी सर्ते हुए आणोन साज अर्जन स्वत्त यह सीनक वृत्ति है। पुलिस या सेवाकी नौकर सर्त हुए आणोन साज अर्जन कर विद्या है। जिस क्षेत्रमें समाज, धर्म, देश एवं राष्ट्रकी रक्षाका सम्बन्ध रहता है। जब असिकमं उस क्षेत्रम कर बाता है, उस समय स्थायन हो जाता है। जो सामने अर्जन लिये हुए लड़ा है, देशको पराकान करना वाहुता है ऐसे आफ्तिक उत्तर कारक्षका प्रयोग करना अपृतित नहीं माना जाता। आदिवृत्ता हो सामके उस कारक्षका प्रयोग करना अपृतित नहीं माना जाता। आदिवृत्ता नहीं माना जाता। जात्र क्षात्र कार्या क्षात्र कार्या कार्या कार्या कार्य कर स्था कार्य कार्य कार्य कर स्था कार्य कार्

# मधिकर्म

मिषकमंका तात्वर्यं लिपिक कार्यंते हैं। यह लिपिकका कार्यंकर कार्याल्योका सुरुवालन करता था। जो व्यक्ति प्रशासनके किसी भी कार्यं में योगदानके लिए लिपिक या गणकका काम करता वह मिष्यूंति कहलाता था। कीटिलीय अर्थ-सास्त्रमें इसीको लेलक कहा गया है। उसकी योग्यताका प्रतियादक करते हुए लिखा है कि लेलकको लामात्यको योग्यताकों वाला, बावार-विवादक ताता, सीम ही सुरूर वाक्य योजनामें निपुण, सुलेखक और भिम्न-भिन्न लिपियोको लिसने-युक्तेवाला होना वाहिये। वह लेलक मृष्ठितस्य होकर राजाके सन्देशको सुने

१. वही, ३९।१४३ । २. वही, १६।१८१ । ३. वही, १६; १८४ ।

बीर पूर्वपंपर प्रसंगोंको दृष्टिये रसकर स्पष्ट जिमग्रायको प्रकट करनेवाछे छेखको जिल्हों । छेल्ल यदि किसी राजासे सम्बद्ध हो तो उसमे देस, ऐरक्य, बंध और नाम-का स्पष्ट उन्लेल होना चाहिये । यदि उसका सन्यन्य किसी क्याप्यते हो तो उससे केवल उसके देश और नामका हो उन्लेल किया जाय । छेल यदि राजकार्य-संस्वार्यन्त हो तो जाति, कुल, स्वान, योग्यता, आयु, कार्य, धनसम्पति, सदा-चार,देशकाल एवं बैवाहिक सम्बन्ध जादि बालोका विचार करना आवस्यक है। संस्वेष्य छेलको बोथलाएँ निम्म प्रकार है—

१. अर्थक्रम<sup>3</sup> — प्रघान अर्थऔर अप्रधान अर्थको पूर्वापर यद्यानुक्रममे रखना ही अर्थक्रम है।

२ सम्बन्ध —लेखको समाप्ति पर्यन्त अगला अर्थ प्रस्तुत अर्थका बाद्यक न होनेपर अर्थसम्बन्ध कहलाना है।

३ परिपूर्णता<sup>भ</sup>—परिपूर्णताका तात्पर्य सार्थक शब्दाविल द्वारा पूर्ण भावों-को अभिव्यक्त करना है।

४ माधर्य<sup>६</sup>—सरल सुबोध शब्दोका प्रयोग करना माधर्य है।

५ औदार्य "-शिष्ठ शब्दोंका प्रयोग करना औदार्य है।

६ स्पष्टता— सुप्रसिद्ध शब्दोंका प्रयोग करना स्पष्टता है। लेखकके दोघों-का निर्देश करते हुए नताया है कि उसमें ईर्ष्या, निन्दा, आत्मप्रशंसा, भत्स्नी आदि दोष नहीं होने "चाहिए।

कीटिलीय अर्थजास्त्रमें लेखक और लेख इन दोनोका बहुत ही स्पष्ट और महत्त्वपूर्ण बणन आया है। इस प्रत्यक्षे यह भी बात होता है कि लेखक या मिणीबी मुहिरित का भी कार्य करता था और इसके विवेचना "लेखकर-बेटुक न लिखति, अनुक लिखति, इस्तम्पित्वस्ति, इस्तम्पित्वस्ति, अर्थाल्यक्षि वा विकल्पयतीति"।" अर्थात् लेखक वयानोमें कही हुई वातोको न लिखे, विना कही हुई वातोको लिखे, बुरी वातोको अल्ब्छी और अच्छी वातोको बुरीको तरह लिखे, अववा अभिप्राय बदलकर लिखे—इस प्रकारके लेखकको रण्डनीय माना यया है। संक्षेपमे मिणीबी अ्वक्ति राज्यवासनमें सहायता देनेके लिए लेखकका कार्य सम्पन्न करता है।

१. कीटिलीय जयंशास्त्र, यीक्षस्या सस्करण १६६२ यु० १४३। २. बही, यु० १४४। ६. बही, यु० १४४। ४. बही, यु० १४४। प. बही, यु० १४४। ६. बही, यु० १४४। ७. बहा, यु० १४५। ८. मतीत्रकाच्यमयंगः स्थालभिति—कीटिलीय जयंशास्त्र चीक्षस्य, यु० १४५। ६. देखिले—चही, प्रकरण २६, जाआव १०, झासमाधिकार। १०. बही, यु० ४६०।

लेखक, गणक, पादाता और शिल्पकारका बेतन निर्मारित करते हुए लिखा है कि इस अंपोके कम्मनारियोंको पाँच तो पण' प्रतिवर्ष देना चाहिये। कोटित्य और आरिपुराण दोनोंके अध्ययनसे यह स्पष्ट झात होता है कि लेखक प्रशासनका एक बहुत बड़ा आंग था। लेखनप प्रस्तुत करना, प्रशापना लिखना, बाझा लिखना आदि कार्य लेखकके माने जाते थे। लेखकके उपर एक अधिकारी वर्गका ब्यक्ति रहता था, जिसके निर्देशनमें उसे लेखकार्य प्रस्तुत करना होता था।

बादिपुराणमें भूकर्षणको कृषि कहा है। जमीनको जोतना, बोना कृषिकर्म है। कृषिकर्म भारतके लिए बहुत हो महत्त्वपूर्ण है। कृषिके लिए अच्छो और उपजाऊ घरतो, सिंचाईके साधन, सहज प्राप्य अम और बीज आवस्यक है। बतीको जमीनकी मिट्टी कई प्रकारको होती थी। उपजाऊ मिट्टी कृष्ण, लाल और पीत वर्षकी मानी गयी है। कृषिजीबी आमक स्वयंको खेती करनेके जनतर दूसरोके कृषिकर्ममें भी सहायता प्रदान करते थे। इनके पास हल, बैल और कृषि-विद्याके विचारतांको बड़ी हो प्रतिद्या थी। यो व्यक्ति कार्योको स्वप्यादित करते थे, वे समाजसे आवस्यक और उपयोग कृषि ने कृषि कर्मको एक आवस्यक और उपयोगी जीविकाका साधन माना है।

आधिक विकासको दृष्टिसे कृषिका महत्त्वपूर्ण स्थान है। कृषि और औद्यो-पिक विकास दोनो एक-दूबरेपर अवलिब्बत है। प्रारममं ये भेले हो एक दूबरेक स्तित्योगी मालूम पर्दे, किन्तु दीर्घकालमे दनका सम्बन्ध एक दूबरेका अनुपूरक है। आधिक विकासके इतिहासका आलोजन करनेपर जात होता है कि बीधो-पिक विकास कृषिके द्वारा ही पुष्ट होता है। अर्थशास्त्रके एक विज्ञ विद्वानने लिखा है—''आजके प्रमुख कोद्योगिक देश किसी समय कृषिप्रधान रहे थे और आधिक इतिहासकारोने जन विभिन्न मार्गो का पता स्त्रास्त्र हिंदी समेप परवर्ती स्थापना तथा प्रसारके लिए साथार प्रस्तुत किसा है।''

इसमें सन्देह नहीं कि आधिक दृष्टिते क्रृतिकर्सका महत्त्वपूर्ण स्थान है। इसके कुछ तत्त्व—मिट्टी, जलबायु, बरातल, उबरा शक्ति आदि सापेशतः अपरि-वर्तनीय है, पर पूमिक्यवस्था, विचाई, लाद आदि ऐसे तत्त्व है जिनमें समयानु-सार परिवर्तन कर क्रृतिका विकास किया जा सकता है। आदिपुराणमें परिवर्त-

शिल्पननः वादाताः सस्यायक्रतेस्कादिनगाः पण्नवाताः । नहीं, पृ० ५१४।
 सार्वपुराण १६।१८१। ३. B. S.—'The Economics of under developed countries: Page 235।

नीय साधनोंने सिचाईको बहुत महत्त्व दिया है। सिचाई दो रूपोंने सम्पन्न की जाति थी—अदेबमात्कां और देबमात्कां। अवेदमात्कां तात्पर्यं नदी, नहर, जादि द्वारा सिचाईके प्रवन्धते है। आदिपुराणमें बताया गया है कि इनक नहर और नदीके उनसे बीचा है कि सिचाईके लिए पटीपन्त 3 ( रहट ) भी व्यवहारिक स्थाया जाता था। जो इनक अपनी स्तरकों समुद्र बनाता चाहते ये और एक ही खेतसे अधिक उपज लेना चाहते ये , वे प्रदेश प्रमाण का प्रवास करने लेना चाहते ये , वे प्रदेश प्रमाण व्यवहार के स्वास के स्वास करने लेना चाहते ये , वे प्रदेश प्रमाण प्रवास करते थे ।

घटीयत्त्रके स्नितिस्क कूप<sup>3</sup>, वाषी<sup>33</sup> और सरोवरोंवें भी सिंवाईकी ध्यवस्था की गयी थी। विश्वोसे खोटी-छोटी कुट्याएँ—महर्रे निकाको गयी थी और इन महरोसे सिवाई की जाती थी। बापी और प्रपा<sup>3</sup> जरुके स्विन्यत प्रध्यार थे। प्रपाका क्षर्य वर्त्तमान 'यहर्' है। कुषक आज भी खेतके नीचे गढ्डा खोवकर पानोका सञ्ज्य करते हैं और उस पानीसे खेतोंकी सिंवाई करते हैं।

कुओंसे भी सिचाई होती यो । कुओंसे रहट लगाया जाता या और रहट द्वारा खेतोको सीचा जाता या । तडाग<sup>6</sup> भी सिंचाईके लिये काममे लाये जाते थे । इस प्रकार आदिपुराणके भारतमें सिंचाईको व्यवस्था पर्याप्त समृद्ध थी ।

वर्षा भी समयानुसार पर्याप्तरूपमे होती थी। आदिपुराणमे अलंकुतरूपमे वर्षाका वर्णन करते हुए लिखा है—

''वलाकालिपताकाढघाः स्तनिता मन्द्रबृहिताः।

जीमृता यत्र वर्षन्तो भान्ति मत्ता इव द्विपा. ॥"

स्पष्ट हैं कि यथेष्ट रूपमें वर्षाके होनेसे बारी अच्छे क्यमें उत्पन्न होती थी।
वाधिपुराणमें 'कुत्यापणाठीमसुतीस्का' " पद आया है। इस पदसे यह स्पष्ट है कि सिवाईके लिए नहरें सो थी ही, पर इन नहरोसे छोटो-छोटो नालियाँ बनाकर जरुको अपने-वपने खेटोमें छानेकी प्रणाली भी प्रचलित थी। अतपूर्व संप्रेपमें यहीं कहा जा सकता है कि आधिपुराणके भारतमे केवल वर्षाके जरूके उत्पर हो छवि अवलम्बित नहीं थीं, अधिपु सिवाईके लिये कृतिम सामन भी प्रचलित थे।

उत्पन्न होनेवाले अनाज

उस समय खेतोंमें विभिन्न प्रकारके अनाज उत्पन्न होते थे। साठी, कलम.

र. आदिपुराण रुअर्थक । २. वही, १६१९५०। १. वही, रुअरथ । ४. वही, ५१७२। ५. वही, पारेक्षा ६. वही, पारप्रश ७. वही, ४७१। ८. आदिपुराण ४१७२। ९. वही, ४१७६। १०. वही, इपाष्ठ ।

ब्रीहि, शास्त्र, जो, गेहूँ, कागनी, सामा, कोबो, नीबार, तिळ, अळसी, मसूर, सरसीं, मूंग, जब्द, अस्दर, आप, मोठ, चना, कुत्थी, तेवरा, कपास, ह्यू आदिं की खेती होती थी और ये समी अन्न प्रचुरस्पमं उत्पन्न होते थे। बताया है कि प्रचाने अमलतर भूमि आर्ड हो आती है। परवात् सूचकी तेज किरायों है कि प्रचाने स्वक्रित होते हैं, जिससे मूमिमें डांस्ने तेज खेताया है कि प्रचाने अस्तुर उत्पन्न हो जाते हैं। ये अंकुर बढते हुए कमशः फला-स्थ्याको प्राप्त होते हैं। इत्यक कुष्टपच्याभूमिमं कृषि उत्पत्तिकी साधन-सम्पन्न प्रक्रियाका उपयोग कर अपनी फस्तको समूद बनाते थे। फस्तको छिल बीजका मुम्म सहस्य है। कृषक उत्तम कोटिक बीजको चुनकर रखते थे, जिसका समय पर उपयोग कर कर्मु गो कत्तल उत्तम कर स्नेत होते व

इसु और पुण्डें सुकी उत्पत्ति भी पर्याप्त मात्रामें होती थी। इक्षुरसका उप-योग करना भी उस समयके कथक जानते थे।

फसलको काटना और मॉडना

आदिपुराणमं कृषिकी विभिन्न स्थितियोंका चित्रण जाया है। योगा, निराना आदि क्रिजाशोंके श्रतिरंक काटना, मांइना और क्षेत्राना जैसी क्रिजाशों में स्थान के जाती थी। बताया गया है कि कृष्यक पके हुए खेतोंकी समृद्धिकों देवस्कर आनस्पत्तीकों हो। बताया गया है कि कृष्यक पके हुए खेतांकी समृद्धिकों देवस्कर आनस्पत्तीकों, तब वे परिवार सिहत हाँसिये लिए हुए खेत पर पहुँच जाते थे। खेत काटते समय शीझता करनेके कारण संघर्ष जरपन हो जाता था और इस संवर्षकी सुचना पूर्वपाय झारा हो जाती थीं। खेत काटकर खलिहानमें ले जाती थीं। खेत काटकर खलिहानमें ले जाती थीं। इस काटकर अनाजके रखनेकी क्रियाकों माइना कहा जाता है। वास्तिय माइजेकी क्रिया उस समय पूर्ण होती है, जब बेलेखारा देवरों को जाती हैं और मुसाको अलग कर जनाजको एकड कर लिया जाता है। वास्तिपुराणमें प्लाल प्रस्का प्रयोग हुना है जो कोसानेके कृषिकमंत्री और संकेत करता है।

कषिरक्षा

लेतीको रक्षा करनेके लिए कृषकबालाएँ या गोपापनाएँ बहुत ही प्रयास करती है। शुक्र, घटक आदि पत्नी धानकी प्रञ्जारियोंको तोडकर न ले आ सकें, इसके लिए वे निरन्तर प्रयास करती हैं। रक्षा करने वालाओंका विजया हिपरता प्रयास करती हैं। रक्षा करने वालाओंका विजया हिपरता की निरन्त अधिक महत्त्वपूर्ण हैं उतना ही काव्यसीस्वर्यकों दृष्टि-सें। बताया पया है कि सुमानिय धानको सुमानियके समान सुवासिय व्यासिय यक्त

खादि० श१८६-१८७। २. बही, श१७६-१८२। २. समुद्धान्मिमस्यात्रेनृत्वद्विराम-मन्दितान् । केदारष्टावसंवर्षतृषेवानन्यवामयस् ।। बही, १५।३०। ४. बही, १२।२४४।

गोपबालाएँ घानकी बालोंको कर्णाम् एणके रूपमें बारण किये हुए कृषिरक्षामें तत्पर रहनेके कारण श्रम करतेसे उनके बहस्बल्यर उत्पन्न हुई रहीनेको हुँदें मीतियोंके समान सुधोभित हो रही थी। वे बालाएँ हरितवर्णको कञ्चिकार्ण घारण किये हुए सी और रिसर्योंको उदानेके लिए छो-छो शब्द करती हुई सेतकी रक्षामें तत्पर सी। हार स्वाके लिए चंचामुक्योंको देखकर पशु आग जाते थे। इन चञ्चापुरुषोंको देखकर पशु आग जाते थे।

कृषिके लिए राज्यसे प्राप्त साधन

कृषिविकासका दायित्व आदिपुराणके भारतमे राजापर था। राज्यकी क्रोर-से हल, बैल आदि तो किसानोंको दिये ही जाते थे, पर वह बीज एवं अन्य सामन भी क्यकोंको प्रदान करता था। बताया है—

> तथा भूपोऽप्यतन्द्रालुर्भक्तमामेषु काश्येत् । कृषि कर्मानिकस्त्रीवयुग्नागोस्यकस्त्रे ।

अर्थात् कृषिविकासके लिए लाद, बीज एवं अन्य उपकरणोकी न्यवस्था राज्य हारा होगी चाहिए। जो राज्य कृषको हारा भलोगीति कृषि कराकर साम्य संग्रह करता है, वही अपने देशको सन्तुष्ट एवं सुखी रख सकता है। आर्थिक समृद्धिका मुक्कारण कृषि है। कृषिके लिए पृत्राओं और मवेषियोजी रलाका भी पूर्ण प्रवन्य होना चाहिए। इस प्रकार आदिपुराणमे कृषि समृद्धिके लिए पूर्ण प्रयन्त किया गया है। राज्यको ओरसे समयविशेषके लिए अनका भी सञ्चय

विद्याकर्म ४

'विद्या सान्त्रोपयजीवन' द्वारा आदिपुराणकारने स्वयं ही सास्त्रवृत्तिकी और संकेत किया हूँ। विद्या द्वारा आजीविका क्रिये जानेने यह ज्वानित होता हूँ कि कुछ व्यक्ति एठन-पाठन द्वारा आजीविका सम्पन्न करते थे। विद्याकर्मका सम्पा-न्यतः अर्थ उपाध्यायकर्मसे हैं। शिक्षा देना एवं आवश्यक क्रियाकारणेका सम्पा-रम करना आजीविकाका एक साधन था। आदिपुराण'के एक सन्दर्भमें बताया गया है कि राजाको अपने राज्यमें विद्या-व्यवनी और सास्त्र द्वारा आजीविका सम्पन्न करनेवाले व्यक्तियोंकी आजीविकाका च्यान रखना चाहिये। जो राजा सेवकोको जैवदा आजीविका नहीं दे सकता हैं, उस राजाका राज्य कीट-बादमक्षे

१. दशतीरत्वरस्थानसुस्वर्यनस्थाननीः । द्यायण्यत्वेव कण्डिकाः असपसान्त्रविषुवः ॥ द्याकान् प्रकारण्य स्वर्यास्त्रीस्तर्याष्ट्रकेः । छोत्कृर्वतीः कदम्बराणं सोप्टरबरण्डाकि-गीरिकाः ॥ वही, १९५११५-२६ । २. वही, २८१११० । ३. वही, ४२११७६ । ४. वही, १६१८८ । ५. वही, ४२११४-२६ ।

नष्ट हुए काष्ठके समान निःसार हो जाता है। अत. मिषजीवी और विद्याजीवी व्यक्तियोकी आजीविकाका प्रवन्ध करना आवश्यक है। नृत्य और गायनकी कला भी गायन कर्ममे सम्मिलित है।

# वाणिज्यकर्मं

व्यापार करना वाणिज्य है । वाणिज्यका आधिक विकासकी दृष्टिसे अत्य-धिक महत्त्व है। आदिपराणके एक सन्दर्भमें चार विद्याओं का उल्लेख आया है। ये विद्याएँ आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दण्डनीति है। कौटिलीय अर्थशास्त्र <sup>3</sup>मे बार्ताकी व्याख्या कृषि, पद्मपालन और व्यापारके रूपमें की गयी है। धान्य, पश. द्विरण्य. ताम्रादि खनिज पदार्थकी उत्पत्तिका साधन वार्ता है। वार्तिके अभावमे आर्थिक समृद्धि सम्भव नहीं है। जहाँ कृषि, पशपालन और वाणिज्य व्यवसायोंकी उन्नति न हो वहाँ देशकी आधिक उन्नति कभी नहीं हो सकती। इसी कारण आदिपुराणमें ४ वाणिज्य-ज्यवसायके साथ प्रापालन और प्राव्यापार-को महत्त्व दिया गया है। पश्जोके पालनके समय बहुत ही सतर्क एवं सावधान रहनेकी आवश्यकता है। यदि पशओंको कोई कीडा काट ले. तो तत्काल उसका इलाज होना चाहिये। इसी प्रकार पश्चओंके घाव आदिको दर करनेकी विधियाँ भी प्रचलित थी। नस्यकर्मको जानकारी भी आदिपुराणके भारतको थी। मवेशी के कई रोग नस्यकर्मद्वारा अच्छे किये जाते थे। मवेशीके लिए चरागाह थे। उन्हें चरात समय कण्टक और पाषाण रहित भिममे ही चराया जाता था। जिस चरागाहमे मवेशीको रखा जाता था. वहाँ शीतातप जन्य बाधा भी नही होती थी।

गाय, भैस आदि पशुक्षेकी प्रजनन-क्रिया भी उस समय जात थी। गोप हालके उत्पन्न हुए क्केस्न एक विज्ञ तक माराके साथ समय जात थी। हसर दिन स्यामावसे मुक्त हो उसके पैर्स रस्ती बीफर धीरेसे सूँदेसे बीच देशा था। जरायु एवं नाभिके नालको बडे यत्नपृषंक काटा जाता था। यदि कदाचित् नाल काटनेके कारण कोट कादि उत्पन्न हो जाये, तो उनका प्रतोकार भी किया जाया था। बछहोको दूप पिछाना, सन्यंतने लिए उपयुक्त बातावरणकी अवस्था करता, योग्य आर्थियांकी अवस्था करता, योग्य आर्थियांकी अवस्था करता, योग्य आर्थियांकी अवस्था करता, योग्य आर्थियांकी अवस्था करता आदि बातें प्रचल्नि ही। पशुओंकी हहही या शिष्ट स्थानके विचित्र होनेपर उचके बैठानेकी क्रिया भी उस समय लोग जातते वे। अत्यस्य हस्य एहं है कि वाणिज्य-अयसायके साथ पशुपालन भी आर्थिक रहिले महत्त्वपण बा।

१. आदिपुराण १६।१८२ । २. वहो, ४१।१३६ । ३. जीखन्या संस्करण पृ०१५ । ४. वही, ४२।१५०–१७१ ।

पशुजीका व्यापार भी किया जाता था। ग्वाले गाव, बैल जादि रशुजीको स्तरीवते थे और अधिक कीमतपर उन्हें बेचते थे। इस स्तरीव-विकास एक प्रतिभू— जामिनदार भी होता था, जिसकी जमानगतपर प्रतीक्षीको सरोदा जाता था। अतरुष यह स्पष्ट हैं कि व्यापार-व्यवसायका कार्य पर्योक्त समृद्ध था।

व्यापारके लिये बिदेश भी जाया जाता था। व्यापार स्वलमार्ग और जल-मार्ग दोनो द्वारा सम्यादित होता था। आदिपुराणके एक सन्दर्भम आया है कि भवदेव नामक व्यक्ति चनोपार्जन कर रितदेगाके साथ विवाह करना बाहता है। अत्यद्व वह व्यापारके हेतु विदेश गया और वहाँपर नानाशकारको वस्तुओका क्रय-विक्रम करता रहा।

क्यापार करनेके लिए सार्थवाहोंका समृह मी जाता था। इस सार्थवाह-समुदामका एक व्यक्ति संवर्षति होता चा और सब उसीके आदेशके कार्य करते थे। सार्थवाहोका यह वर्ष ज्योंने बापस जीटता चा, जतएब उनके साथ क्य-विक्रमकी बस्तुओंके अतिरिक्त साथ, भोजन, पान आदि भी ज्युर परिमाणने सिज्यत रहते थे। हमारे इस कबनकी पृष्टि मेरकद्य नामक केउके आख्यानदे होती है। यह केउ ब्यापारों समुदायनंथका अधिवति चा और इसीके परामशंते संक्ता दुवनालन होता चा<sup>3</sup>।

श्रीपालकी जलवात्राएँ भी व्यवसायियोंके जलव्यापारको सूचित करती  $\hat{\xi}^{Y}$ । ब्यापारियों और व्यवसायियोंके चिरत्रके अध्ययनसे यह जात होता है कि व्यवसायमें अम्, पृंजीके अतिरिक्त साहसकी भी आवश्यः  $\Pi$  थी। जलमार्ग- कि समय जलपार्थोंका मन्म होना एवं आधी-गूकानोके द्वारा जलपार्शोका से बीच जलमार्गम के कि नाहयोंको सूचित करती है।

# शिल्पकर्म"

आदिपुराणमें 'शिष्यं स्थात्करकौधलम्' अर्थात् हस्तकौधलको शिष्यकर्म कहा है। हस्तकौधलके अन्तर्गतः बढई, लोहार, कुम्हार, बमार, सोनार आदिकी उपयोगी कलाएँ तो सम्मिलित थी हीं, पर चित्र लीचना, फूल-पने काढा आदिकी सी इसी श्रेणीमे परिपणित थे। शिष्यकर्मको बाजीविकाकी दृष्टिसे महस्वपूर्ण माना गया है। कोटिलीय अर्थवास्त्रमं शिष्यकर्म करनेवास्को प्रतिवर्ष पीचयो पण

आविपुराण ४२।१७३। २. वही, १०७–१०६। ३. वही, ४६।११२-१४२।
 वही, ४७।४५-१०८। ५. वही, १६।१८२।

बेतन मिलता बा'। चिल्लोका महत्व कई दृष्टिकोणोंसे बहुत लिपक है। इनके कई मेव किये गये हैं। अर्थवास्त्रमें कारू जिल्लोको प्रतिवर्ध एकसी बीस एव बेतन देनेकी बात कही गयी हैं। कौटिलीय अर्थवास्त्रमें शिल्ली 'ठाव्यकी ज्यास्या करते हुए स्तायक, संबाहक, अरन्तरक, रजक, मालाकार आदिको चिल्ली कहा है। उबटन बनाना, सुगन्यत पाउडर तैयार करना, चन्दनदव तैयार करना, करते, ऐत् कुंकुन आदिके द्वारा विभिन्न प्रकारके चूर्ण तैयार करना चिल्लियोंका हो कार्य षा। विल्ली कई रृष्टियोसे सामाजके लिए उपयोगी समझे जाते थे।

# तृतीय परिच्छेद

# राजनैतिक विचार

राजतन्त्रका प्रचार प्राचीनकालसे ही चला आ रहा है। राजतन्त्रका अर्थ राज्य कीर काश्वक कर्माव्य, शासन सम्बन्धी चर्चार, युद्धिकाम क्यारि भी राजतन्त्रको परिणाणित है। आदिपुराणके 'चार विद्याओका निरंध क्यारा है। उनमें एक दण्डनीति नामकी विद्या है। दण्डनीतिको हम प्राचीन भारतका 'प्रवासन कास्त्र' कह सकते हैं। दण्डनीतिका क्षेत्र संकुचिन नही है। उसकी व्यापकता सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधीके अतिरिक्त राजा, मन्नी, सेना आदिके साथ भी है। मनुने 'दण्डकी हो राजा अवदा वास्तिवक शासन कहा है। कामन्दकका अधिमत ही कि अपराधीके दमको दण्ड कहते हैं। इसी गुणके कारण राजा स्वयं दण्ड कहतते हैं। इसी गुणके कारण राजा स्वयं दण्ड कहता है और राजाका प्रशासन व्यक्तीतिक प्रशासन व्यक्ति स्वाप्त कहा है। व्यव्हितिक प्रशासन स्वयं दण्ड कि स्वप्ता क्षेत्र राजाका प्रशासन व्यक्तीतिक प्रशासन स्वयं दण्ड कि स्वप्ता क्षेत्र स्वयं क्षक उपयुक्त प्रतीत होता है। आदिपुराणमें प्रथतीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। आदिपुराणमें प्रथतीतिका प्रशासन-विद्या अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। क्षा प्रशासन क्षा क्षा स्वयं स्वयं क्षक क्षा आया है। राजा प्रजास क्षा स्वयं स्वयं क्षक स्वयं क्षक स्वयं स्वयं क्षक स्वयं स्वयं स्वयं क्षक स्वयं स्वय

१. जीटिलीच वर्षवास्त्र, चोक्षमा प्रकाशन, १९६२, १० ५१४। २. वही, १० ४१४। ३. वही, १० ४१४। ३. वही, १० ४१४। ३. वही, १० ४१८३। ५. मृतस्त्रित था१८ तथा V. R. R. Dikshitar-Hmdu Adamistrative Institutions Page, 10. ६ प्राचीनसारव-में राजनीतिक विचार वर्ष संख्याँ—वॉ० प्रसासावर्ण, मोनाली प्रकाशन मेरस्त्रे प्रकाशित, १६६७. मृमिका ५० २ पर उरपुत।

नियम प्रचलित ये, जिन नियमोंका पालन राजा करता था। खर्वप्रथम राजाके कर्त्तथ्य, उसकी योग्यता, एवं विनवर्याका वर्णन करेंगे। योग्य राजा ही प्रजाकी सुखी या समृद्ध बना सकता है।

राजाका महत्त्व और उसके कर्त्तंब्य

राज्यमे राजाका महत्त्व सर्वोपिर है। राजाके अभावमें राज्यकी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार नेत्र शरीरकी मलाई करते हैं और बराई करनेकी प्रवित्तको दर करते हैं. उसी प्रकार राजा अपने राज्यमें सत्य और धर्मका प्रचारकर राष्ट्रहितमे तत्पर रहता है। प्रचाकी भलाई, कुलीनोचित क्षाचार. दष्टनिग्रह और शिष्टका सरक्षण करना राजाका प्रधान कार्य है। अराज-कतारूपी विषको दर करनेवाला राजा ही होता है। आदिपराणमे राजाके कर्त्तव्योंका निर्देश करते हुए बताया है कि राजाको प्रजापालनमे बलसभावसे तत्पर रहना चाहिये । राजाको न तो अत्यन्त कठोर होना चाहिये और न अत्यन्त कोमल । उसे मध्यमवित्तका आचरण करना चाहिये । राजाको अन्तरंग शत्र काम, क्रोध,सद, सात्सर्य, लोभ और मोहको जीतकर बाह्य शत्रओंको भी अपने आधीन करना चाहिये । राजाके वर्म, अर्थ और काम परस्परमे किसीको बाधा नहीं पहुँचाते । वह तीनोंका समान ही सेवन करता है । उसके कार्यकी चतुराईसे उक्त तीनों वर्ग परस्परमे मित्रताको प्राप्त होते है। राज्यके प्राप्त होने पर मद नहीं करना और विवेक द्वारा यथार्थ न्याय करनेकी चेष्टा करना राजा-का कर्त्तब्य है। यवावस्था, रूप, ऐश्वर्य, कुल, जाति आस्वि गणोंको प्राप्तकर अहंकार न करना राजाका प्रमुख कर्लव्य" है। जो राजपत्र राज्यलक्ष्मीको प्राप्त कर अहंकार करता है. विषयसखोके सेवनमें संलब्त हो जाता है. वह सम्यक प्रकारसे राज्यका परिपालन नहीं कर सकता । अन्याय, अत्यधिक विषय-सेवन और अज्ञान इन तीनो दुर्गणोको दूर करना राजाका कर्लब्य<sup>®</sup> है। राजाका बाह्य-शरीर भी दिव्य, भव्य और सन्दर होता है।

एक अन्य सन्दर्भमें राजधर्मके पाँच भेद<sup>9</sup> बताये हैं—

- १. परिवार संरक्षण।
- २. विवेक द्वारा कार्यसंचालन ।
- ३.स्वरक्षण।
- ४. प्रजारक्षण ।

१. आविपुराण भारत्वा २. वही, भारत्था ३. वही, भारत्था ४. वही, भारत्या ५. वही, भारत्था ६. वही, भारत्या ७ वही, भारत्या ८. वही, भार्या १७४१ ९. वही, भारत्या

५. दृष्टनिग्रह और शिष्टपुरस्कार प्रदान ।

कुछ बाम्यायकी रजा करना, कुछके योग्य बावरणकी रक्षा करना कुछ-पाछन कहछाता है। धन अध्यक्त अर्थ विपक्ति या दुखते प्रतीकार करना है। जो प्रजाकी रक्षा करने कि तत्तर रहता है, वही बास्तविक क्षत्रिय राजा है। प्रजा के लिये न्यायपूर्वक वृत्ति रखना उनका योग्य बावरण है। क्षा और सदाचार-की नीतिके अनुसार राजस्य जादि बसूछ करना राजाओं की न्यायवृत्ति है। राजा स्वयं अर्थमार्गमे स्थिर रहता है और अन्य छोगोंको घर्ममार्गमे छगाता है। राजा स्वयं अर्थमार्गमे स्था करे तथा है। राजाका यह प्रचान कर्तव्य है कि वह अपने वंदाके बडण्यनकी रखा करे तथा धर्म-मार्गको रक्षा करे। कुछ्यरम्परासे जो धर्म चछा आ रहा है, उस धर्म-का आवरण अथवहार करते हुए अपनी कियाओंको सम्पन्न करना विचेय कर्त्य है।

मत्यनुपालनका अर्थ है लोक तथा परलोक सम्बन्धी पदाधीके हिताहितका साम प्राप्त करना? । बुद्धिणलनकी व्यादस्य करते हुए बताया प्यार है कि अविधाका गांव करनेते हो बुद्धिका पालन हो सकता है। मिस्याझानको विचा कहा गया है। तथा अतत्यमं तत्यबुद्धि होना मिस्याझा? है। इस सन्दर्भमे क्षत्रियोंकी प्रशंसा भी को गयी है, पर बस्तुतः राजनीतिकी दृष्टिसे मत्यनुपालनका अर्थ है-विवेक-बुद्धिको जागृत रखना। लोकिक और पारलोकिक कर्षान्यासंक्षके सम्बन्ध में विवक्त करात्वा बामभोगांकिको बन करना।

आत्मरक्षाका अर्थ स्वात्माका विकास करना है। राज्यकी व्यवस्था पाप-बन्यका हेतु है। अत जो राजा चिन्तकाकी है वह प्रशासक कार्यों को करते हुए भी स्वोत्थानके जिए चिनित्त रहता है। तोकेष्या, पुर्वेषणा और चिन्तेषणाका सम्बन्ध संतारके प्रवाचिक साथ ही है। अतएक राजाको अपने अन्तरंग स्वव्यका चिन्तन करना चाहिएँ। विध्यको तृष्णा स्तनी प्रवल् है कि प्रचुर विध्योंके उप-कथ होनेपर भी शान्त नहीं होती। स्तान, मास्थ्यारण, विकेषन एवं आभूषण धारण अदित शरीरका संस्कार तो होता है, आत्माका नहीं। राजाको शरीरके धानुब योगोवों शान्त करनेके जिए औषधि आदि तो ग्रहण करना हो बाहिएँ, पर आत्मोत्यानके जिए भी सर्चष्ट रहना चाहिएँ।

प्रजापालन राजाका आवश्यक कर्त्तन्य है। प्रजापालनमें उसे सर्वप्रथम प्रमाद का त्यागकर उपद्रवेसि रक्षा करनी चाहिये। प्रजाके लिए आजीविकाका प्रबन्ध

र. जादि० ४२।५। २. नही, ४२।१०। ३. नही, ४२।१३-१४। ४. नही, ४२।१६। ५. नही, ४२।१८। ६. नही, ४२।२३। ७. नही, ४२।११। ८. नही, ४२।१२। ६. नही, ४२।१२-६०। १०. निष्णेय जातनेके छिप, नहीं, ४२।४६-१३६।

करना, भत्यवर्गका दान-मान आदिके द्वारा सम्मान करना एवं प्रजाकल्याणके लिए सभी प्रकारसे तत्पर रहना राजाका धर्म है। ईति, भीति आदिके अवसर पर राजाको अपनी परी शक्ति लगाकर राज्यके उपद्ववींको शान्त करना चाहिये। प्रशासन-कार्यमे माग लेनेवाले व्यक्तियोंको देखरेख करनी चाहिये। जो व्यक्ति कार्य करनेमें सर्वोत्तम ज्ञात हो, उसकी पदवृद्धि भी अवश्य करनी चाहिये। चोर, डाक एवं लटेरोंसे प्रजाकी रक्षा करनेका पर्ण प्रयत्न होना चाहिये। प्रजाकी आर्थिक समृद्धि किन किन साधनोंके द्वारा हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्रका विकास किस प्रकार किया जा सकता है, इन सब बातोपर राजाको व्यान देना चाहिये। सत्यता और दयालता राजाके प्रमुख धर्म हैं। इन दोनो धर्मोंका अनुसरण करते हए सेवकोकी नियक्ति तथा प्रजाके अम्यदयके कार्य करना चाहिये। प्रजाकी वातोंको सननेके लिए सदा तैयार रहना राजाका आवश्यक धर्म है। ग्रामोंके मधार और कल्याणके लिए आर्थिक सहयोग देना, कथिके विकासके लिए सिचाई आदिकी व्यवस्था करना भी राजाके कार्योंमे परिगणित है। आवश्यक अवसरके लिए धान्य संग्रह करना और दक्षिक्ष आदिके अवसर पर उसे वितरित करना बाहिये। अक्षरम्लेच्छ-प्रकृत्या दृष्ट नीवकुलोत्पन्न साक्षर व्यक्ति, जो प्रजाको कष्ट पहुंचाते हैं, राजाको उन्हें आजीविका आदि देकर अपने अधीन करना चाहिये जिससे वे प्रजा आदिको कष्ट न देसकें। अक्षरम्लेच्छको परिभाषा करते हुए बताया गया है कि जो अधर्म करनेवाले अक्षरोंके पाठसे लोगोंको ठगा करते हैं. अक्षरजन्य ज्ञानके कारण अहंकारी, निन्च आवरण करनेवाले धूर्त, मासाहारी, हिंसक, बलपर्वक दसरेके धनका अपहरण करनेवाले है वे अक्षरम्लेच्छ है। राजा इस श्रेणीके अक्षरम्लेच्छोको किसी कार्यविशेषमे नियुक्त करे। यदि दान-मान-सम्मान आदि दाराभी अपने अधीन नहीं तो राजाको चाहिये कि उन्हें दण्ड दे। राजाका प्रजापालन करना सबसे आवश्यक कर्तव्य है। प्रजाको भलाईके लिए जितने भी कार्य किये जा सकते हैं, राजाको वे सभी कार्य करने चाहिये ।

बुट्ट पुरुषोंका निषड़ और शिष्ट पुरुषोंका पालन करना समञ्जसत्व कह-लाता<sup>9</sup> है। जो राजा निषड़ करने योग्य शत्रु अथवा पुत्र दोनोका निषड़ करना है, जिसे किसीका पक्षाता नहीं है, जो डुट्ट और मित्र समोको निरप्राय बनाने को इच्छा करता <sup>3</sup> है और इस प्रकार मध्यस्य रहकर जो सवपर समान दृष्टि स्वता है, वह समञ्जस कहलाता र है। समञ्जसस्व गुणका अयं हो है—समीपर समान दृष्टि रहना। किसीके साथ प्रसारत नहीं करना। न्यायपुर्वक आजीविका

रै. आदिपुराण ४२।१३७-१९८। २. वही, ४२।१६९ । ३. वही, ४२।२००। ४. वही, ४२।२०१।

करनेवाले शिष्ट पुरुषोंका पालन और अपराध करनेवाले दुष्ट पुरुषोंका निपह करना चाहिएँ। जो पुरुष हिला, ब्रूट, बोरी, व्यमिनार, परिवहसञ्चय आदि पापोंमें संल्या है वे दुष्ट है और जो क्षमा, सन्तोध आदिक गुणीको घारण करने-बाले हैं वे शिष्ट रें हैं। शिष्टका पालन और दुष्टका निवह करना हो समञ्जसस्व धर्म हैं।

कादिपुराणमे विवेषित राज्य-व्यवस्था राज्यतन्त्रासक है। पर यह राज्यतन्त्र पायसप्य देशोके राज्यतन्त्रो सिन्त है। राजा वर्षोच्च पर्यपर क्षवस्य प्रतिक्षित हहता है, पर वह निरंकुष नही रहता। राजा देश एवं प्रजाको सामिक समान प्रिय मानता है। प्रजाको समुध करना और जवका उचित रीतित पालन करके सुजी काना। ही राजाको सर्वप्रथम उद्देश्य है। इसी कारण आदिपुराणमे राजा के लिए विहित और निर्धित आवरण के अन्तांत क्षयत्य भाषणका याग, पराहेद्दवर्जन अध्यवजंन, अध्यावजंन, कुसंगति वर्जन, अन्तरंत्र भाषणका याग, पराहेद्दवर्जन अध्यवजंन, अध्यावजंन, कुसंगति वर्जन, अन्तरंत्र पराहेद्दित्य कारणका याग, पराहेद्दवर्जन अध्यवजंन, अध्यावजंन, कुसंगति वर्जन, अन्तरंत्र वर्णास्त्र पराहेद्दित्य कारणका यादि है। आवार-तिवारको शुद्धि राजाके विहित कर्लब्योमें निहित हैं। दान देना, पुजन, दर्शन आदि क्षियाकों सम्पन्न करना, प्रजाको समुध रतना, आराधिवरत करना एवं अतिविस्तकार आदि राजाके विश्व विषये विधेष है। कीटित्य अर्थवालक्ष्य राजाके पुणोंका विवेषम आया है। कार्याक्ष स्वारक्ष राजाके पुणोंका विवेषम आया है। बताया गया है कि राजामे वार प्रकारके गुणोंका होना आवश्यक है—

- १. आभिगामिक गण।
- २. प्रज्ञागुण।
- ३. उत्साहगुण ।
- ४. आत्मसंपत् ।

असूद्र परिवारत्व, वश्यसामन्तता, सूचित्व, प्रियवादिता, बामिकता, दूर-दरिता आदि अभिगामिक गुण है। अस्त्र-साव्य एवं सावनकी नियुचता, विवेक वर्षणाशिक, दूर्वचित्तत्व आदि प्रमामुण है। श्रीमं, सिप्रकारिता, दशक्त एवं अमर्य उत्साह गुण है। आरासंपरिक अन्तर्गत वाम्मी, प्रमत्य, स्थारणशील, वरू-वान्, उन्तत्मन, संयमी, निगुच सवार, शत्रुका सामना करनेकी समता, स्वसैन्य-संरकाणकी क्षमता, उपकार या अपकारके योधीच्य प्रतीकारको योच्यता, दोघ-वर्षिता, दूरदिवाता, सन्विप्रयोगोंको व्यनत करनेकी समता, कोष संबद्धनकी प्रमा, गम्मीरता, उत्यारदृष्टि आदि गुण परिराणित है।

१. आदि० ४२।२०२।२. वही, ४२।२०३। ३. कौटिसीय अर्थशास्त्र ए० ५३५।४. वही, १० ५२५।५. वही, १० ५३५।६. वही, ए० ५२६।

याज्ञबल्क्य स्मृतिर्मे राजाको उत्साही, स्यूककरूप, कृतत, बृद्धवेदी, विनय-युक्त, कुलीन, सरवादी, पवित्र, अदीर्पसूत्री, स्मृतितान्, विग्रवादी, वार्मिक, अवस्तानी, पण्डित, पूर, रहस्यवेत्ता, राज्यप्रवस्यकी विधिवज्ञाका प्रवन्त्र करते बाला, आस्पवित्रा और राजनीतिर्म प्रवीण बतलामा है।

मनुस्मृतिमें <sup>२</sup> भी राजाके गुणोंका विवेचन आमा है। ये गुण याज्ञवल्यस्मृति और कौटिलीय अर्थशास्त्रसे मिलते-जुलते हैं।

राज्यके अन्य अंग

कौटिलीय अर्थशास्त्रमें <sup>3</sup> राज्यको सप्ताग कहा है। इस सप्तागमे स्वामी, अमात्य, जनपद, दर्ग, कोच, दण्ड और मित्र ये सात गिनाये गये हैं। मानसोल्लास <sup>6</sup> में भी स्वामी, अमात्य, सुहृद्, कोष, राष्ट्र, दुर्ग एवं बलको सप्ताग कहा गया है। पूर्वमे जो राजाके गणधर्मीका विवेचन किया है, वही स्वामीका गुणधर्म है। आदिपुराणमे अमात्यको महत्त्वपूर्ण स्थान श्राप्त है। अमात्यकी योग्यनाके सम्बन्ध में बताया गया है कि कुलीन, श्रतिसम्पन्न, पवित्र, अनुरागी, बीर, धीर, निरोग नीतिशास्त्र मे पण्डित, प्रगल्भ, वाग्मी, प्राज्ञ, रागद्वेषसे रहित, सत्यसन्ध, महात्मा, दुढिचित्तवाला, निरामय, प्रजाको प्रिय तथा दक्ष होना चाहिए । कौटिलीय अर्थ-शास्त्रमे<sup>®</sup> भी अमात्य-सम्पत्तिका वर्णन आया है। बताया गया है कि अमात्यकी नियुक्ति अपने देशमें उत्पन्न हुए कुलीन, प्रगत्भ और पवित्र व्यक्तिकी होनी चाहिए। अमात्यकी योग्यताका वर्णन करते हुए कहा है कि ललित कलाओमे निपुण, अर्थशात्रका विद्वान, बुद्धिमान, स्मरणशक्ति सम्पन्न, चतुर, वाक्पट, उत्साही. प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, स्वामिभक्त, सुशील, स्वस्य, समर्थ, धैर्यवान, निर-भिमानी, प्रियदर्शी, स्थिर प्रकृति एवं डेषवृत्ति रहित होना चाहिये। मन्त्री नियुक्त करनेसे पूर्व राजाको चाहिये कि वह प्रामाणिक, सत्यवादी और आप्तपुरुषोंके द्वारा जनके निवास स्थान, आधिक स्थिति, योग्यता, शास्त्रीय पाण्डित्य, प्रत्यत्पनन-मतिस्व, स्मृति, घारणा, वाक्यपटुता प्रगरुभता, प्रतिभा, शील बल, स्वास्थ्य आदिकी जानकारी प्राप्त करे। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अनुमेय ये तीन राजव्यवहार को विधियाँ है। स्वयं देखा हुआ प्रत्यक्ष, दूसरेके माध्यमसे जाना हुआ परोक्ष और सम्पादित कार्योंसे किये जाने वाले कार्योंका अनुमान करना ही अनमेय है। राजा अमात्योंके द्वारा उक्त तीनों प्रकारके कार्यव्यवहारीका सञ्चालन अमात्यों

१. यावस्कायस्पृति, राज्यमी मन्नत्य च्छोक २०-२१०। २. की० वर्षवास्त्र १० ५२५। १०४. मानवास्त्रस्य अनुन्धार्यका च्छान २०।५. वाविषुराण ५७०। ६. मानवास्त्रस्य १२२ ५०-५६। ०. बीटिशन वर्षवास्त्र १०२८। ८. कीटिल्म वर्षवास्त्र १०२९। ६. नदी, १०२६।

के सहसोमसे करता है। अमार्थोंक बिना राज्यकाजके सञ्चालनमें अरथिक किठागई होती है। अतार्थ पूर्वतया अमार्थका परीक्षणकर ही उसकी नियुक्त करारी चाहिये। अमार्थके किये मन्तो और सिवंब शब्द भी प्रयुक्त हुए है। राज्य की अवस्था मिन-परिवर्द हारा ही सञ्चालित की जाती थी। मिन्नपरिवर्द कम-से-क्षण बार कोर अधिक-से-अधिक सात मन्त्री होते। थे। आधिपुराणमें मिन्नमें को बुद्धिमान् स्नेहों और दीर्घदधी हारा हा वा श्री का आधिपुराणमें मिन्नमें में बुद्धिमान् स्नेहों और दीर्घदधी हारा या है वे। का संस्वालनको योजना मिन्नपरियर्द ही तैयार करती थी। राजा अपनी सुनिधिकत योजनाको जब तक मन्त्रियोधे स्त्रीकृत नहीं करा लेता था, तब तक उस योजनाको लागू नहीं कर सकता था। आधिपुराणके एक सन्दर्भये यह निष्कर्ण निकलता है कि मन्त्रियो दारा योजनाको स्त्रीकृत नहीं कर सकता था। आधिपुराणके एक सन्दर्भये यह निष्कर्ण निकलता है कि मन्त्रियो दारा योजनाको स्त्रीकृत अवस्थक-सी वि

राज्यकी रक्षाके लिए परोहितको नियक्त करना भी आवश्यक माना गया है। पुरोहितको योग्यताका" कथन करते हुए बताया है कि त्रयी विद्या, दण्डनीति शान्तिकर्म, पौष्टिक और आधर्वणमे कुशल व्यक्ति ही राज्यका परोहित होता था। परोहितको दण्डनीतिका विशेषज्ञ होना अत्यावश्यक है। शुक्राचार्यने शुक्र<sup>६</sup>-नोतिम बताया है कि दण्डनीति ही एक ऐसी विद्या है जिस पर सभी अन्य विद्याओका योगक्षेम निर्भर रहता है। पुरोहित शान्तिकर्मद्वारा दुर्भिक्ष, अवर्षण, एवं कृषि सम्बन्धी बीमारियोका शमन करता था। पशुओ और मनुष्योंने जो महामारिमाँ उत्पन्न होती थी उनका निवारण वैद्य औषियों द्वारा और पुरोहित अपने शान्तिकर्म द्वारा करता था। याज्ञवल्क्यस्मृति अमे पुरोहितको ज्योतिष शास्त्रका जाता. समस्त शास्त्रोंमे समृद्ध, अर्थशास्त्रमे कुशल और शान्तिकर्ममे प्रवीण बतलाया है। मनुस्मृति में भी मनुने गृह्यकर्म और शान्त्यादिक मोंने प्रवीण परोहितको कहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्र<sup>९</sup>मे पुरोहितको शास्त्र प्रतिपादित विद्याओंसे यक्त, उन्नत, कुलशीलवान पडङ्गवेदका जाता, ज्योतिषशास्त्र-शकुनशास्त्र-दण्डनीतिशास्त्रमे अत्यन्त निपुण, दैवी मानुषी आपत्तियोंके प्रतीकारमें समर्थ होना चाहिये। इसी प्रकार शकका कचन हैं। कि जो मन्त्र और अनुष्ठानमें सम्पन्न, वेद-श्रमीका ज्ञाता कर्म तत्पर जितेन्द्रिय, जितक्रोध, लोभ तथा मोहसे रहित, वेदके षडंगोका जाता, धनुविद्या तथा धर्मका जाता, स्व और परराष्ट्रनीतिका अभिज्ञ परोहित होता है। संक्षेपमे इतना ही कहा जा सकता है कि न्याय और धर्मका

र. ब्राडिपुराण ४१९० ( पूर्वार्ड )। २. बही, ४१९६० (उत्तरार्ड )। ३. बही, ४१९६३ तथा ४१९५। ४. बही, ५१७। ५. मानसोल्डास १११६० । ६. मानसोल्डास *५० १५० पर* वर्षुत । ७. वाह० १।१२३ ।८. मनु० ७'७८। ९. बर्बं० ११६१५ । १०. ह्युक्त० १७७-७८ ।

प्रतिनिधि राष्ट्रमें पुरोहित होता था। आदिप्राणका प्रत्येक राजा अपनी राज-परियद्में पुरोहितकी नियुक्ति करता हुआ दिखलाई पड़ता है। भरत चक्रवर्सी जैसे सम्राटके यहाँ बुढिसागर पुरोहित नियुक्त था। पुरोहितके अध्ययमसे ऐसा प्रत्रीत होता है कि पुरोहित दिख वर्गका प्रतिनिधि होता था। यह राज्याभिषेकके अवसरपर त्यायकी सहग राजाको देता था और उसे न्यायनीतित सासन करनेके लिए अनुवासित करता था। आदिपुराणये उसी राष्ट्रको समृद साना गया है जो सप्तायपूर्ण है।

सेनाध्यक्ष २

सेनापतिका स्थान राज्यके सप्तागोमें महत्त्वपूर्ण है। सेना हो राजाको विजयका कारण होती है और सेनाका चुनाह करसे संगठन एक मोण्य सेनापति ही कर सकता है। सेनापतिके गुणोंमें बताया गया है कि उसे कुठवान, शीठ-बान, धैर्पवान, अनेक भाषाओंमें निष्ण, गजास्वर चढ़नेसे देश, शत्त्राक्ष सास्त्रका बाता, शकुनविद्, आक्रयकतानुसार प्रारम्भिक विकित्साका बाता, वाहुनविद्, आक्रयकतानुसार प्रारम्भिक विकित्साका बाता, वाहुनविद, अव्ययकतानुसार प्रारम्भिक विकित्साका बाता, वाहुनविद, अव्ययक्त वाहों, मचुरभावी, दान्त, मितान्त्र, दिवान, स्वर्वान, स्वर

कौटित्य अर्थवास्त्रमे तेनापतिकी योग्यताका वर्णन करते हुए बताया है कि सेनाके वारों अंगोंके प्रत्येक कार्यको उसे जानना चाहिये। प्रत्येक प्रकारके युवसे स्मी प्रकारके अरूतवास्त्रक संवाजनका परिज्ञान भी उसे होना चाहिये। हार्या चोडेपर चढना, और रखसञ्चालक करतेमें भी अत्यत्य प्रवीण होना चाहिये। चतुर्रेगी सेनाके प्रत्येक कार्यका उसे परिज्ञान होना चाहिये। युढमें उनका कार्य अपनी सेनापर पूर्ण नियन्त्रमा रखनेके साथ हो साथ जक्को सेनाफो नियन्त्रित करना भी है। इस्रकार सेनापतिका महत्त्व आविषुराणमें स्वीकृत है। भरत जैता सन्नाप्ट भी अयोध्य सेनापतिका महत्त्व कार्यिपुराणमें स्वीकृत है।

प्रधान सेनापतिकै अतिरिक्त रवतेनाध्यक्ष, पैरलसेनाध्यक्ष, हस्तिसेनाध्यक्ष और अव्यक्षनाध्यक्षेकों भी नियुक्तियों को जातो थी। इन सभी सेनाध्यक्षोंको पुरवीर होनेके ताथ-शाथ युद्धकला और शास्त्रोमे भी प्रयोग होना चाहिए। जनसेनाध्यक्षके सम्बन्धमें बताया गया है कि उसे हाथियोंको प्रकृति, बाह्मत एवं गुणीको जानकारी होनी चाहिये। सैन्यष्ठन्वास्त्रमें गजीका वस्त्रमा किस प्रकार किया जा सकता है और गर्बोकी शिक्षा किस प्रकार निष्पास को जा

बादिपुराण १७१७५। २. बादिपुराण ५।७। १. मानसोल्टास २।२१२०-१२।
 भौ० अर्य ० ६० २९३। ५. बादि ९ २७१७४। ६. विशेष जाननेकै छिप देखिये, कोळित्य अयशास्त्रका हस्ति सेना मक्सण ६० २८३-२१।

तकती है लादि वारोंका परिज्ञान भी हस्तिवेनाध्यलको होना वाहिये। जब्बवेनाप्रक्षकों अवसोको नरूक, रोग, प्रकृति पुण्योग, ब्रादि बारोंकी जानकारिकै
साथ सेनामे व्यवहृत होनेवाके पोटोंकी विधा-दीधा क्रिय प्रकारको होनी वाहियों,
साथ सेनामे व्यवहृत होनेवाके पोटोंकी विधा-दीधा क्रिय प्रकारको होनी वाहियों,
स्वसंवालनके विधिविधानोंके सम्बन्ध्यमे परिज्ञान रहना ब्रावस्थक है। देवस्थ,
पुष्पस्थ, सांबामिकस्थ, पारमाणिकस्य, ब्रादि विधिव्ध प्रकारके रथोकी जानकारोंके साथ सम्बन्धक्वाल एवं यूवमे रथोके व्यवहार किये जानेकी विधिक्य होता ब्रावस्थक है। देवलसेनाध्यक वैकानों कार्यव्यवस्थाके सम्बन्धमे पूर्णजाता होता था। उसे श्रीणवल विभिन्न प्रदेशोगे रखी गयो सेना, मित्रवल—मित्रदाना को सेना; अमित्रवल—चेन्नमोगो सेनाका पूर्णपरिक्ता होना ब्रावस्थक है। देवलमेना-प्रकार जंगल, तराई, सोर्चाबन्दी छलकप्य, ब्राई बोदना, दिन युव, रानियुव ब्रादिकों भी जानकारी रखाता था। देवकालकी दृष्टिसे नेनाओंकी उपयोगिताओं और अनुपर्योगिताओंका भी उसे जान रहता था।

#### कोखाध्यक्ष

कोग पाण्यका आचार है। कोटिस्पर्न " कोचपूर्वा सर्वारम्मा." नहा है जिसका अर्थ है कि समस्त कार्योका आचार कोच है। कोचकी सुराजा एवं वृद्धिके लिए कोघाध्यालकी निपृष्ठित परमावस्यक है। कोघाध्यालको सोचायाने वृद्धिके लिए कोघाध्यालकी निपृष्ठित परमावस्यक है। कोघाध्यालको सोचायाने स्वार्थित होना चाहिये को गुणाकार, भागदार और वैद्यारीक विषये सुवारिचत होना चाहिये । ईच्या, देव, लोम, सासस्य जादि दुर्गुणोका अलाव रस्तावस्यक है। कोघाध्यारके पर आदिपुराले समुचार सेखि निपृष्ठक किया जाता है। यह कोच्यूबिके उपायोधि मो अवयात स्वार्थ है। कोघाध्यार के अध्याध्यक्ष है। सह सत्यक्षी वताया गया है। कोघाष्यारके अध्याध्यक्ष कोच लिए 'बीमुट्ड' आया है। कोघाषारके अध्याध्यक्ष कोच निप्तावस्य कार्योक्ष है। इस सत्यक्षी वताया गया है कि कोघाषारके अध्याध्यक्ष कार्योक्ष कार्योक्ष कार्याच्यक्षी है। इस सत्यक्षी वताया गया है कि कोघाषारके अधिकारीको धमकाकर बळवान लोग घनादि सामान निकाल-कर ले आती हो।

दण्डाधिकारी

दण्डाधिकारीका दूसरा नाम धर्माधिकारी भी है। आदिपुराणमे उसको

१. विशोध जाननेके क्रिय देखिये कॉठ खर्यंत का अव्वसेना प्रकरण पुरु २७४-२८२। २. विशेष क्रिय कॉट अर्थंत एवं सेना प्रवरण पुरु २०६२। इ. विशेष जाननेके लिप देखिये— क्रांतिकीक क्रियंत्र केरियस्थेना प्रकरण पुरु २६२। ५. वर्षी, पुरु १३२। ५. आदिपुराण इक्तर्य, ६. वर्षी, ८१२५। ६. वर्षी, पुरु ।

अधिकृत या अधिकारी शक्य द्वारा अभिहित किया गया है। वण्डाधिकारी राष्ट्रमें म्यायस्थ प्रत्येक कार्यका निर्णय करता बीर उस निर्णय के अनुसार लोगोंको स्वलके लिए बास्य करता था। प्रशासन सम्बन्धों कार्यको देवरेख इसीके द्वारा सम्प्रत होतों थी। यह पक्षापत रिहुत न्याय करता था। राषदेख घुन्य, लोग, मोह आदि दुर्गुणोंसे रहित होता था। किसी भी प्रकारक प्रलोभन इसे अपने कर्तव्य-पद्मी विचलित नहीं कर सकते थे। न्याय करनेमें यह अपने सहसीगियोंसे भी सलाह लेता था। अपराधोंकी छानवीन करना, और निष्यक्ष स्पर्व अपराधोंक छानवीन करना, और निष्यक्ष स्पर्व अपराधक अनसार दण्ड देवेकी घोषणा यण्डाधिकारीका कार्य था।

#### तस्य और अवाग

आदिपुराणमे तन्त्र और अवायका विस्तृत वर्णन आया है। तन्त्रका अर्घ स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करवा है। राजा अपने मनिवरियदके सहयोगते स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करवा है। राजा अपने मनिवरियदके सहयोगते स्वराष्ट्रकी व्यवस्था करतेने सफल होता था। मनिवरियदमें मनिवयोक विशिद्ध करिया स्वरो आव-स्वराध्यक्ष, दुरोहित, वश्वाधिकारी भी सम्मित्त्रत रहते थे। राजाका सबसे आव-स्वराध्यक्ष, दुरोहित, वश्वाधिकारी भी सम्मित्त्र करिया, उसकी रक्षा करता एवं प्रजाको सभी प्रकारसे मुखी बनाना था। राष्ट्रकत्याणके लिए राजा अपने मनिवयोषे परामर्थ करता था। रोतन्त्रको बुलाकर अपने तन्त्रको व्यवस्थाके सन्दर्भमे विचार-विनिम्य करता था। रोतन्त्रके अन्तर्गत्र स्वराष्ट्रसम्बासे सभी प्रकारको व्यवस्थारों आती है।

अवाय<sup>9</sup> परराष्ट्र जीतिका निर्धारण है। अर्थात् परराष्ट्रोके साथ कैसा सम्बन्ध होना चाहिये, दनके वाथ किस प्रकारका अवहार करतेसे या किस प्रकारको नीतिक निर्धारण करनेसे सन्धि आदि कार्य कुथ्यदिस्थत रह सकते हैं—इस अवार की विचारसरिको अवाय कहा जाता है। सुयोग्य शासकके लिए तन्त्र की चिन्ता जितनी आवश्यक है उससे कही अधिक जवायकी। परराष्ट्रोंके साथ ज्याव-सायिक नीति निर्धारित करना एवं यातायातके साथनोंके सम्बन्धये सन्धि स्थापित करना एवं यातायातके साथनोंके सम्बन्धये सीत्र स्थापित स्थापित सीत्र सी

षाड्गृण्य सिद्धान्त

आदिपुराणके भारतमे राज्यकी वैदेशिक नीतिका सञ्चालन षाड्गुण्य सिद्धान्तके अनसार किया जाता था। इसके छ अंग<sup>3</sup> निग्न प्रकार हैं—

- १. सन्धि
  - २. विग्रह

आविपुराण ११।८१ – व्ह तथा ४१।१३७। २. वही, ४१।१३= तथा ४६।७२।३.
 वही, २८।२८ तथा ४१।१३८–१३९।

३ आसन

४ यान

५. संश्रय

६ दैधीभाव

### सन्धि

प्रतिज्ञापर्वक किसी अन्य राज्यसे किन्ही विशेष शर्तोके अनुसार समझौता कर लिया जाय तो वह सन्धि है। सन्धिके कई भेद है। जब विजित राजा जीतनेबाले राजाके कहे अनसार सेना तथा अपनी शक्तिके अनसार धन लेकर उसके सामने आत्मसमर्पण करता है तो वह अमिष सन्धि कहलाती है। सेनापित और राजकमारको शत्रके सामने भेजकर जो सन्धिकी जाती है. उसे परुधान्तर सन्धिकहते हैं। इसीको आत्मरक्षण सन्धिभी कहा गया है। क्योंकि विजित राजा शत्रके दरबारमे न जानेसे आत्मरक्षा कर लेता है। शत्रके कार्यकी सिद्धिके लिए 'में स्वयं अकेला ही जाऊँगाया मेरी सेना ही जायेगी, इस प्रकारकी सर्त रखकर जो सन्धि की जाती है उसे अदष्टपरुष सन्धि कहते हैं। इस सन्धिसे मस्य मैनिकों और राजाकी रक्षा होती है। अतः इसे दण्डमस्यात्म रक्षण सन्धि भी कहा जाता है। उक्त तीनों सन्धियोंमेसे प्रथम दो सन्धियोंमे विश्वासके लिए जब विजेता राजा प्रमुख राजपरुषोंजी कन्याओंसे विवाह करे और तीसरी सन्धिमे शत्रको विष आदि गृढप्रयोगों हारा वशमें करे तो इस प्रकारकी तीनों सन्धियोको दण्डोपनत सन्धि कहते हैं। धन आदि देकर अमात्य आदिको जिस सन्धिके द्वारा छडाया धाय उसे परिक्रम सन्धि कहते हैं। परिक्रय सन्धिको सविधाप वंक निभानेके लिए जब किश्तों द्वारा धन दिया जाय तो उसे उपग्रह सन्धि कहते है। किसी समय और स्थान विशेषमें धन देनेका बचन दिया जाय तो उस उपग्रह मन्धिको प्रत्यस सन्धि कहते हैं। निश्चित किये हुए धनको नियत समयमे देना और कत्या आदिके दानसे भविष्यमे सखकारी सन्धिकी सुवर्ण सन्धि कहा जाता है। क्योंकि इससे विश्वास उत्पन्न होकर दोनोमें एकता स्थापित हो जाती है। इस सन्धिके विपरीत जिस सन्धिके अनुसार मागी हुई धनराशि तत्काल देनी पढे उसे कयाल सन्धि कहते हैं । कौटिल्यके अर्थशास्त्र भे सन्धि-व्यवस्थाका विस्तत वर्णन आया है ।

# विग्रह

राजा सुन्दर यत्नों, सहायको, सामर्थ्य और बलके अनुसार परामर्श हीन या मन्त्रिपरिषद्से होन राजाके साथ विग्रह करे। कौटिल्यने ''अपकारो विग्रह:''<sup>२</sup> कहा

१. विशेष जाननेके छिप कौटिल्य अर्थशास्त्र, पू० ५४९-५६३। २. वही, पू० ५४६।

है जर्बात् किसी राजाका अपकार करना विग्रह है। विग्रह या विगाड़ हीन शक्ति वालेसे ही करना चाहिये, सबलगक्ति वालेसे नही। विग्रह आठ प्रकारके होते हैं—

- १. कामज-स्त्रीके कारण उत्पन्न विग्रह
- २. लोभज-धनहरणके कारण उत्पन्न विग्रह
- ३. भूभव भूमिके कारण उत्पन्न विग्रह
- ४. मानसम्भव--मानरकाकेलिए उत्पन्न विग्रह
- ५. अभयाख्य---शरणागतकी रक्षाके लिए उत्पन्न विग्रह
- ६. इष्टज—इष्ट मित्र अथवा मित्रके लिए उत्पन्न विग्रह
- ७. सदोत्थित सद, विद्या, धन, यौवन आदिके आहंकारके कारण उत्पन्न विग्रह
- एकद्रक्यासिलाय—किसी एक ही अर्थकी दृष्टिसे आपसमे सम्यन्त्र होनेवाला विग्रह ।

विष्रहके प्रमुख कारण स्त्री घन भूमि और सद ही हैं। भरत और बाहुबिकका विष्रह सत्तामदके कारण ही हुआ है। राजनीतिका यह नियम है कि कोष एवं प्रभुशक्तिकी समृद्धिके छिए विजयी राजाको विग्रहमे प्रवृत्त होना चाहिए।

#### आसन

कीटित्य अर्थशास्त्रमें 'उपेशणमासनम्' कहकर उपेशा कर देना ही आधन बरालाया है। स्थान और उपेशण आसनके पर्यावाची शब्द हैं। धनुके बराबर शक्तिका होना आसन है। जब शनुकी अर्थशा अल्पशिक हो तो स्थान तथा उपायोंका प्रयोग करना अथवा कम करना उपेशण है। मानसोत्कासमें दश प्रकारिक आसनोंका उल्लेख मिलता है—

- १. स्वस्थासन-चात्रुके निष्कण्टक राज्यको देखकर अपने स्थानपर स्थित रहना ।
- २, उपेक्यासन—शत्रुकी अधिक शक्तिका अनुमानकर शत्रुके नाशको विद्याता पर छोड़ देना।
  - ३. मार्गरीवासन-मार्गके अवस्य होनेसे उपेक्षा करना ।
- ४. दुर्गसाच्यासन—दुर्गकी शक्तिविद्योषके कारण आक्रमण न कर उसके समीपवर्ती प्रदेशमें वास करना ।
- राष्ट्रस्वीकरणासन—हरुपूर्वक प्राप्त किये हुए राष्ट्रको वशमें करनेके हेतु
   वहाँ निवास करना ।

१. कोटिल्य सर्वशास्त्र ए० ५४९ ।

- रमणीयासन—विजिगीषु राजा गुद्धस्थळमें शत्रुओंको मार यदि वहाँके रमणीय स्थानों पर निवास करे तो वह रमणीयासन कहळाता है।
- ७. निकटासन अत्यन्त दूर पर स्थित शत्रुके लिए उद्यत राजा जब समीप जाकर अपना स्थान बनाता है. तो उसे निकटासन कहते हैं।
  - ८. दूरमार्गासन-अत्यन्त दूरदेशमे जाकर कुछ काल तक निवास करना ।
- प्रलोभासन—अन्य राजाके द्वारा प्रलोभन दिये जाने पर निवास करना प्रलोभासन है।
- १०. पराधीनासन—स्नेह अववा वैर भावसे जब राजा अपने देशको नही जा पाता तो वह स्थान पराधीनासन कहळाता है।

आ शय यह है कि अपनी शक्तिकी कमजोरीके कारण कुछ न कर विशेष अवसरकी प्रतीक्षामें स्थित रहना आ सनै है।

यानका अर्घ है प्रवाण करना। कोई राजा अन्य राजा पर आक्रमण करनेके लिए जो प्रयाण करता है, उसको यान कहते हैं। प्रयाण करते समय राजाको यात्रा सम्बन्धी शुकुनोपर भी विचार करना चाहिए। मत्स्यपुराणमें विजोगीयु राजाके यानके विचयमे कहा गया है कि जब शत्रु अपने शत्रुक्षोंसे पीडित हो अथवा विचत्तियों में कंसा हुआ हो, उस समय विजीगीयुको आक्रमण करना चाहिते। वस्ततः यान और आसन विश्वहके ही क्यान्तर है।

#### संश्रय

यात

स्वयं हीनविस्तवाला होनेपर अब राजा अपनी विजयके लक्षण नहीं देखता स्वया बलला राजा हारा पीडिट किया जाता है तो वह क्षेत्र स्वाचका आध्य प्रहण करता है। संजयका अयं है कि किसी राजाकी वारण प्रहण करता। पर यहाँ यह विचारणीय है कि वारण प्रहण करते समय ऐसे राजाकी वारण लेनी चाहिये, जिसकी व्यक्ति कहां को सिक्त हो। संजयके दुगंका भी प्रहण किया जाता है और जन्य राजा भी। तथ्य यह है कि बलवाली प्रतिदस्दी राजाका आश्रय यहण करते हो रहा हो। वार्त है कि कलवाली प्रतिदस्दी राजाका आश्रय यहण करने हो रहा हो। वार्ती है।

### देधीभाव

दो बली धनुजोंके सम्प्र वाणी द्वारा अपनेको समर्पित करते हुए काकको आँखके समान द्वैधीभावका आंचरण करना द्वैधीभाव है। द्वैधीभावका शास्त्रिक अर्थ है दोनों ओर मिळे रहना। कौटिल्यने सन्यि और विसह दोनों गुणोंके एक

१. विदोष जाननेके छिए देखिये---मानसोल्छास एक सांस्कृतिक अध्ययम पू० २२३।२२४ ।

साय प्रयोग करनेको हैथीनाव कहा है। हैथीनावका आवरण परराष्ट्रके साय सम्बन्ध निर्माहके किए किया जाता है। राजनीतिशास्त्रका नियम है कि एक दूसरेको हानि पहुँचानेमे अदमयं धनिषकी इच्छा रखने वाले विजिगोपु जीर प्रमु राजाको चाहिये कि वै विद्यह करके आठनका खहारा लें या सनिष करके आधन का सहारा लें। जब धनु राजा ब्यदानींम फैसा हो, उस समय यानका प्रयोग करना चाहिये। विजिगीपु राजाको चाहिये कि चोहो-सी विचित्तमे फैसे राजापर पहले आक्रमण करे। इस प्रकार चाइगुच्य सिद्धान्त हारा वैदेशिक गीतिका संचा-छन करना चाहिये।

#### ਰੀਜ਼ ਕਲਾ

बलका नाम ही शक्ति है और शक्तिक तीन मेद हैं। मन्त्रशक्तिको झान-बल, प्रभुशक्तिको कोश और सेनाबल एवं उत्साहशक्तिको विक्रमबल कहते हैं। इन शक्तियोसे युक्त राजा 'येष्ठ होता हैं। इनसे होन निबंज और समान शक्ति वाला मध्यमबालो कहलाता हैं। राजाको चाहिये कि वह अपनी शक्तिको बतानेके लिए निरन्तर यन्तरील रहें। सैन्यशक्ति राज्यकी सात प्रकृतिसोंमेसे एक है। सेना छ प्रकार को बतायी गयी है।

#### चार जवाय<sup>३</sup>

अपने राज्यविस्तार और प्रजापर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिए चार उपायोंका आश्रम प्रहण करना पहता है। इन चार उपायोंके साम सर्वोत्तम, नेक मध्यम, दान अपम और दण्ड कहनम है। विना द्रण्यकी हानिके उपाय रहित कार्यके सिद्ध हो आनेके कारण साम अप्यन्त उत्तम माना गया है। कुलीमों, इतज्ञो, उदार चित्तवालों एवं मेथावियोंके साथ गामका व्यवहार करना वाहिये। सामका अर्थ है बचनवाहां सर्व ने चार करना। 'तुम्हारे समान मेरा कोई मित्र नहीं यह मित्रवियक साम है। इपाके और तुमको पिककर शब्दका सामना है, 'एक हुयरको सहस्ता करनी हैं यह शब्दियसक साम है।

यो शत्रु साम जपायके द्वारा वधा न हो, उसे भेद द्वारा वधामें करना माहिये। मेक्का अर्थ है कि शत्रुको किसी अन्य शत्रुसे छड़ाकर उसकी प्रक्ति सीण कर देना। साममें स्वयं मिछनेका प्रयक्त किया जाता है, पर मेहमें कूट झांककर आधीनता स्वीकार करानी पड़ती है।

तीसरा उपाय दान या दाम है। धन देकर या अन्य कोई भौतिक वस्तु देकर धत्रुको प्रसन्न करना दान उपाय है। दान उपाय द्वारा लोभी राजा सहज-

१. माविपुराण ११।१८६ । २. वही, ८।२५३ ।

अभीन हो जाता है। बतः भूमि, द्रव्य, कन्या एवं अभय दान द्वारा शत्रुको अनु-कृल बनाना दान नामक उपाय है।

जहाँ साम, दाम और भेद थे तीनों उपाय निष्फळ हो जाते हैं वहाँ दण्ड उपाय स्थवहारमें लाना पडता है। पर दण्ड उपायका प्रयोग करनेके पूर्व अपनी शिन्त और दलका विश्व कर लेना आवश्यक है। दण्डका प्रयोग शिन्तहोंन पर हो किया जा सकता है, सबल पर नहीं। इस प्रकार उन्त चार उपायों द्वारा शत्रु और यिशोंको अपने अपीन बनाना चालिये।

#### शासन-पद्धति

लादिपुराणमे प्रतिपादित भारतका वासन धामीण पद्धतिसे होता था। ग्रामीण पद्धतिका व्यथं यह है कि प्रत्येक वड़ा गाँव राष्ट्रका व्या समझा वाता वा और उसीकी मुज्यवस्थासे समस्त राज्य या राष्ट्रकी मुज्यवस्था समझी जाती ही। ग्राम सम्बन्धी कल्याणके लिए राजा निम्न कार्य सम्बन्ध करता था'—

- १ गौत बसाना।
- २. उपमोक्ताओं के योग्य नियम बनाना।
  - ३. वेगार लेना।
- ४. अपराधियोंको दण्ड देना ।
- ५. जनतासे राजस्व या अन्य कर वसूल करना।

प्रामोको आदर्श बनानेके लिए राज्यको जोरसे सभी प्रकारको सुव्यवस्थाएँ प्रवक्तित रहतो थी। प्रत्येक तांकका एक पृथ्विया रहता था, जो गोवोक्षी तात्का लिक जावरकता जोले पूर्त करता कीर उत्पन्न हुई कठिन समस्याओंको दण्ड-धर्माधिकारों ज्ञया जन्म पदाधिकारों को निवेदित करता था। व्यवधिकारों के ज्ञितिक शासनप्रवस्था स्वयं राजा समिलित होता और गृह समस्याओं एवं प्रयंक्त अपराधोको स्वयं अगनिक स्वयं या। प्रधासनकी इकाई गोवके रहते पर्यं ना मार्गिक स्वयं प्राचिक स्वयं स्वयं स्वयं होता कोर । राजा व्यवस्थाको सुद्ध स्वानिक हिए द्वेत एवं गुसवर भी नियुक्त करता था।

दूत एवं गुप्तचर

बाहिपुराणमें गुप्तचरींको राजाका चलु कहा गया है। नेत्र तो केवल मुखको योमा ही बढाते हैं और प्रायमिको देखनेका ही कार्य करते हैं, पर गुप्तचर रहस्य-पूर्ण बातोंका पता लगाकर राज्यशासनको मुदृढ्द बताते हैं। बताया <sup>3</sup> है— चल्लक्ष्मारे विचाहक तस्याधीकाण्यक्षाते।

चक्कुश्चारा विचारश्च तस्यासाकायदशन । चक्कुची पुनरस्यास्य मण्डने दश्यदर्शने ॥

१. मादि० १६। १६८। २. वही, २९।१२३। ३. बादिपुराण ४।१७०।

उक्त पण्डके अध्ययनसे निम्बलिखित निष्कर्ष उपस्थित होते हैं। (१) गुप्तचर राज्य-अध्ययमा एवं शासन-अध्ययशाचे सुद्ध बनानेमें सहायक हैं। (२) प्रवाके मुख्य एवं उसकी शास्तिमें बाधा उत्पन्न करनेवालोंका पदा गुप्तचरों द्वारा ही स्नपता है। (३) प्रमुख सुवनाओंको एकपकर गुप्तचर राजाके गास गुहुँवाते हैं।

शासनव्यवस्थाने लिए गुप्तचर विभाग अत्यन्त आवस्यम है। शासनमें विक्त या गढ़बढ़ी उत्पान करनेवालीको जानकारी गुप्तचर विभागसे ही प्राप्त होती थी। स्वराष्ट्र और परराष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्थाएँ और सुचनाएँ एकत्र करनेका कार्य गुप्तचर विभाग हो करता था। शासन सञ्चाकके लिए कौटित्यने भी सन्धि, विग्रह, चत्त्वाय और तीन विकासकों उपयोगी माना है।

शासनको पुदृह बनानेके हेतु गुप्त मन्त्रणा आवश्यक है। यह गुप्तमंत्रणा मन्त्रि-परिष्दके साथ की जाती थी। धनु देशको और दूरोंको मेजना और अपने सन्देश वहाँ पहुँचाकर शासनव्यवस्थाको सुदृढ़ करना आवश्यक था। दूर तीन प्रकारके बताये गये हैं—

- १. नि.सृष्टार्थ
- २. परमितार्थ
- 3. जासनार्थ

आदिपुराणये निःसृष्टार्थं दूतका उल्लेख आया है जिसमे समात्यके सम्पूर्ण गुण सर्तमान हों उसे निःसृष्टार्थ, जिसमें लीधाई गुण हीन हों उसे परिसारार्थं और आये गुण होन हों उसे सासनार्थ कहा तथा है। राजदूतको चाहिए कि वह सात्र देशके बनराकक, सीमाराक्षक, नगरराक्षक, नगरावाहियों और जनस्वलादियोंसे मित्रठा करें। शत्रु देशकी राजधानी, दुर्ग, राज्यसीमा, आय, उपज, आजी-विकाले सामन, राष्ट्रस्ताके तरीके एवं बहुकि गुम नेदोंकी दूतको जानकारी प्राप्त-करनी चाहिए। सनुराजांके देशमें प्रसेश करनेके पूर्व बहुकि राजांसे उस का प्राप्त कर कैमी चाहिए, तभी बहु बहु अपने कार्यंसे सिद्धि प्राप्त कर सकेगा।

शासनध्यतस्थाके लिए रण्ड परमावश्यक माना गया है। यदि अपराधी को रण्ड न दिया जाय, तो अपराधीको संस्था निरन्तर बढ़तो जायगी। एवं राष्ट्र-की रक्षा बुराइयोसे नहीं हो सकेगी। अपराधीको रण्ड देकर शासनस्थयस्थाको वरितार्थ किया जाता है। मोगभूमिके बाद हा, मा, चिक्के रूपमे रण्डस्थयस्था प्रचित्त थी, पर जैसे जी अपराध करतेका प्रवृत्ति बढ़तो गयी वेसे वैसे रण्डस्थ स्था भी जनरोत्तर कही होती गयी। आदिपुराणके भारतमे तीन प्रकारके रण्ड<sup>2</sup> प्रचित्त ये जो अपराधके कनुसार दिये जाते थे।

१. आदिपुराण ४३।२०२ । २. वही, ४२।४६ ।

- १. अर्थहरणदण्डः ।
  - २. शारीरिक क्लेशरूप दण्ड
  - ३. प्राणहरणरूप दण्ड

बाविपुराणके अन्य सन्दर्भोंनें भी दुष्टोंके दमनका निकरण आया है। अहं-कारी और दुष्टोंका दमन आवश्यक माना गया है। बिना दमनके शासनका सञ्चालन सम्भव ही नहीं है।

# पुलिस व्यवस्था

बासनतन्त्रको सुज्यवस्थित करनेके लिए पुलिसका भी प्रवन्य था। पुलिसके विरक्ष अधिकारीको तलबर कहा गया है। चोर, क्रकेत एवं इसी प्रकारके अन्य अपराधियोको पकडनेके लिए आरली नियुक्त रहते थे। तलबरका पर्याध्याची आरला भी आया है। पुलिस अपराधीको पकडकर निम्नलिसित वार प्रकार के कुछ देती थी।

- १. मत्तिकाभक्षण ।
- २. विष्टाभक्षण ।
- ३. मल्लो द्वारा मुक्के।
- ४. सर्वस्वहरण ।

कतियय राजकर्मचारी उत्कोच में भी ग्रहण करते ये। ये उत्कोच अर्थात् पूस केकर अपराधिको छोड देते ये। जब वश्याधिकारी या राजा घूस छेनेवाकोल पक्क छेता था तो। उद्य सूसलोरको अपंकर दण्ड दिया जाता था। अंगच्छेन, बागावहरण एवं प्राण्यस्य तक दिया जाता था। आदिपुराणके एक उपाध्यानमें बताया है कि कस्नुमतीने राजाके वामग्रहके पहरेवारको धन देकर अपने वध्य कर छिया और कहा कि तुम रातके समय देवताको तरह तिरोहित होकर कहना कि है राजन् ! कुबेरिन प्रतिके समान पूज्य है, अत: सदा उसे अपने पास नहीं रखता चाहिये। आवस्यकता पड़नेपर ही कुबेरिन को जुकरान चाहिये। यहरे- द्वारन कर्ममात्रके कपनका अनुसरण किया, जिससे राजाने कुबेरिनको अपने यहाँहे हटा दिया। पर आगे चलकर धूसकोरोको यह बात प्रकट हो गयी, जिससे तथा अपिक स्वारति हटा दिया। पर आगे चलकर धूसकोरोको यह बात प्रकट हो गयी,

#### आर्थिक आयके साधन

राजकोषकी समृद्धि प्रजाहारा वसूल किये गये करोंसे तो होती ही थी, पर

र. स्नादिपुराण ४२।१६४ । २. वहीं, ४६।२०४ । ३. वहीं, ४६।२६१ । ४. वहीं, ४६।२९२–२५३ । ५. वहीं, ४६।२६६ । ६. वहीं, ४६।५२–५६ ।

कायके और भी साधन थे। इतियर उपजका पहांच कर ित्या जाता था। सानों भी भी स्वर्ण, रवत, लोह, मणिमाणिस्य बादि पदार्थ ग्राप्त किन्दे ताते थे। एक सन्दर्भते ऐहा भी संकेत प्राप्त होता है कि स्वर्ण बनानेकी विधि भी राष्ट्रमें प्रचलित थी। बताया गया है कि स्वायनिविशेष्ट्र सम्प्रकृति लोह स्वर्ण बन जाता था और यह स्वर्ण राजकोशकी समृद्धिका साधन होता था। कृषि उद्योग, गोपा-लन, अस्वपालन, हिंसपालन, पुरा, कैप्सालय, नट नर्तक, गायक, बादक आसिसे भी राज्यको बाय होती थी। पुर्ण, सेतु, बन और पथ भी आयके साधन थे। उत्तराधिकार और राज्याभिष्ठेक

उत्तराधिकार राजाके बड़े पुत्रको हो प्राप्त होता था। आदितीर्थकरने अपने 
राज्यका उत्तराधिकार अपने बड़े पुत्र भरतको सीण था। योथ निज्यानवे पुत्रों को 
आगोरके रूपने कुछ राज्याचा प्रदाल किया था। उत्तराधिकारी बनानेके पूर्व 
राज्यानियेक-क्रिया सम्प्रत होती थी। मन्त्री और मुकुटबढ राजा पट्टक्यक करते 
थे। पट्टक्यक के समय उत्तराधिकार प्राप्त करतेवाला राजकुमार एक छोटे सिद्धासक 
पर और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराजा एक वडे सिद्धासनपर बैठाये 
जाते थे। दिन्यमें चमर बीजन करती थी। मंगलबाध बजते थे। महाराज उत्तराधिकारीके सस्तकपर अपना मुकुट स्थापित करते थे। युवराजको सभो प्रकारके 
सुन्यर बस्त्राभूषण धारण कराये जाते थे। राज्याभिषेकके अवसरपर महाराज 
तथा अन्य सासनकार्य आशीवों होने थे।

राज्यभिषेकको विधिका पूर्णतया वर्णन आया है। इस अवसरपर नगरको ष्ट्रजा और पाताकाओंसे सजाया जाता वागा आमन्दमेरी वजती थी, बारबनि-ताएँ मंगलगान करती थी और देवागनाओं द्वारा नृत्य किया जाता वाग बन्दी-जन मंगलगाठ करते थे और वारों ओरसे जय जीवकी घोषणा की जाती विधी।

राज्याभिषेककी किवाओंको सम्पन्न करनेके लिए सभागण्डपके मध्यमागर्मे मिट्टीकी बेदी बनायी जाती थी। इस बेदी पर एक आनव्यक्षप्रका निर्माण किया जाता था। इस आनव्यक्षप्रका करार रत्नीके पूर्ण समृहसे रोगाविक सैयारकर पित्राविक तैयार को जाती थी और नामा प्रकारके विकक्षित सुगिल्यत पूष्प बहां फैला दिये जाते थे। मणियोरि जटित क्यांके उत्तर मोतियोंको बन्द-नवार कटका दी जाती थी और रेशामी बलनेक बेदोने सभी और टांग विश्व जाते थे। सम्पन्नक सम्पन्नकार्म ब्राव्यक्ति स्थापति किये जाते वे और देवांगियां स्थापति किये जाते वे और देवांगियां स्थापति किये जाते वे और देवांगियां मुंगाविक स्थापित किये जाते वे और देवांगियां मुंगाविक स्थापित किये जाते वे और देवांगियां मंत्रकृष्टव्यक्त केकर अवस्थित रहतीं थीं। स्नानको सामग्री एक

रे. आर्विपुराण रत्नारर । २. वही, ११११६८-४५। २. वही, १६११९६। ४. वही, १६१९७। ५. वही, १६११८८ । ६. वही, १६११९९। ७. वही, १६१२००। ८. वही, १६१२०१। ६. वही, १६१२०२।

दूसरेके हाथोंमें दी जाती श्री। छीलापर्वक पैरमें नपुर पहनकर देवांग**नाएँ** रुनझन करती हुई भ्रमण कर रही थीं। उसके नपरोकी ध्वनि बहुत ही समर और जानन्दमयी प्रतीत हो रही थीं?। उत्तराधिकार मिलनेवाले राजकमारको रंगमिमे सिहासन स्थापितकर पर्वदिशाकी और मल करके बैठाया जाता था 3। शन्मर्थ मनोहर गान करते थे तथा मंगलवाद्योंकी ध्वतियाँ वानन्दका सजन कर रही है थीं। नत्य करती हुई अंबनाएँ अभिषेक-क्रिया सम्पन्न होनेवाले परिवारका गणगान करती थी। सामन्त एवं अधीनस्थ राजन्यवर्ग ओवधिमिश्रित सवर्ण कलतोंमें रखे गये जलसे अभिवेक-किया सम्पन्न करते थे। अभिवेक-क्रियाके लिए गंगा, सिन्ध आदि नदियोंका जल लाया जाता था<sup>ड</sup> पण्यमय गंगाकृण्डसे और सिन्धकण्डसे भी जल लाया जाता था"। सरस्वतीं आदि अन्य नदियोंसे तथा स्वच्छ और निर्मल कृण्डोसे जल लाया गया था। वापीजल १°, केसर-कंकम यक्तभ जल, लवणसमद्वभेद, नन्दीश्वरदीप आदि प्रसिद्ध स्थानीका जल लाया गया था। इसके अतिरिक्त क्षीरसागर, नन्दीश्वरसमद् और स्वयम्भरमण समद्रका जल भी लाया जाता था 13 । सरयका जल 18 तीर्थ जल, कवायजल, . सगन्धित द्रव्य मिश्रित जरू<sup>9 क</sup> एवं गर्म कुण्डका जरू<sup>9 द</sup> लाया गया था। इस तीर्थो-पनीत जलदारा केशर, कस्तरी, चन्दन तथा अनेक जडी बृटियाँ मिश्रितकर जला-भिषेक किया जाता था। बन्दीजन मंगलपाठ<sup>९७</sup> करते थे और उत्तराधिकार प्रदान करनेवाले महाराज उत्तराधिकारीको अभिषेकके अनन्तर पट्ट बाधते व थे। तथा नाना प्रकारके सन्दर वस्त्राभवण भी १९ प्रदान किये जाते थे। उस अवसरपर धार्मिक विधि-विधान भी सम्पन्न होता था।

# राजाके भेद

आदिपुराणमे प्रभुशक्तिकी हीनाधिकताकै कारण राजाओंके निम्नलिसित भेद उपलब्ध होते हैं—

- १. चकवर्ती<sup>२०</sup>
- २. वर्षचक्रवर्ती<sup>२१</sup>
- ३. भण्डलेश्वर<sup>२२</sup>

# राजनैतिक विचार : ६-६

- ४. अर्घमण्डलेदवर<sup>9</sup>
- ५. महामाण्डलिक<sup>व</sup>
- ६. अधिराज
- ७. राजा-नपति<sup>४</sup>
- ८. भपाल

चक्रवर्ती षट्खण्डका अधिपति और संप्रमुता सम्पन्न होता हैं। अत्तीस हजार राजा इसकी अधीनता स्वीकार करते<sup>द</sup> हैं।

अर्थचक्रवर्तीके अधीन सोलह हजार राजा रहते है और यह तीन खण्डोंका अधिपति होता हैं। इसकी विभृति और वैभव चक्रवर्तीसे आधा माना गया है।

मण्डलेश्वर सम्राट् जैसा पद है। इसका राज्य पर्याप्त विस्तृत होता है। अनेक सामन्त और छोटे-छोटे नुपति इसकी अधीनतामें रहते है।

अर्धमण्डलेश्वरके अधीन एक हजार राजा रहते है और इसका वैभव मण्ड-लेश्वरकी अपेक्षा आचा होता है।

महामाण्डलिक—चार हजार राजा इसकी अधीनता स्वीकार करते हैं। अधिराजकी अधीनतामें पौचसी राजा रहते हैं।

भूपालका राज्य नृपतिकी अपेक्षा विस्तृत होता है। हाथी, घोड़े, रथ और पदाति इसके पास रहते हैं।

नृपति ( राजा ) सामान्य राजा है। प्रत्येक जनपदमे एक नृपति या राजा रहता है।

आविषुराणके भारतमें जिस राज्य-ज्यवस्थाका प्रतिपादन जाया है, उसका कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। वर्म पालन, शानित अवस्था, मुरक्षा कोर न्याय प्रदान करता ही उसका उद्देश्य है। राजा कानृन जीर व्यवस्था सुरक्षा कोर न्याय कोर नेतिक कत्याथका राज्यक, वर्म में तर नैतिक कत्याथका सम्पादक, सर्वभृत-हिततत्पर रहता है। राज्यमे अर्थको बृद्धि हे हेतु क्रपि-व्यापार, उद्योगमम्बे आदिकी प्रगति, राष्ट्रीय साधनोंका विकास, सानोंकी सुदाई, वनोंका संरक्षण, क्रपि-की सिवाई आदिका प्रवन्ध भी सम्प्रक किया जाता है। राज्यके कार्योका क्षेत्र की सिवाई आदिका प्रवन्ध भी सम्प्रक किया जाता है। राज्यके कार्योका क्षेत्र जीवनके सभी पहलू—सामाजिक, आधिक एवं वार्षिक तक विस्तृत है। प्रजा-रज्यन तथा प्रजाके बोग-वीमके किए राजाओं डारा सभी प्रकारके प्रयन्त किये जाते हैं।

रै. आवित रहाद्या र. बढी, १६।२५७ । ३. बढी, १६।२६२ । ४. बढी, ४।१३६ । ५. बढी, ४।७० । ६. बढी, ६।१६६ ।

आविपुराणकी राज्य-व्यवस्थामे हुने एक मौिलक वात यह उपलब्ध होती है कि मरत चक्रवर्ती संप्रमुता सम्पल समार है। वह प्रवानो सभी प्रकारकी सुखसुविधाएँ प्रवान करनेके लिए प्रयन्त्रचील है। उनके राज्यमें अकृष्टपच्या सैंदी होती है। प्रजा सभी प्रकारसे सुखती एवं सम्पल है। पर जब इस चक्रवर्ती के समक्ष कोई समस्या उपित्यत होती है तो यह उस समस्याका समाधान प्राप्त करनेके लिय उस समयके वर्षमेता आदितीयंकरकी धर्म-समाग्रे पहुँचता है और राज्या करने स्थान समायान समाधान प्राप्त कर वहां अपनी समस्याका समाधान प्राप्त करा है। वस समाधान द्वारा हों वह राजकार्यमे प्रवृत्त होता हैं। अत्यत्य यह स्पष्ट है कि प्रभुता सम्पन्त मृत्यिकों भी अपनी सहायताके लिये एक धर्मनेताको आवश्यकता है। धर्मनेताका स्थान राजनैतिक नेताले ऊँचा होता हैं तथा धर्मनेता हो बास्तविकारमें और और अपनेताका समन्त उसे प्राप्त और स्थान राजनैतिक करता है। यदि राजनैतिक नेता कि रंगुका हो स्था और भी सम्मेताका समन्त उसे प्राप्त को होता है। तथा स्थानेता हो तथा होती हो सक्ती।

भरत चक्रवर्तीको जो राज्यव्यवस्था है, उसकी तुलना हम गुनवशीय सम्राट् द्वितीय चन्द्रगुन चिक्रमादित्यको राज्यव्यवस्थाने कर सकते है। यदि भरत चक्रवर्तीक वैमवपरें पीराणिक वातावरणको हटा दिया जाय तो मानवित्र चन्द्र-गुन दितीयसे मिल जायागा। अत स्पष्ट है कि आदिपुराण गुनकालीन भारत को समृद्धि और राज्यव्यवस्थाका अंकन किया गया है। आदिपुराणके रचितावों का सम्बन्ध राष्ट्रकूटवंथी राजा अमोघवपंते है, पर अमोघवपंत्री राज्यव्यवस्था पर गुनकालको राज्यव्यवस्थाका पर्याप्त प्रमाव दिखलाई पढ़ता है।

# <sub>चतुर्थ परिच्छेद</sub> सैन्यबल और युद्ध

राज्यसत्ता बलपर निर्भर करती है। शुक्रने बलकी परिभाषा<sup>9</sup> देते **हुए लिखा** हैं कि जिसका आश्रय लेकर मनुष्य निःशंक होकर कार्य करता है वह बल है। उन्होंने छ प्रकारके<sup>9</sup> बल बतलाये हैं।

र. अर्थाक्तकसमी वेन कार्य कर्तुं वर्छ हि तत्। श्रुकः १११२१। २. शारीरं हि वर्ष्ट शीयंक्ड सैन्यवर्ड तदा। चतुर्यमास्थिककरं पत्रमं भीवर्ड स्पृतम् ॥ चग्रमायुर्वेछ ॥ —वही, ४१८६८-८६६।

- १. शारीरिक वल ।
- २ व्यात्मिक बल ।
- ३. सैन्य बल।
- ४. अस्त्रबस्र ।
  - ५. बुद्धिबल ।
  - ६. आयुबल ।

उपर्युक्त छहाँ बलोंमें सैन्यबल सबसे महत्त्वपूर्ण है। विम राजाके वास नीति और सैन्यबल होता हैं, उसके पास लक्ष्मों क्वयमेव पत्नी आती हैं। कोटिल्य आर्थ-सासकमें तैन्यबलको बण्यके नामसे अभिहित किया है। उनके मतानुतार राजाको सर्वेव दो प्रकारक कोपोसे अब रहता हैं—(१) आमार्थोंका कोप और (२) बाह्य-कीप। इन दोनोंसे तैन्यबल डारा हो रक्षा हो सकतो है महाभारतके अनुसार बण्यके दो क्य है—प्रकाश और गृता। सेना अथवा बल उपका प्रकाश कप है।

# सेनाकी परिभाषा

यास्त्री और अस्त्रीते मुत्तिज्यत मनुष्योके तमुदायको तेना कहा जाता है। सुक्ष ने लिखा है—''तेना यास्त्रास्त्रमंत्रका मनुष्यादियणारिमका रूप । तेनाके मुखतः दो भाग है—स्वगमा और अन्यगमा । स्वगमाके अन्तर्गत पदाधितेना तथा अन्य-गमाके अन्तर्गत रस, अस्व एवं गज आदि बाहमीरर चलनेवालों तेना आ जाती है। आदिपुराणमें तैनाके ये ही जतुरङ्ग बतलाये गये है। यो तो आदिपुराणमें सैनाकी सात कलाएँ बतलायी है, जो निमन प्रकार है—

(१) हस्तिसेना (२) अव्यक्षेत्रा (३. रयसेना (४) पदालिसेना (५) वृषसेना (६) गण्यसंदिना (७) नर्तकीरेना 1 डनमेरे प्रथम कलागे बीस इजार हाणी और आगे वाली कलाओं में दूनी-दूनी संख्या थी। यह सालों प्रकारको सेना महत्तर कहलाती थी। आदिपुराणके उक्त सन्दर्भसे यह स्पष्ट है कि सैन्यवल बहुत कास्यक्य बल माना गया है और इसके बिना राजाओंका प्रभाव विस्तृत नहीं हो सकता।

भरतचक्रवर्तीकी सेनाको षडङ्ग ही कहा है। इन षडङ्गोका वर्णन करते हुए लिखा है—

रै. बीटिसीय अर्थवास्त्र ६।२।१ । २. महाभारत शान्तिपर्व ५६।४० । १. ह्युक्तीति ४।८६४ । ४. आदिपुराण १०।१९८-१९९ ।

हस्त्यश्वरथपादातं देवाश्च समभश्चराः । षश्चनं बलमस्येति पत्रये ज्याप्य रोदसी ।।

अपितृ हस्तिनेना, अश्वतेना, रयसेना, पदातिसेना, देवसेना और विद्यापर-सेना—ये छ प्रकारकी चक्रवर्तीकी सेना थी। सेनाके झाने दण्डरूल और उसके पीछ चकरल नकता थाँ। यह रण्डरूल आधुनिक टैंक है जो मार्ग साफ करता हुआ सेनाको आगे बढनेके लिए प्रोत्साहित करता था। मार्गिक आनेनाली जन्म-सावड प्र्मिको समतल नताता था तथा आनेवाली विष्णवायाओंको दूर करता था। इस नकार आधिपुराणये चक्रवर्तीकी सेनाको महानदी के समान बताया गया है। विनिक समान अंगेक लिए अववर्तीकी सेनाको महानदी के समान बताया गया है।

महाभारतमे<sup>य</sup>रव, हस्ति, अश्व और पदातिके साथ विष्टि, नौका, चर और उपदेशक भी नेनाके अंग माने गये हैं। यह सत्य है कि युद्धके लिए प्रस्थान करते समय भार वहन करनेवाले अञ्चतर, उष्ट्र आविको आवश्यकता अवश्य एकतो है।

#### पदाति

उत्तः छ प्रकारकी सेनाओं मेसे युद्धोपयोगी तीन प्रकारकी सेना ही होती है— (१) बंशक्रमसे बेनन लेकर चलो बायी सेना (१) बंतक स्कर संगटित की गयी सेना एवं (१) युद्धे समय अपनी रक्षाके लिए अप्य मित्र राजाओं से प्राप्त की गयी सेना । अंगी सेना, जो एक प्रकारकी सुरक्षित सेना (Reserved Force) है, का उपयोग राजपानीकी रलाके लिए ही किया जाता था। रामा-

र. आविपुराण "शह। र. बही, २९।७। ३. बही, २९।१३। ४. बही, २९।१६०। ५. बही, २९।१६१। ६. महामारत शानितः ५९।४१। ७. मीटं फुरंब तथा मैत्रं श्रेषमाइविक्तं बस्म् । अमित्रमपरं पर्यः सप्तर्गं नोध्यापते ।। —मानसोन्द्रास शहापुरुष

यण'में मौल, मृत्य, मित्र और अटवी इन चार प्रकारको खेनाओंका उल्लेख आया है। महाभारतके एक प्रसंगम मौल, भृत्य, अटवी एवं श्रेणी बलका कवन किया गया है।

आदिपुराणमें बर्णित भरत चक्रवर्तीकी सेनामें भी बटवी सेना थी। इस प्रकार आदिपुराणके भारतमें प्रत्येक राजा अपनी चित्तके अनुसार सैन्य संगठन करता था। एक जन्म सन्वर्भमें भरत चक्रवर्तीकी प्रमुख सेना चतुरंग ही कही पयो है। देव और विद्यापर तो आवस्यकतानुसार ही चक्रवर्तीकी सेनाकी सहा-यताके लिए उपस्थित रहतें थें।

युक्ते किए कलती हुई तेनाके साथ बेश्याएँ भी कनती थी। आदिवुराणके एक प्रसंग्रे हमारे इस कवनकी पृष्टि होती है। बताया है—"मार्गात वाराव्यक्ति कृत्यराय्व बोन्यर्ग "मार्गात वार्यक्र विश्व कर बोग्न मार्गा जा रही थी। हाथीं के धनके कारण सम्बर्गोके पिर जाने वार्यक्रितालोंके इसन और जमनका स्वत्र बिसक गया था। इस कवनके यह ज्वनित होता है कि नुद्धके लिए प्रधाण करती हुई से नाम नर्जाक्यों बारविनाएँ भी रहती थी। संत्रीत और नृत्यकी योजना स्कन्यावारोमें को जाती थी। सेनाका सामान के जानेके लिए गर्दभ, उष्ट, व्यभ, अवकार आदि व्यवहारमं लग्ने जाती थीं। सन्ता स्वर्णक संवेषणे प्रसाण कहा जा सकता है कि आदिवुराणमें बेनाका महत्व सभी दृष्टिसोंसे स्वीकार किया गया है।

हस्ति सेना

गज प्रारम्भवे ही ऐक्वर्यशाली एवं उपयोगी बाहन माना गया है। इसी कारण भारतीय बाहनमध्ये उवकी उत्पत्ति, बीवनेके उपास, लक्षण एवं विक्षा विकार पर्योग प्राप्त होता है। हम बाहनके विवेचन सन्यमें हाथियों के मेद-प्रमेचीका वर्णन कर चुके हैं। हस्तिसेना बहुत ही महत्त्वपूर्ण मानो गयी है। युद्ध में विजयका कारण हाथी ही होते हैं। यूर, बीर, महाकाय शुमलक्षणीत युक्त एवं महोनम्मत गज विजय प्राप्तिक कारण हैं। कीटियनों "हिस्तध्यानी विजयों साक्षाम्य" कर पर्याप्त कर प्रमाणकार हों। युद्ध लिए हाथीको विजयों साक्षाम्य" कहकर गजबकती प्रशंस की है। युद्ध लिए हाथीको सुशिक्षित करना बावस्यक माना आता था। नीतिवायस्थामृत्ये सीमस्वेचने ब्राप्ति-

र. वालमीकि रामायण—दुककाण १७२४ । २. महामारत, आश्रमनासिक पर्व७७। १. आदित ३०१३ । (युर्वेट) ४ वही, १०१३। (जणराट) ४. वही, २५१६० । ६. वही, २५१६६१ । ७. वही, २५१६६२, १६४ । ८. वही, २५१६६२ । ३. कोटिय अर्थकाल २।२१४४ ।

श्वित हाबोको ज्यर्थ बतलाया है। उन्होंने लिखा है—"श्रीकिस्ता हरितनः केव्यक्समेदाणबुराः।" अवर्षि श्रीकित हासी केवल धन और प्राणीका नाथ करने बाल होता है। यदि गकके गुढ सन्वन्धी शिक्षा न दो जाय तो बह निक्चय ही सेनामे स्वच्छन्दतापुर्क विचारण करेगा और अपनी इच्छानुसार अप्र साकर सैनिकोको हानि पहुँचागेगा। यशितकलकस्पूके एक प्रसंगम बताया गया है कि जिस राजाओं पास विनीत गय नहीं होते, वे नाममात्रके राजा होते हैं और उद्धे में हो गण उनके आत्मवा जाता विनाशके कारण होते हैं।

# अश्वसेना

सुविक्षित संस्थव, यवन तथा काम्योज अध्वीते युक्त सेना उत्तम होती है। अर्थवास्त्रमे व युक्त लिए चार प्रकारके उत्तम घोडोका वर्णन आदा है। काम्योज में, सैन्यव में, आरद्ज एवं वनायुज । इन वारों प्रकारके घोडोको हो काम्योज में, सैन्यव में, आरद्ज एवं वनायुज । इन वारों प्रकारके घोडोको हो स्वितिक वाह्मीक, तैतिक, गान्यार और वाष्य अध्योको भी उपयोगी माना गया है। सहामारतमे अध्योको भी उपयोगी माना गया है। सहामारतमे अध्योको भी प्रमाण काम काम तथा उत्साहते भरतेके लिए युक्के पूर्व महिरापान कराये जानेका निर्देश आया है। आदिपुराणके अध्ययनके अस्तरत होता है कि बाह्मीक, तैतिक और वाष्य अध्य मध्यमकेटिक होते थे। उत्तमकोटिक अध्योग पूर्वोक्त चार प्रनारके अद्योको हो गणना भी जाती है। अध्य वाहनकामके अतिरक्त गुढ़ भी सन्यय करते थे। नकुलावय- आसम्बन्ध व्याप है-

"चन्द्रहीना यथा रात्रिः पतिर्हीना पतिश्रता। हयहीना तथा सेना विस्तीर्णाऽपि न शोभते॥"

चर्यात् जिसप्रकार चन्द्रमासे होन राजि और पांचके विना पतिस्तानुभोभित नहीं होती हैं उसी प्रकार अख्योस होन सेना युवाभित नहीं होती। सस्तुतः युव्के लिए अव्य हो प्राण है। अल्बोस स्वयं चना गृण यह है कि वे निर्भीक होते हैं और हर प्रकारके स्वयंत्र विचरण कर सकते हैं। प्रत्येक बातावरणकों वे बणा केने सुकूत बातावरणकों वे बणा केने सुकूत बातावरणकों के स्वयंत्र अपना केते हैं। इस प्रकार धरीर एवं रचना द्वारा वे युव्केलिए बहुत ही उपयुक्त होते हैं

नीतिवावयाद्यत्, बलसमुदेवय द्व० २०८। २. यशस्तिल्याच्यम् खण्ड १, द्व० ४९१।
 कीटिल्य अर्थकास्त्र, शह०।१२।४-८. आदिपुराण, १०।१०७। ९. महाभारत द्रोषापर्व ११२/५६।१०. नकुळाश्यकास्त्र १११४।

#### रथसेना

रषसेना युद्धको दृष्टिसे पर्याप्त उपयोगी है। अनेक आयुर्धेसे पूर्ण, पताका तथा घ्वाजा आदिसे सुशोभित, बार अस्त्रोसे सुशोभित, अस्यन्त दृढ विक्तवाके सारिषिये पुक्त तथा अनेक महारिषयीते पूर्ण परतेना विश्वयका कारण करती है। आदिपुराणके भारतमें रयोका उपयोग अस्त्र और गजसे अधिक महस्वपूर्ण है। भरत वक्तवीं पर्खण्ड विजयके अवसर पर रचमे आसीन दिखलाई पद्गते है। उनका सारिष्य भी रखसञ्चालन क्रियामे अस्तर्थाकन पट्ट दिखलाई पड़तो है।

रामायण तथा महाभारत कालमें युद्धके समय रवाँका प्रयोग होता था। महाभारतके बाधुरेव, मार्वाल आदि योग्य सारिवयोके प्रसंत प्राप्त होते है। मार्क्लवेयपुराणमें रथोके उपयोगका बजा हो सुन्दर वर्णन आया है। कीट्यमे अर्थाणका स्वार्ट हो। होत्यस्य अप्यापका स्वार्ट सार्क्लवेयपुर्वे सार्वाक्रियस्य प्राप्त सार्वाक्षकर सार्वेक सार्वेक विकास कालक स्वार्ट सार्वेक्स सार्वेक्स स्वार्ट सार्वेक्स सार्वे

युद्धभे काम आनेवाले साधामिक रघ ष्याआओ से युक्त होते थे। क्योंकि ष्याका नामसे हो सेना प्याचित्र कहलाती थी। ष्याचार किसी प्रकारकी प्रतिमा, पशु अवदा पृष्यका चिन्त प्रतोककपर्म रहता था। भीष्मकी ष्याचारप्रवेता लाका नृक्ष प्रतोककपमे चिन्तित था। आदिपुराणमें भी व्याचित्र होंका वर्षन सामा है।

रबसेना सुविधा और आरामकी दृष्टिसे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बतलायी गयी है। मरत बकरवींका अधितञ्जयरण विश्वसांक पूर्ण है। उसकी अप्रतिवृद्ध गति है। ग्राकुन्तल नाटकमे दुष्पन्तका रच भी इसी प्रकारका बतलाया गया है। वह भी आकाशमे गमन करता हुवा बताया गया है।

भरत चक्रवर्तिक रचकी तुलमा हम शाकुनतलनाटकके उक्त रच छे कर सकते हैं। हुक्यन जिस्र रचन देककर इन्द्रकी शहायताके लिए गया था, वह रच जल, स्खल एवं आकाश इन शीनोंने ही अप्रतिहल गतिवाला था। इस प्रकार रच-सेनाका महत्त्व प्रकट होता है।

#### अस्त्रशस्त्र

कौह, चर्म, काष्ठ, कपास एवं शल्क आविसे अस्त्रशस्त्रोंका निर्माण किया जाता था। समान्यत: काष्ठ और कौहका ही प्रयोग सर्वाधिक होता था। मुज-

र. बाल्मोकीय रामावण, युडकाण्ड २०६१६६२०। २. महामारत, बाल्मियो परी४१-४२। १. कौटिकोय अर्थशास्त्र २१३५।५। ४. महामारत, द्रोषपर्व ७१०५। ५. बावियुराच २६।७७। ६. वर्षी, ३७/१०।

त्राण—बाहुकी रक्षाका शस्त्र, श्विरस्त्राण—श्विरको बचानेकी स्रोहेकी टोपी और अङ्गत्राण—कववका भी प्रयोग किया जाता था क्षेत्रामें कुछ खड्ग, कुछ बर्छा, कुछ भागा, स्करण वाद्य करनेवाले कोट कुछ अधिकशुरू बारण करनेवाले कोट कुछ अधिकशुरू बारण करनेवाले कोट कुछ अधिकशुरू आर्थ प्रयाग करनेवाले कीट कुछ अधिकशुरू आर्थ प्रयाग करतेवाले कीट कुछ अधिकशुरू आर्थ प्रयाग करतेवाले कीट कुछ अधिकशुरू आर्थ प्रयाग करतेवाले कीट कुछ अधिकश्चर कार्य करतेवाले कीट करते हैं। आर्थियुराणमें निम्मालिश्चर अस्ववास्त्रोका प्रयोग पाया जाता है—

```
अस्तिवाण-४४।१८९ वस्तिके समान तीरणवाण ।
अमोधवाण--३७।१६२ कभी व्यर्थन पडनेवाले वाण।
असि—३७।८४. ९।४१, १०।४६, ५।२५०, १५।२००, ४४।१८०।
असिधेनका-4।११३।
आग्नेयवाण-- ३।१७२।
कपिशीर्षक धनय-४४।१७४।
कन्त (वर्छा) - ३७।१६४, ४४।१८० ।
कपाण-- १०१७३ ।
कौक्षेयक---३६।११ तलवार ।
क्रकच--१०।५९ आरा।
खग---४४।१२१ वाण ।
चक---६।१०३, १५।२०८, ४४।१८०।
चण्डवेगदण्ड---३७।१७० ।
वर्मरत्न--३७।८४ ।
चाप---४।१७६।
तमोवाण-४४।२४२ ।
दण्ड--१५।२००, ३७।८४।
घनषवाण-४।१७५ ।
निर्धात--२७।७७ वज्र ।
पवनवाणा---४४।२४० भाल ।
प्रास-४४।८१, ४४।१८० ।
भृतमुखखेट--३७।१६८।
मनोवेगकषाय--३७।१६६।
मदगर-४४।१४३।
मेघवाण--४४।२४२।
यष्टि---३।१०५।
```

```
लक्ट-- ३।१०५।
लोलवाहिनी असिप्त्रिका--३७।१६५।
वष्य---१।४३ ।
यज्जकाण्ड धनुष—३७।१६१।
बज्जतुण्डा शक्ति-३७।१६३।
विविख-९।१९५ ।
व्यस्त्र ( महास्तम्भक दिव्यास्त्र )-3१।७२ ।
गस्त्र---- ३११५२ ।
सिहवाण-४४।२४२।
सदर्शनचक--३७।१६९।
सूर्यवाण--४४।२४२।
सौनन्दिक तलवार-301१६७ ।
     इत अस्त्रशस्त्रोके अतिरिक्त सैन्य सम्बन्धी निम्तलिखित सामग्री भी
उपलब्ध होती है--
अजितञ्जय रथ--३७।१६० ( चक्रवर्तीका रय )।
अभेद्य कवच--३५।१५९ दैदीप्यमान एवं वाणोसे भेदा न जाने वाला )।
असिकोष-- ५।२५०।
आयध-४५।३।
आयुषालय—६।१०३, ३७।८५ ।
कवच---५।१४५।
टोप---५।१४५ ।
तनुत्रिक—३१।७२,३६।१४ ( शरीरपर धारण करनेवाला कवच ) ।
तसरु—३७।१६५ (तलवारकी मठ)।
निगड-४२।७६ (वेडी)।
निषंग--१६।४२।
पतना-६।१०९।
बल---५।२५१।
वैसाखस्थान---३२।८७ ( वाण चलानेका स्थान )।
शरव्य--३५1७१ ( निशाना ) ।
शरवात--३६।८० ( वाणसमृह )।
शिरस्त्र--- ३१।७२ ३६।१४ ( शिरको बचानेवाली टोपी )।
सम्नाह-३४।५९ ( घारीरपर घारण करनेवाला कवच )।
सर्वायध-१०।५६, १०।६९।
 84
```

संबमित-३६।१३८ ( कबच घारण किये हुए सैनिक )।

यद

आदिपुराणमें गुद्धविज्ञानका ताङ्गोषाङ्ग वित्रण आया है। गुद्धके कारण, गुद्धकी आचार-संहिता, सैन्य-संगठन, सैन्यिक-श्चिवर, गुद्धके वादित, गुद्ध करनेकी प्रक्रिया, सोदाओं के वार्तालाप आदिका पूर्ण वित्रण आया है।

#### युद्धके कारण

संसारमें कोई भी कार्य बिना कारणके नहीं होता । युद्ध एक महत्पूर्ण कार्य है। इसके लिए भी कारणकी अपेक्षा है। आदिपुराणमे युद्धके प्रमुख तीन कारण दिष्टगोचर होते हैं—

- १ नारी-स्वयंवर या अन्य किसी अवसरपर नारीके हेतु युद्धका होना ।
- २. साम्राज्यविस्तार—
- ३. आत्मभिमानकी रक्षा ।

युद्धके कारणोंने प्रमुख कारण राज्यविस्तार है। यह प्राचीन परिपाटी है कि राज्याभिष्ठके अनत्तर युवराज दिविक्वयके लिए प्रस्थान करता था। वह निर्मल राज्योंको अवशे कथीन बनानेके लिए तथा सामाज्यकी दिक्-दियाल व्यास करनेके लिए सैनिक अभियान करता है। भरत चक्रवर्तीका दिविक्वय उपक्रम इसी प्रकारक है। उन्होंने यहस्वयको जीतनेके लिए ससैन्य प्रयाण किया। जिन राजाओं ने उनकी जाजा स्वीकार न की, उनके साथ युद्ध किया। बत: युद्धका एक कारण राज्यविस्तार की लाल्या है।

युद्धका द्वितीय कारण नारी है। आदिपुराणमें आया है कि मुलोभनाने जब जयकुमारको बरण कर किया, तो कुछ दुष्ट राजाओं ने भरतचक्रनतीं के पुत्र अर्क-कोतिको मुलीभनास्थी कत्यारत्नको बल्धपूर्वक प्राप्त करनेके लिए उत्साहित किया। वर्कतीर्तिन अपना अपमान समझकर जयकुमारके साथ युद्ध करनेकी पीचणा की।

युद्धका तीसरा कारण आरमाभिमानकी रत्ना है। भरत और बाहुबिकिन बीच युद्ध होनेका हेनु आरमाभिमान ही है। ज्येष्ठ आरात भरतको बाहुबिकि तमत कर लेते, रार पितृनुत्य बड़ा भाई समस्त पृथ्वीके राज्यको आरमा करनी भी छोटे भाई के एक छोटेसे राज्यको अपना लेना चाहुता है तथा जिसने मस्तकपर तकवार रस छोटी है उसको प्रणाम करना कीन-सी रीति हैं? अहंकारके अनुसार प्रवृत्ति करनेसे मन दुःसी होता है। जब भरतको इतने बड़े राज्यके सन्तोप महीं और

१. विशेष जाननेके छिए देखिये--आदिपुराण पर्यं, २६।३०।

वह मेरे पिता द्वारा दिए गए मेरे छोटे से राज्यको छे लेना चाहता है तो उसके सामने बेरा मस्तक नत नहीं हो सकता। बाहुबल्कि यह विन्तावारा स्वाभिमान ' पूर्ण है और इसी स्वाभिमानके रलणहेतु गरत और बाहुबल्कि बोच जलपुढ़, मस्तपुढ़ कीर नवनपुढ़ हुना है। इस प्रकार वादिपुराणमें गुढ़के कारणोंका विकरण जावा है।

#### युद्धकी आचारसंहिता

युद्धकी आचारसंहिदाका निकास रामायण और महाभारत कालसे ही चला आ रहा है। युद्धको धर्मयुद्ध कहा जाता है। युद्धमे नियमोंका उल्लंधन भी हो सकता है पर संग्राम नियमपूर्वक ही लडा जाता है। साम, दाम, दण्ड और भेद द्वारा युद्धको टालनेका प्रयत्न किया जाता था । युद्ध करनेवाले विजिगीषओं के किये यह नियम प्रचलित था कि शतु यदि शक्तिशाली न हो तो उसके साथ युद्ध छेड देना चाहिये। शत्रुके शक्तिशाली होने पर ही युद्धमे कठिनाई होती है। चतुर राजाको इस बातका विचार करना चाहिये कि सफलताके लिये शत्रु राजा को किसी दूसरे शतु राजासे लडाकर अपनी शक्ति सम्पन्न करना चाहिये। शत्रुके सबल होनेपर उससे सन्धि कर लेना श्रेयस्कर है। युद्धकी घोषणा करने यान करनेका विचार राजा अपने मन्त्रीया सेनापतिकी सलाहमे करता था। गुप्तचर तथा दूतोकी सुचना पर राजाको मन्त्रिपरिषद्से युद्ध करनेका परामर्श लेना चाहिये। सेनापति, दण्डाधिकारो, अमात्य आदिके साथ परामर्श कर ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये। आदिपराणके सन्दर्मसे यह भी ज्ञात होता है कि सेनाका अनावश्यक विनाश न हो, अतएव दोनो ही पक्ष वाले परस्परमे ही द्वन्द्व युद्ध करके विजयका निर्णय कर लेते थे। भरत और बाहुबलिने सैन्य युद्धको रोककर आपस में ही मल्लयुद्ध, जलयुद्ध और नयनयुद्ध किया। इस प्रकार युद्धकी आचार संद्रिता धर्मनीदिपर अवलम्बित थी । विजिगीय और पराजित आपसमे समझौता भी कर लेते थे. जिससे यदका वातावरण ही समाप्त हो जाता था।

### युद्धकी तैयारियाँ

युद्ध सम्पन्न होनेके पूर्व दूत सस्प्रेषण द्वारा अपने-अपये मन्तव्योक्ता प्रकाशन किया बाता था। आस्प्रियाणमें बताया है कि मरतने बाहुबकों के साथ युद्ध करनेके पूर्व दूतकों भेजा था। और दूतने बाहुबकों के समक्ष प्ररात्त बल-पोरफ्का गुणाने किया था तथा अरतकी अधीनता स्वीकार करनेके लिए बल दिया था। दूत प्रतिप्राधाली, गुणी और विद्वार्त होता था। अत्वर्ध बहु राजाके समक्ष अपना चातुर्य प्रदक्षित करता हुआ विजयी राजाकी विधेषताएँ बतलाता है। दूत अपने

१. आदि० ३५।१०७०११० । २. वही, पर्वे चर्प ।

राजाके अभिप्रायको बड़ी ही कुषालतापूर्वक व्यक्त करता था और उसका यह प्रयास रहता था कि युद्ध संपन्न न हो और दोनों राजाओं में सन्ति हो जाय।

मुद्ध निश्चित हो जानेपर शत्रु राजाकी शक्तिमर विचार करते हुए अपने नगरका रप्लोटा, बार्ड, गोपूर आदिका उचित्र प्रबन्ध करता था। नगरके सभी करनाओंको मजबूत कर हुर्गका आपस किया बाता था। दुर्ग उस समस राजाकी बड़ी शक्ति मानी जाती थी। अत्यव्य दुर्गरसाका पुरा प्रबन्ध रहता था।

कुराल राजा गुमचरो डारा शकुराजार्जीक कार्योको जानकारी प्राप्त करता या। बहु भूयोंको प्रलोगन केवर जपनी जोर मिला छेता या। जपनो होनिक साक्तिको प्रज्ञ कनार्जेक लिए पित्र राजार्जीले सैनिक साथना करता या। जादि-पुराणमे गुमचरीका भी उल्लेख जाया है, जिसका हम पूर्वमें उल्लेख कर चुके है।

सैन्य संगठनका हम पूर्वमें ही कबन कर चुके हैं। हस्तिसेना, अदबसेना, रखसेना, पदातिसेनाका संगठन बड़ी ही दशतासे किया जाता था। हाथी युद्ध-क्रियामे प्रत्येण होते थे। बताया गवा है कि जयकुमारके विजयार्थ हाथीने शकुके नव हाथियोको अपने दन्त प्रहारसे भूमिपर गिरा दिया था। दन्त प्रहारको जिक्त सर्वाधिक हाथियोंमें होती थी, अपन्य उक्त चारों प्रकारको सेनाका संबद्धन करना राजाका कर्तव्यक्रमंथा।

आसिपुराणमे लेकिन साजवण्याका भी सुम्यर वर्णन आमा है। वे विभिन्न प्रकारके परिवान पारण करते थे, विभिन्न प्रेलीके सैन्यका संगठन करतेके कारण उनकी बेवानूमा भी विभिन्न प्रकारकी होती थी। वैक्षिक वरून बारण करते कारण उनकी बेवानूमा भी विभिन्न प्रकारकी होती थी। वैक्षिक वरून बारण करते सम्य इस वातका ध्यान रखते थे कि वैकानूमा बीतातपण्डे को रक्षा कर है, जावा ही तरू-बार आदिवे भी रक्षा कर सके। आदिवृराणमें जाया हुआ तनुनिक शब्द हमारे इस कवनको पुरिका प्रमाण है। विराज्याण, जायाण और बाहुवाणका प्रयोग भी किया जाता वा। पैरक विभिन्न पैरोने मूत भी पहलते थे। विभावण और सुम्बर वस्त्रोका पारण करना भी विभिन्नोंके लिए विषये बा।

#### सेनापति

सम्मूर्ण नेनाको व्यवस्था एक कुवाल नेनापति द्वारा होती थो । उसका यह कार्य होता या कि वह सम्मूर्ण नेनाको जक्की तरह शिक्षित और संगठित कर स्वतंत्र संग्राम के वा अनुता निक्यमीको प्राप्त करनेमें प्रमुख प्रेय सैन्य सञ्चानका है है । नेनापीत यदि कुवाल होता है तो सैन-व्यवस्था तो सुन्दर रहती ही है, पर नेनापति न्यायनीतिका भी पूर्ण प्रचार करता है। व्युह्तवना एवं

१. आदिपुराण ३२।५४ । २. आदिपुराण २७।११० ।

सेनाको टुकड़ियोमे विभक्त कर स्वराष्ट्रकी रखा करता हुवा परराष्ट्रसे आनेवाकी विपत्तियोंका निवारण भी करता है। अत्तत्व सेनापतिका कार्य युद्धमें अस्यन्त ही महत्त्वपूर्ण होता है।

#### सैनिकप्रयाण

जब दो राष्ट्रोंके बोच किसी कारणवश युद्ध अनिवार्य हो जाता है, और बीनों ओर सैन्य संगठित हो तैयार हो जाती है, वो युद्धके नमाडे बजने लगते हैं। यहाँ हम जयकृतार और जर्कनीतिक युद्ध सन्दर्भको उपस्थित कर दोनाको उत्सा-हित करनेके हेतू वजनेवाले वादियोंका उल्लेख करेंगे —

> इस्युदीर्यं जयो मेवकुमारविजयार्जिताम् । मेवकोषाभिक्षां भेरी प्रेष्टेनास्फोटबद रुवा ॥

इस प्रकार कहकर जयकुमारने कोषमें आकर युद्धमें आमें जानेवाले पृथ्यके हारा मेयकुमारोको जीतनेले प्राप्त हुई मेथपोया नामको मेरी कब्बाई। प्रव्य-सालके प्रारममें प्रकट होनेबाले होण जादि मेथोकी घोर गर्जनाको जीतकर तथा सत्त्रकोंका हुदय जिलारण कर वह आबाज सर्वत्र किंग गयी। जिस प्रकार समुक्ते विजय करने पर उत्प्रव होता है, उसी प्रकार उस मेरीका सब्द सुनकर लहराते हुए समुद्रके सामा चंका जयकुमारकी वेतामे माला हालनेके उत्सवस्त्र भी कहीं अधिक उत्सवस्त्र होने लगा।

युद्धमें तीन अवसरोंपर बादिन बजतों ये और वे बानिवार्त बादिन भी भिन्न-भिन्न अंगोंके होते थे प्रथम ने बादिन में, ओ नेमाकं प्रयाणकं समय बजते हें। इस अंगोंके वादिनोंके बजते ही सेना तैयार होने जगती थी और सभी सोदा अस्त्रशस्त्रों सजिजत हो राणुमीस जानेके लिए प्रस्तुत हो जाते थे।

दूसरे वे वादिन थे, जो गुढ़ होनेके समयमं वजते थे। सैनिकोंको जोख दिलानेके लिए रणवेरियों बजायों जाती थी। कभी कभी मोढाओंको महत्त्वाको-साओंको जागृत करनेके लिए शंख, जानक और तुर्य भी बजते थे। युढकालमें बजनेबाले बादिन सैनिकोंको उत्पाहित करते थे।

तीसरे वे बादित थे, जो युद्धकी समाप्ति पर बजाये जाते थे। इसे विजय दुन्द्रीम भी कहा गया है। जब विजिगीषु राजा विजय प्राप्त कर छेता था तो सैनामें उत्साहका संवार करनेके लिए वादित्र बजाये जाते थे।

१. वही, ४४।१३-९५।

## सैनिक उत्साह

बाहिपुराणमें सैनिकोके उत्साहका मुन्दर विजय जाया है। भरत चक्रवर्तिको दिनिवाय माजामे सैनिकोको वितता उत्साह दिसकाई पढ़ता है, उतता उत्साह क्या किसी अवसर पर उनमें नहीं देखा जाता । नगाड़ोको च्या है, उतता उत्साह क्या कड़कने लगते हैं और वे पुर्णकित हो सुद्धभूमिमें जानेके लिए तैसार हो जाते हैं। युद्ध आरम्भ होनेके पूर्व सिंतकोंको क्योपता बहुत बढ़ बातो है। आदि-पुराणमें जयहुमार और काईकोरिके युद्ध प्रसंगमें सैनिकोके उत्साहका जच्छा विजया किसी गाता है। युद्ध भूमिके लिए गमन करते समय दिनिक हतने प्रसन्न रहते थे, किसते उनका कवन हो उन्हें छोटा हो जाता था। आदिपुराणमें राजा हसी विशेष अवसरके लिए सैनिकोको पोषकर एसता। था।

#### मांगलिक उत्साह

सैन्य प्रस्थानके समय संगलनुषक शकुनो पर भी विचार किया जाता था। यदि सैन्यके प्रस्थानके समय दाहिनो और प्रमुगाल आवाज करें, कीई छोके, साथ रास्ता काट जाय, कीआ कर्का स्वर्थते बोले, गहड़ा आरंबर करने लगे तो अप- शकुन समया नाहिया। इसका प्रतिक्रक राजाकी पराज्य मानी जाती थी। सैनिक प्रयाणके समय गण्यवं गान गाते थे, आह्यण मन्त्रोच्चारण करते थे। वैता- जिंक स्तुति पाठ करते थे। युद्ध हेतु प्रस्थित राजाके समय क्रान्य साना जाता था। जहिंगे सेवाका प्रस्थान आरम्भ होता था शही माणिक क्रव्योको परिपूर्ण मुखर्णस्य स्थापित किये जाते थे। इस प्रकार सीनक प्रयाणके अवसरपर शकुन, अपशबुन आदिका भी विचार किया जाता था।

## सैन्यशिविर

१. आविपुराण १५।१४३ । २. आविपुराण २७।१२१ ।

थी। चक्रवर्ती भरतका तम्बू चांदीके सम्भोंमें बडे-बडे दवेत वस्त्रोंको स्त्रगाकर बनाया गया था. जिसकी शोभा राजभवमोंको भी तिरस्कृत करती थी ।

सझाद्के तस्बूको चेरे हुए सामन्तोंके तस्बू रहतें में और उसके बाद बड़े-बड़े मोडाओंके और यस्वात् सामान्य सैनिकोंके तस्बू होते थे। यदि सामान्य सैनि-कोंको तस्बूकों कमी पहती थी तो वें शोझ ही घासको बड़ी-बड़ी झोपड़ियाँ तैयार कर<sup>9</sup> छेते थे। अरतके शिविरामें गोड़ोको ठहरानेके लिए मी पटमण्डप<sup>3</sup> बनाये गये थे। उन्हें बाधनेके लिए पिछाएँ डाल वो जाती थीं।

हाधियोंको वन-बुक्षोसे ही बाँच दिया जाता था। सेनाका यह पड़ाव किसी यन प्रदेशमें होता था। शिविरको यह रूपरेखा बहुत ही विस्तृत होती थी। इसमें बाजारकी भी व्यवस्था होती थी। व्यापारीवर्ग अपने सामानको बैल-गाडियोमें केकर मेनाके साथ-साथ चलता था। जहाँ पडाव पडता था, बहुँ बाजारकी व्यवस्था कर ली जाती थी।

मैनिकोके मनोरंजन एवं विश्वामके लिए बेरबाओके भी तम्बू रहते थे। बेरबाएँ आमत काल्त सैनिकोका स्वागत करती थी। निस्सन्देह ये विश्वर राज-प्रासाद जैसे प्रतीत होते थे। शिवरोमे नाना प्रकारके भोजन भी बनते थे, जिसका स्वाह केकर मैनिक आनियत होते थे।

युद्धलेत या रणभूमि नगरके बाहर मैदानमे अवस्थित रहती थी। आक्रमणकारी राजा पहलेते ही युद्धभूमिमे व्हार रहता था। आक्रमणकारीकी लल्ले कारका उत्तर देनेके लिए नगरका नृपित तेना लेकर युद्धभूमिमे पहुँचना निवास निवास करी हो जाती थी। प्रयम तो दोनो पालों के लोगे एक दूसरेके लिये अपने स्वासने सडी हो जाती थी। प्रयम तो दोनो पालों के लोगे एक दूसरेके लिये अपने पराक्रमका परिचय देते थे। प्रतिपक्षका तेनापित लल्लकारता हुआ दूसरे पठके तैनिकों कहता था—अरे मूर्ख ! यदि तू साहसके साथ रणमें खडा होना चाहता था है तो शित्र ही सावचान हो। प्रयुत्तरमें कहा जाता कि चुप रहो! मेरी चिन्ता मत करो। तुम्ही युद्धमें अपने प्राणोंको पंचाना चहते हो। इस प्रकार तैनिकोंके उत्तर-प्रयुत्तर, उनको चीरताओंको स्मर्था-स्वादी डोगे एवं ओजस्वतापूर्ण वाणों कम महत्वपूर्ण नहीं है।

#### व्युहरचना

आदिपुराणके आरतमे व्यूह बनाकर गुढ किया जाता था। आदिपुराणमें जिन अबूह रचनाओंके नामोल्डेख आये हैं वे कोटिन्य अर्थशास्त्रमे निर्दिष्ट बर्यालोत प्रकारको व्यूह रचनाओंके जनमंत्र समाविष्ट है। आदिपुराणमें उल्लिखित ब्यूह रचनार्रे निम्मण्डिलित है—

१. आदि० २७।१२६। २ वही, ३२।६५। ३. वही, २७।१४९। ४. वही, २७।१२१।

असंह्रतकपूह—- ३१।७६ गोडकपूह—-४४।११२ चक्रकपूह—-४४।१११ चल्डकपूह—-४१।३६ मक्तकपूह—-४४।१०९ मण्डलकपूह—-३१।७६

इत ब्यूहोंको एक दूसरेसे नष्ट किया जाता था । मकरव्यूहको चक्रव्यूहसे, नागव्यहको गरुव्यूहसे, दण्डव्यूहको सुचीव्युहसे ।

हसी प्रकार विद्यापर तमोवाण द्वारा अन्यकारका गुजन करते थे, पर प्रतिपत्ती प्रकाशवाणको छोडकर अन्यकारको नष्ट कर देता था। आंत्रवाणके शासन-के लिए जलवाण और प्रवाशका निवारण सिंह शाण द्वारा किया जाता था। हह प्रकार बनुवयाणका महत्त्व सर्वाधिक था। युवभूमिमे तीनक वैरिविरोक्षे रहने पर भी प्रेमपूर्वक सिल्ते थे। आंत्रिपुराणमं आया है कि शाम होते ही युद्ध बन्द हो जाता था। यदि किसी पक्षवा राजा अपनी हठके कारण सूर्यास्त्रके अन-न्यर भी युद्ध करना वाहता था तो मन्त्री हसे अपमं कार्य कहकर बन्द करा केन्ये ।

युद्ध बन्द होते ही सैनिक शिविरोमें चले जाते थे। वहाँ उनकी प्रियाएँ उनका कुशल समाचार पूछती थी और उनकी सेवा करती थी। किल्तु कई पायल सैनिक, जिनके प्राण कॉलोमें अटके रह जाते थे, युद्धशेत्रमं पडे-पड़े अपनी प्रियाओं की अतीसा मन्द्र से थे। बीरगिंद प्राप्त हुए मैनिकॉल संस्कार कर दिया जाता था

प्रात:काल होते ही बाय बजनेके साथ ही सैनिक बाग जाते थे। येनापति वैनिक किसाओकी सम्पादित करता था। पायकोको सान देगा, भगवरपुकन करता, सैन्यका विभाजन करना एवं युद्धके लिए तैवार करना आदि क्रियाएँ भी सेना-पति द्वारा हो प्रमादित की आती थी।

#### यद्धके परिणाम

जादिपुराणमे युद्धके परिणाम कई क्योंमे दिखलायी पड़ते है। युद्धके अनन्तर शान्ति स्थापित हो जातो है, पराजित राजा संवारते विरक्त हो, दिगम्बर बौझा सहण्कर वनमे क्ला जाता है। पर विजिनीयु जानन्द एवं वैमकका जीवन अपतीत करता हुआ परामर्थको ओर अथस्य होता है। इस प्रकार आदिपुराणमें युद्ध-विज्ञानका विस्तृत क्य उपक्रम्य होता है।

१. बादिपुराण ४४।२७२।

## अध्याय : ७

# धर्म-दर्शन-भावना

संस्कृतिके जियं आस्त्रत्यका निक्ष्णितः आस्योधमा एवं आस्योधमा प्रिक्रमात्रा विवेचन करना आवश्यक है। संकृतिका अंतरंग प्राथ आस्याके मुसंकृत कीर उसन वनाना है। आदिपुराणके भारतमे सम्याके साथ संस्कृतिका भी प्रचार या। जीवनका चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना या। और इस मोलकी प्राप्तिक किये पर्मका अनुसरण करना आवश्यक या। इसी कारण आदिपुराणने प्रधान वया न्याय, पैदीणिक, सास्य, बौढ, नेदान्त एवं चार्याक वर्षनों के सिद्धान्त चर्चित हुने हैं।

आविपुराणके पंचम पर्वमें वर्म-अधर्मका महत्त्व प्रतिपादित करते हुए प्रश्न उठाया गया है कि जब धर्मी आत्माका बस्तित्त्व सिद्ध हो जाय तभी धर्मका फल स्वीकार किया जा सकता है। आत्माका अस्तित्व ही जाय तभी धर्मका फल स्वीकार किया जा सकता है। आत्माका अस्तित्व ही किया है। हम जिस्सी करता है। किया हम प्रश्नि वर्मका अस्ति हम प्रभार स्वीकार कर पृथ्य-पाम, परलोक बादिका भी निरस्त करता है। वह कहता है कि धरीरका विनास होते ही आत्मा भी नष्ट हो जाती है। इस किया जो अस्तित प्रयक्षका सुख छोड़कर परलोक सम्बन्धी सुबको कामना करता है, वह बोनों लोकोंके सुबक्ते वांचत हो बाता है। इस प्रकार भूतदेहारमबाबका पूर्व पक्ष उरिस्थत कर उसके तकींका स्वृत्तिक उत्तर दिया है और धर्मी आत्म की स्वा दिवहर वदाचार-पालन और आत्मीवानका महत्त्व प्रविधित विका है।

जोव और विज्ञाननादका विवेचन भी बादिपुराणकारने किया है। विज्ञान-वादियोंका<sup>3</sup> जिममत है कि संवित् या अनुभवके अतिरिक्त अन्य किसी बाह्य जेय की सत्ता नहीं है। इनके सतसे बुद्धि हो विविध वासनाओंके कारण नाना रूपोंमें

१. आदि० पाइइ-६४ । २. वही, पाइप-६८ । ३. वही, पाइप-पा४२ ।

जीव और नैरात्स्यवादका विवेचन करते हुए आदिपुराणकारने आत्माकी सत्ता विद्य को है। नैरारस्ववाद या वृत्यवाद कि विद्यालय है कि यह जगत शुम्स्य है। इसमें मनुष्या, पद्मुनाती, पट्म्यट बादि पदार्थिका जो प्रतिकास हो रहा है, वह मिक्या है। आत्मिक्ष ही वैद्या प्रतिकासिक हो रहा है। इस प्रकार नैरात्स्यवाद या कृत्यवादके पूर्वपत्कको जपस्थित कर उसकी समीक्षा भी की है। बताया है कि आपके शुम्यवादमें शुम्यवको प्रतिपादित करिनोण के चन जी उपने उपने उसकी समीक्षा भी की है। वताया है कि आपके शुम्यवादमें शुम्यवको प्रतिपादित करिनोण के चन की प्रतिकास के चन्या की स्वाव की स्वाव की स्वाव की स्वव की स्वाव की स्वव की प्रतिकास की हो हो सामक वीर आता होनों है दो आपको बामस और विज्ञानको तरह समस्त पदार्थीका भी अस्तित्व स्वीकार करना परेशा।

अणिकवादको समीक्षा करते हुए जिला है कि सर्ववा अणिक माननेसे आत्मा-में पितस्वति सिद्ध नहीं हो सकती; स्पोंकि कार्यकारणका अनाव है। क्षाणिकमें कार्य क्या होगा और कारण क्या? जी अपनक्षे अनन्तर होता है वह कार्य है। सर्ववा असत् वस्तुमें उप्लिस्क्य कार्य मंत्रव नहीं है। अणिकसिद्धान्तमें कृतनाश और अकुटास्याम नामक दीथ भी आते हैं।

आत्माको भोक्तुत्वशक्तिको यानने वाले साक्ष्यदर्शनके सिद्धान्त्रोंका प्रति-पादन मरीचिन<sup>3</sup> किया था । आचार्य जिनसेनने नित्यएकान्तवादको मीमासा करते हुए आत्माकी कर्तृत्व और भोक्तुत्व शक्तिका बस्तित्व सिद्ध किया है ।

न्यायदर्शन ', योगवाद ", अर्डतवाद , हैतवाद आदि विभिन्न दर्शनोंकी समीक्षा करते हुए आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया गया है।

र. जाविक पा४५-४८। २. वहीं, पा८२-८३; २१।२४३-२४४। ३. वहीं, १८।६२; २१।२५१। ४. वहीं, १८।६२। ४. २१।२२३-२२४। ६-७. वहीं, २१।२५३।

आदिपुराणमें तीर्थंकर, आचार्य और मुनियोंके उपरेश अंकित है। इत उप-देशोंमें आचार, दर्शन और तत्वज्ञानकी अनेक महत्वपूर्ण बार्वे उपरुब्ध होती हैं। इस प्रत्यमें तत्वकी परिमाधा करते हुए लिखा है—

"जीवादीनां पदार्थानां याधारम्यं तत्त्वभिष्यते" —जीवादि पदार्थीका यवायं स्वस्य हो तत्त्व है। तत्त्व सामान्यतः एक है बीर जीव-जजीवके मेसेट दो प्रकारका है। जीवके संतारी जीर मुक्त ये दो भेद हैं। साबारी जीवके दो भेद हैं —मान्य और अभव्य। बत. आस्प्रिएणं तत्त्वके चार भेद सवाये हैं —

- १. मुक्तजीव ।
  - २ भव्यजीव।
  - ३. अभव्यजीव ।

४ अजीव । अजीवके दो भेद है—मूर्तिक और अमूर्तिक । अतः प्रकारान्तरसे तस्वके निम्मजिलित भेद संभव है रैंः—

- १ संसारी ।
  - २. मक्ता
  - ३. मतिक।
  - ४ अमृतिक

प्रयोजनीभत तत्त्व सात है:--

- १ जीवा
- २ अजीव
- ३. आस्रव।
- ४ बंघ।
- ५. संवर । ६ निर्जराः।
- ७ मोक्षा

जीवतत्त्वका वर्गीकरण मुक्ति-योग्यता , वर्तमान स्थिति, जवस्याविधेष । एवं इत्तियसंवेदनके आधारपर किया गया है। प्रथम प्रकारकी अपेका जोक दो मेद है— अच्य और अपम्य । जिनते सम्पक्दवंत, सम्पक्तान और सम्पक् चारित्रके उत्पन्न करनेकी कामता—मुक्ति प्राप्त करनेकी योग्यता हो वे अच्य और जिनमें स्व प्रकारकी योग्यता हो वे अच्य और जिनमें स्व प्रकारकी योग्यता न हो वे अच्य है, वर्तमान स्थितिकी अपेक्षा भी जीवके दो भेद हैं—संसारी एवं मुक्त और अवस्थाविधेण—गतिकी

१. आदि० २४/८६। २. नहीं, २४/८७। ३. नहीं, २४/८८-८९। ४. नहीं २४/८९। ४. नहीं, २४/८८। ६. नहीं, २४/९४-९६।

अपेक्षा संसारी जीव ४ प्रकारके हैं—नारकी, तिर्यञ्च, मनुष्य और देव। इन्द्रिय-संवेदनकी दिख्ते जोवोके ५ भेद हैं।

जीवने विवेचन-क्रममे उसके औपश्रामिक, झायिक, झायोपश्रमिक, बौदियक और पारिणामिक भागोका भी विवेचन किया है। जीवके झान, दर्शन आदि गुणो एवं समके १० प्राणों तथा विभिन्न पर्यायोका सांशोपाग निरूपण किया गया है।

अजीवरव्यके ५ मेर बतलाये है —पूदगल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल । स्कन्यको संयुक्त उच्च कहा है और परमाणुको मूल खुद्ध द्रव्य माना है । स्कन्य अपने परिणयनोको अपेका छह प्रकार का बताया है —

- १ बादर-बादर
- ० बादर
- ३ बादर-सुक्म
- ४. सध्म-बादर
- ५ सक्ष्म
- ६. सध्म-सक्ष्म या अतिसक्ष्म

पुर्मणहरू के स्कृत्य, देश, प्रदेश और परमाणु ये चार विभाग भी बताये हैं। अनन्तानन्त परमाणुओं में स्कृत्य बनता हैं। उससे आधा देश और देशका आधा प्रदेश नवा अविभागी अणु परमाणु होता हैं।

परमाणुजोमं स्वाभाविक स्मिथना और क्लाता होनेके कारण परस्यर बन्ध होता है। जिससे सम्भावेग उत्पास होती है। स्कम्य बनवेशी प्रक्रिया यह है सि सिक्ति बोलेशा उर्द्याक जियक स्मित्य अगेर स्किम, सम्बन्ध को प्राप्त होते हैं। बन्धकालमं जो क्ला एव कला व स्मिथ्य परमाणु परस्यग्मे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं। बन्धकालमं जो अधिक गुणवाला परमाणु है, वह कमगुणवाले परमाणुको अपने कर, रस, नम्भके अनुक्य परिणामन करा लेता है। इस प्रकार दो परमाणुकोहें इपणुक, तीन परमा गुलोसे म्यणुक जोर चार, तीच आदि परमाणुकोहें बनुतुत्वक एवं पंचालुक आदि स्कंध उत्पाद होते हैं। इस प्रकार पुद्गलका विस्तृत विवेधन तो इस प्रस्था कार्य हो है, साथ ही धार्मक्र्य , अकारमुक्य , आकाशक्रक्य , और काल इन्ध-कार्य भी वर्णन उत्पन्ध होता है।

आस्रव, बंघ, संवर निर्जरा और मोक्षा तत्त्वोंके वर्णनके साथ स्याद्वाद और सप्तभंगी न्याय का निरूपण भी आया है। मोक्षमार्यका कवन करते हुए

१ आधि० २४११४५-१४९ । २. वही २४११४६-१५१ । इ. आदि० २४११३६-१३५ । ४. वही, २४११३६-१३६ । ५. वही, २४११३८ । ६. वही, २४११३६ । ७. वही, ३१११३६ । ८. वही, २४१११६ ।

सम्यग्दर्शन, सम्यक्तान और सम्यक्षारित्रके साथ मिष्यादर्शन, मिथ्याज्ञान और मिष्याचारित्रका भी प्रतिपादन किया गया है।

द्यास्त्रीय परिभाषाओं के वातावरणमे मुनिषर्मका सम्यक् विवेचन पाया जाता है। मुनिके रहन-सहन, आचार-व्यवहार प्यं उनके विहार करनेके नियमोंका बहुत ही सुन्दर चित्रण आया है।

आदिपुराणके रचियता जिनतेन वर्षणास्त्री होनेके साथ-साथ समाजवास्त्री भी हैं। अतः उन्होंने सामान्य मानवको समाजमें किस प्रकार रहना बाहिये और समाजका स्वस्थ सदस्य बननेके लिए किन नियमोंकी आवश्यकता होतो हैं है इस-प्रकार को नियमों को स्वस्थ कोर दिया है। समाजवास्त्रीय कर्षको या जीवित रहनेके नियमोंको आवार्य जिनसेवने नार क्योंमें विश्वक किया है—

- १. दान
- २. पृजा
- 3 जील
- ४. सद्भावना

उपर्युक्त चतुरंगकप समेंने सबसे पहला दान है। संबह एवं वर्जनका ओवन-के लिए जितना महत्त्व हैं, उससे कही अधिक सामका। ग्रहारित स्मावसे ही जीव-मात्रको सानो बनाया है। वो केवल बटोरता है, बाँटना चही जानता वह समाव के लिए प्रिय मही बन सकता। संबय करते समय इस दातकी और ध्यान रखना चाहिये कि संवयका उद्देश्य केवल संवय न हो, विवरण मा दान होना चाहिये। जो अपने ही स्वाबों और अपनी ही मायवाजोंने बेंबा रहता है वह विदरण मा दानका महत्त्व नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति 'क्यू'की परिधियं आबद्ध हो जानेके कारण सर्वदा 'बाय' ही बना रहता है 'स्वामो' नहीं वन पाता। दान देनेसे वास्तविक संत्रीय तो मिलता ही है, साथ ही बस्तुओंक प्रति मात्रताका त्याग होनेसे समाजके प्रत्येक सदस्यके प्रति स्नेहको भावना उत्पन्न होतो है। यन कमाना बुरा नही और नीति समस्य वनार्जनके उपायोंको काममे काना भी बुरा नही है। बुरा है स्वामी वन अपनी विकासिताको होकि कास्य कास संवय करता। दानको भावना संवयाबीलताको रोकती है, जिससे बहुत सेर ममताका संवय करता। वासको भावना संवयाबीलताको रोकती है, जिससे बहुत सेर ममताका संवय करता। वासको भावना संवयाबीलताको रोकती है, जिससे अहंत

१. आदि० १८।७०,७१;३४।१६६; ३६।१२८-१५८। २. आदि० ४१।१०४; ≈।१७८; Зदारभा

और न उसके जीवनमें सार्थक रागात्मक क्षणोंकी सृष्टि ही होती है। नि:संदेह सामाजिक एकता और सौहार्यका कारण दान है।

दानके संदर्भने दान-विधि, पात्र, द्रश्य और दाताके गुणोंका वर्णन भी किया है। दयादत्ति, पात्रदत्ति, समानदत्ति और अन्वयदत्तिका विवेचन कर समाज, नगर, प्राम, पहोस एवं कृद्रस्वकी सहायता करनेका विधान किया है।

आदिपुराणमे पूजा-अर्चाको मानवताके विकासका साधन माना है। पूजा-अर्चा करतेले अद्धाभावका पूर्ण विकास होता है। प्रत्येक आर्क्त संसारके प्रपेचों को छोड अपने किसी जाराध्यके सन्तिकरमं पहुन्वकर कुछ अपीके लिए शांति प्राप्त करना चाहुता है। अत प्रत्येक आस्वाचान अपनी-अपनी मान्यताके अनुसार किसी भी आराध्यकी पूजा-अर्ची कर जारावल प्राप्त करता है। जिनसेवने सदा-चंन, जमुमूंब, कल्द्रम और आष्टाह्विक हम चार प्रकारकी पूजाओंका उल्लेख किसा है। नित्य प्रभुभिक्तें लिन रहनेवाले व्यक्तिका आरावल महान् होता है। जतः औक्तोराध्यक्ति भागींने पत्रा-अर्चीका अपना स्थान है।

चील जीवनोरवानका तीसरा मूल्य है। इसमें कर्नुत्व, भोक्तृत्व और आतृत्व इस तीनों पूणोकी सम्मुक बांन्यित विचयान है। नैतिकराते अनितरता, महिसासं हिसा, नेमसे पूणा, क्षमासे कोष, सामम्बे सचर्च एवं मानवतारी मुनुपार विवय प्राप्त करना चीलके अन्तर्गत है। समानवित्वकी दृष्टिसे व्यक्ति एवं समानवंत बीच अधिकार और कर्षाव्यकों प्रमुंखला स्वापित करना, उनके उचित सम्बन्धोकों सम्मुलन बनाये रक्ता, सहयोगकी भावना बादि उत्तर्य करना बीलिडारा ही सम्मुलन समाये क्षमा, सहयोगकी भावना बादि उत्तर्य करना बीलिडारा ही सम्मुलन समानवे प्रति ममताका विकास चील डारा ही संभव है। शीलका चारत्रीय विवयन तो डाट्य व्यक्ति रूपमें किया गया है। यर ब्यवहारिक दृष्टि के छल-कपट, शोषण, अनीति, अत्याचार, ईश्यों बादि दुर्गुगोका त्याग शीलमें परिपणित है।

सद्भावनाका रहस्य है सहानुभृति और सहयोगकी प्रवृत्ति; वो व्यक्ति असत् प्रवृत्तियों त्यागकर समाजात्यानके किए सहयोगकी भावना बनाये रखता है। वह वनने व्यक्तिकाका सामाजीकरण करता है। मानव-संगठनका साभाव करण करता है। मानव-संगठनका साभाव में एक मानवा ही है। जिन्न व्यक्तिको भावना कर्णुषित गर्दी, जो दूसरोको निरस्तर जन्मतिको अभिज्ञाना करता है वह समाजका लोकप्रिय सहस्य है। आदिपुरावमें नैनी, प्रमोद, कारव्य और माध्यस्य इन वारों आवनाजोंका मी चित्रण पाया जाता है।

समाजशास्त्रीय सिद्धान्तोंमें व्यक्ति-उत्यानको प्रमुखता दी गई है। यतः

व्यक्तिक व्यक्तित्वके विकाससे ही समावका संगठन सुदृढ़ होता है। व्यक्तित्व परियोजने लिए बहिसा, तथ्य, जनीर्य, ब्रह्मवर्ष और जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य, जनीर्य, ब्रह्मवर्ष और जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य, जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य जमरिपहरूप नियमेंका । तथ्य ।

इस प्रकार इस पुराणग्रन्थमे धर्म और दर्शन भावनाके शिद्धान्तोंका भी तिरू-पण आया है। इन सिद्धान्तोंके अध्ययन-भनन और अनुशीलनसे सामाजिकताका विकास होता है।

## **चित्राङ्**न

चित्र---१. शयन करती हुई माता मस्त्रेवी और उनसे तीर्घंकर ऋषभदेवको लाकर सौधर्मेन्द्रकी गोदमें तेती हुई शची ।

चित्र—२. जन्मोत्सव मनानेके लिए ऋषभवेक्को ऐरावत हाथीपर विराज-मामकर सुमेरुकी ओर जाता हुआ सौधर्मेन्द्र और देव-निकाय ।

चित्र-४. राज्य और सुखोपभोग करनेके उपरान्त समस्त बैभव एवं सम्प-दाओंका त्यागकर वैराग्य (जिन-दीक्षा) ग्रहण करते हुए तीर्षंकर आदिनाय।

चित्र—४. तप और ध्यान द्वारा कर्य-मलको दूरकर एवं आईत्त्य पद प्राप्त कर समबदारण ( सर्वोदय-व्याख्यान-सभा ) मे शाख्वत सुख और शान्ति तथा उसके उपार्योका उपदेश देते हुए भगवान् म्हर्यभदेव ।

चित्र—६ मुक्त होने पर भ० ऋषभदेवके पार्धिय शरीरका अस्मि-संस्कार करते हुए अस्मिकुमार आदि देव और मनुष्य ।

चित्र-७ ६ १. आदिपुराणकालमे प्रचलित विभिन्न आभूषण ।





चित्र—२

मित्र—३



चित्र—<u>४</u>









# शब्दानुक्रमणिका

|                 | , ., .                   |                        |             |
|-----------------|--------------------------|------------------------|-------------|
| अकलंकदेव        | 4                        | अनन्तविजय              | २७१         |
| <b>अकार</b>     | <b>१</b> ४९              | अनुत्तर                | 934         |
| अर्ककीर्ति      | ३७४, ३७७, ३७८            | बनुत्तर सिंहासन        | ₹0€         |
| अग्निज्वाल      | ८२                       | अनुपमान                | 336         |
| अस्निवाण        | ₹००, ३७८                 | अनुलोम                 | 849         |
| बग्गलदेव        | ₹•                       | अनुष्ठान               | 248         |
| अग्निपुराण      | २७८                      | अनेकान्त               | <b>१</b> ४२ |
| अग्निवंश        | २५१                      | अनोकह                  | 111         |
| अचिरावति        | €3                       | अनोततदह                | 85          |
| <b>बचौ</b> र्य  | १४२, ३८७                 | अनंगनदी े              | 808         |
| अक्ष रम्लेच्छ   | <b>१</b> ५६, ३४ <b>९</b> | अन्नप्राधन             | 199         |
| मज              | १२०, २४४                 | अन्वविनिक              | <b>१</b> ६४ |
| अजितञ्जयरव      | ३७१, ३७३                 | <b>अप</b> त्यत्रीति    | 800         |
| अजितनाथ         | 91                       | अपरपंचाल               | ٤.          |
| अर्जुन          | c٤                       | अपरभद्र                | Ęş          |
| अर्जुनक         | 43                       | अपरनन्दा               | 800         |
| अञ्जन           | ३८, १४८                  | अपरिवदेह               | 63          |
| अञ्जनगिरि       | 10, 10                   | अपराजिता               | 30          |
| अणिमा           | 888                      | अपरान्तक               | YY          |
| अतिबल           | 23 160                   | अफगानिस्तान            | 49          |
| <b>अवर्ववेद</b> | 48                       | अस्त                   | १२0         |
| वर्षहरणदण्ड     | \$48                     | <b>अभया</b> स्य        | ₹4'9        |
|                 | - 996, 999, 988,         | अभिचन्द्र              | १३५         |
|                 | ३४२, ३४६                 | <b>अभिघानचिन्तामणि</b> | 63          |
| अदेवमातुका      | 348                      | अभिनवपम्प              | १०          |
| नदैतवाद         | ₹८₹                      | अभिसार                 | 88, 84      |
| अधर्म           | १३७, ३८४                 | सभेदकवच                | ₹७₹         |
| वर्धचक्रवर्ती   | 283, 35¥                 | बस्युदय                | ₹¥₹         |
| Maintan arrow   | 5 V m                    | असरकोता<br>-           | 222 3-1     |

| 196                |              |                 | बादिपुराणमें भारत |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| बमरकंटक            | 808          | अवन्तिकामा      | ८६, १०४           |
| <b>अमराव</b> ती    | ₹७, ८३       | अवधिज्ञान       | 744               |
| अमित्र             | ३६८          | अवसर्पिणी       | 245               |
| अभीर               | 86           | अवाय            | ३५५               |
| अमोघवाण            | ३७२          | अशोक ५१,        | 18×, 226, 229,    |
| अमोघवर्ष           | ३०, ३६६      |                 | २१=, ३०७          |
| अस्भोज             | 225          | अशोकवन १७       | . 224. 282. 296   |
| अम्बर्णा           | २६, ९६       | अशोका           | ₹७, ८४<br>        |
| अम्बरतिलक          | ८२, १०५      | अश्मक           | ३, ४२, ४३, ४७     |
| <b>अ</b> म्बादेवी  | 98           | अस्व            | १२०, १५१, ३६८     |
| अम्बुज             | १२०          | अध्वतर          | ३६२, ३६८          |
| अयस्कान्त पुत्रिका | ३०९          |                 |                   |
| अयस्कार            | १५३          | अश्वतरी         | १२०               |
| अयोद्या २०, २५, ५  | 4 58 /3      | अश्वपती         | ĘĘ                |
|                    | ₹, २९२, १२३, | अश्वपालन        | ३६३               |
|                    |              | अस्वमेष         | ₹१४               |
| अरणोभासद्वीप       | ₹6           | अस्वसेना        | ३६७, ३७०          |
| अरजस्का            | 43           | अष्टप्रातिहार्य | . २८७             |
| भररीपुट            | 308          | अष्टमूलगुण      | 880               |
| <b>अ</b> रविन्द    | १२०          | अष्टमंगल        | २८७, २९८          |
|                    |              |                 |                   |

३८ अष्टशती

२६ अष्टाच्यायी

अष्टान्हिका

वशगहुवय

असिकोष

असिषेनुका

बहमदाबाद

वसुर

१०१

११५

९७ असिकर्म

८३,८४ असि

23, 28

42, 92

३२३

३२० अस्सक

३४२ बस्सी

३१५ वस्त्रबल

१२४ असंह्वच्यूह

\$, ¥¥, ¥Ę, ¥७, Ę¥

٩

89

२५७

48

335

३७२

३७२

१४२

90

808

३६७

₹८0

84

F05, 055

अरुणदीप-अरुण सागर

अरुणा

भरन्वय

**अ**रिञ्जय

भलकनन्दा

अलवरुनी

अलातचक्रनृत्य

भलका

मलाबु

अलसी

**अव**न्ति

अलावली

अलि (भूंग)

भरण्यखण्ड

| <b>अहंकार</b> े              | . \$80              | २७१, २८४,२८६, २८८            |   |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|---|
| .बहिच्छत्रा                  | 84                  | २९०, ३६३<br>२९०, ३६३         |   |
| अहिजाल<br>अहिजाल             | ४९                  | बादिपम्प १०                  |   |
| जाहजाल<br><b>ब</b> रिष्टपुर  | 63                  | आदिप्रमु (ऋषमदेव ) १७४       |   |
| आरष्टपुर<br>अहिंसा           |                     |                              |   |
| वाहस।<br>वह द्वास            | १४२, १४३, ३८७<br>६२ | •                            |   |
| जह इ।स<br>अहं न्तदेव         |                     | आधान क्रिया १६५<br>आनक ६१८   |   |
| -                            | १५७, १७७, २६२       | आनतेन्द्र ३०                 |   |
| अक्षोम्य                     | ८२                  |                              |   |
| आकाश                         | <b>\$</b> <8        | , ,                          |   |
| आकाश स्फटिका                 | \$8\$               | आनन्दपुर ४८<br>आनन्द भेरी ३६ |   |
| आंकिकादि                     | 385                 | वानन्द भरा १६                |   |
| आकिञ्चन                      | 623                 | बातन्दा ३१                   |   |
| आकृतिभेद                     | १५१                 |                              |   |
| आसु (मूषक)                   | १२२                 | आनन्दिनी ३१'                 |   |
| आस्यान                       | 884                 | आन्ध्र ८, ४४, ४८, ५          |   |
| आगरा                         | ६९, ९८, १०२         | आन्ध्रकर्णाटक ४              | - |
| आचाम्लवर्धन                  | २५७                 | वापणमार्ग २९                 | • |
| वाचार शुद्धि                 | १५१, २०४            | आवाष्डर ११                   |   |
| आचार्य ११४,                  | , १८४, २१७, २६१,    | आप्ततस्य २६                  |   |
|                              | \$63                | आप्तपुरुष ३५                 | • |
| आगार                         | 704                 | -1101-11-11-11               | Ę |
| अचिरावती                     | 44                  | बासुल १२                     | Ŗ |
| भाचार                        | <b>\$</b> 2\$       | आभीरपल्लिका ८                | 0 |
| <b>आचारा</b> ञ्ज             | 90                  | आभूषण १५९,३४                 | C |
| माजमगढ                       | 43                  | आम ११५, ११                   | C |
| आर्जव                        | 960                 | आम्र ११२, ११                 | Ę |
| काजानेय (उच्च                | । जातिके घोड़े)     | आम्रकूट ३                    | 2 |
|                              | १२०                 | भाग्रवन ३७, ९७, १४१, २९      | e |
| बाटविक                       | 346                 | बारटु ४४, ४८, १२             | • |
| भार्त                        | १४५                 | जायुष ३७                     | ŧ |
| बादि तीर्यक्र १७४, १७७, २०९, |                     | आयुषालय ३७                   | ₹ |
| 282, 286, 288, 248, 246,     |                     | आर्थिका १४२, १४३, १५९, २६    | Ę |
|                              | १, १६६, २६७, २६९,   | आर्यनन्दी ९, २               |   |

| 400                 |                  |                      | antidation distri                |
|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| बार्य महाविरि       | <b>£ £</b>       | उण्जैन ४६            | , ६४, ६६, ९०, १०३                |
| आरक्षी              | <b>३६२</b>       | ব <b>ন্ধ</b>         | ¥9                               |
| भारा                | 255              | उङ्गका               | ४९                               |
| आलिन्द              | YoF              | वड़ीसा               | ¥8, 48, 4८, 9६                   |
| वालेखन              | 848              | उड़ाही               | 200                              |
| <b>आव</b> र्त       | २६, ४९, ५७       | उत्तरकुरु            | ¥0, ¥1, ¥2, ¥1                   |
| <b>बा</b> शनसोल     | 40               | उत्तरकोश्रह          | 44                               |
| <b>अष्टा</b> ह्मिका | ₹८६              | उत्तरकोई             | **                               |
| <b>धा</b> सन        | ११९, व्ह         | उसरपुराण             | ३१, १५०                          |
| वासाम               | 98, 884          |                      | 94, <b>68</b> , 884, 885         |
| आसेचनक              | <b>१७</b> ४      | उत्कोच               | 847                              |
| आवस                 | <b>१५७</b> , २७० | उत्तराध्ययन सूर      | ६८, २६६                          |
| आहारदान             | १४६              | उत्त रापय            | ५२                               |
| इन्दुमती            | २२ <b>३</b>      | उत्पल                | 160                              |
| इन्दुवर             | ₹6               | उत्पल खेटक           | 64                               |
| इन्द्र              | ८१, २०९, २४३     | उत्तंस               | <b>३</b> व३                      |
| इन्द्रकोष           | 254              | उदम्बर फल            | २६३                              |
| इन्द्रजालमृत्य      | \$ ₹ \$          | उदयन                 | ६६                               |
| इन्द्रपृस्य         | ५९, ६९           | उद्यानसोरणक्री       | गकुतकील ३०⊏                      |
| इन्द्रधनुष          | २६५              | उन्मन्नजला           | १०४                              |
| इन्द्रनीलमणि        | २९६              | उपनयन                | 900                              |
| इन्द्राणी           | १८१, १८२, २५६    | उपनीति               | 144                              |
| इन्द्राभिषेक        | 150              | <b>उपस्कारवृद्धि</b> | 848                              |
| इन्द्रीवर           | 620              | उपरिचससुकी           | १०३                              |
| इम (हायी)           | 199              | उपाच्याय             | \$88                             |
| इलायची              | ११३, ११=         | उल्कापात             | १३९                              |
| इष्टोपदेश           | 5                | उबटन                 | १५८                              |
| इस्माईल खां         | 90               | उधीनर                | ३, ४३, ४८, ७०                    |
| इस्                 | ३९, ३४२          | बब्द                 | १२१, ३६=, ३६९                    |
| इसुमती              | २६, ९६,          | कर्षक                | 799                              |
| इसुयंत्र            | ₹0€              | <b>ऋक्षपर्वत</b>     | 40                               |
| ईशत्य               | \$ \$ \$         | ऋषभवेष—१,            | ₹¥, <b>१</b> ६, <b>१</b> ४,  ६५, |
| ईशानवर्गन           | 4 ફ              | <b>६९, ८४,</b>       | ₹\$; <b>१७३</b> , १७४,           |

| 105. 10              | ४, २२६, २४१,               | कम्यमुनि                  | *** 7.5                  |
|----------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
|                      | ३, २४९, २५१,               | कदस्य                     | ११२, २०६<br>६६, ११२, ११८ |
|                      | २५८, २८५, ३१०,             | कदली कानम                 | ₹4, €17, €€5             |
| ,,,,,,,              | 325                        | कनकाद्वि                  | १०६                      |
| ऋष्यकमृक             | १०५, १०६,                  | कनकावली                   | 740                      |
| एला पूरा             | 11, 101,                   | कनिधम                     | <b>47,4</b> 4            |
| एलाम <b>लै</b>       | ?04<br>?04                 | कस्या                     | 8.8                      |
| ऐल <b>क</b>          | २७, १४७, १५९               | कपास                      | ₹७१                      |
| ऐरा <b>व</b> त       | 10, 100, 111               | कपित्व                    | 116                      |
| ऐशान<br>-            | ₹ <b>८</b><br>₹ <b>४</b>   | कपिली                     | 95                       |
| ्रा.<br>ओसान (कृषिकः |                            | कपिशा                     | 90                       |
| ओदुम्बरी             | WY, 324                    | कपिशीर्ष                  | 284                      |
| जोदायिक<br>जीदायिक   | \$6, 117                   | कपिशीर्षक धनुष            |                          |
| औद                   | ₹, ५•                      | कपिवती                    | 9.5                      |
| भौपशमिक              | 100                        | कमठ                       | 12                       |
| औलिक                 | . 400                      | कमल                       | १०, ११३, २९९             |
| औक्षिक               | ***<br>***                 | कमलशील                    | 3                        |
| अंग २,४३,            | 88, 84, <del>5</del> 8, 60 | कमल <b>चिन्हास्ट्रि</b> त | ब्बजा ३०१                |
| शंगव                 | 933                        | कमेकुर                    | ×t.                      |
| <b>गं</b> गदेश       | 9.9                        | कर्म                      | १२३                      |
| अंगच्छेदन            | 3€+                        | कर्मचाण्डाल               | १५६                      |
| अंगत्राण             | ३७६                        | कर्मनाशा                  | 4.6                      |
| अंगुत्तरनिकाय        | ¥₹                         | कम्बलाद्रि                | १०६                      |
| कर्गल                | \$ 9 0                     | कम्बोज                    | २३, ४२, ४६, ५८           |
| कच्छ २,२५,           | 88, 88, 49, 83             | कर्मन्थय                  | १५७                      |
| कजंगल                | ६२                         | करणानुयोग                 | २९०                      |
| कटक                  | 444                        | करताल                     | ₹ १ €                    |
| <b>फट</b> नी         | ĘĘ                         | करहाट                     | ४४, ५२                   |
| कटहरू                | 224                        | करभवेगनी                  | 9.5                      |
| कटाक्षनृत्य          | \$58                       | करिणी                     | १२१                      |
| हर्ण                 | ६३, ६४                     | करीन्द्र ( उत्तमम         |                          |
| हर्णपर्व             | €0                         | समूहका आधि                |                          |
| क्षांट २.४           | Y, 42, 55, 22K             | करीरों                    | ९६, १०५                  |

| 808               |                    |                            | भाविष्ठराणमें मारत            |
|-------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------|
| करौली             | 96                 | कामरूप                     | ,U . , R, K?                  |
| कलकत्ता           | <b>१</b> 5         | कामधेन                     |                               |
| कलम               | 980                | कासज                       | 340                           |
| कलग               | 799                | काम <b>वे</b> गिनी         | ३५७<br>१०५                    |
| कलहंस ( च         |                    | कामशास्त्र                 | 290                           |
| वाजि ( युवा       | अरुव) १२१          | कास्पिल्य                  |                               |
| कलिंग             | ३, ४३, ४७, ५८, ८५  |                            | ४४, ६३, ६४, १२१,              |
| कलिगाधिपति        | 9.8                | ,                          | 190                           |
| कल्जिंद           | K.S.               | कारू                       |                               |
| कलियास            | ३१५                | काल                        | 349, 368                      |
| कलियुग            | <b>?</b> ३७        | कालकृट                     |                               |
|                   | १६२, १८७, २०, २९९  | कालतीया                    | ५३<br>९६, <b>१</b> ०५.        |
| •                 | 325                | कालमही                     | \*, <b>१</b> ०४,              |
| कल्पवृक्ष         | २०७, २६९           | कलिंग                      | ४८, ४२, ६६                    |
| कवच               | ₹७२                |                            |                               |
| कविपरमेदवर        | Ę                  | Pay 22                     | ५२, ४९, ७०, ९६,               |
| कषाय जल           | \$68               | 102, 44                    | ३, २५३, २५४,२६०,              |
| कवाय प्राभृत      | •                  | कालेक्बर                   | ₹•८                           |
| काकोदर            | ₹=२                | कालोदधि                    | 48                            |
| कसेरु             | 200                | काव्यमीमांसा               | ३८, ३६                        |
| कांकड़ी           | <b>\$</b> \$ 4     | काव्यप्रकाश<br>काव्यप्रकाश | ४६, ५१, ६७                    |
| कागधुनी           | 98                 | काश                        | २७=                           |
| कागनी             | <b>3</b> 83        | काशगर                      | १२०                           |
| कांची             | <b>६</b> 0, ३३३    | काशिका                     | ४२, ५३                        |
| काच्छक            | ¥.o                |                            | ४९<br>४०, ५३, ५७, ६४,         |
| काञ्चनपुर         | -<br>- <b>4</b>    | 64, 66,                    | 40, 74, 70, 48,<br><b>9</b> 0 |
| काठियाबाङ ४       | ۳, ٤٤, ६३, ७०, १२० | काश्मीर                    | १, २, ४३, ५४                  |
| काणभिक्ष          | £                  | कान्न                      | ₹₹°, ₹७१                      |
| कार्स वीर्यार्जुन | λέ                 | काहरू                      | २१७, २७१<br><b>३१५,</b> ३१८   |
| WINGS.            | 8.4                |                            | 414, 444                      |

९७ कास्यवाद्य

किन्नर गीत

८५ किन्नर

**६५ किन्नरी** 

१२, १०८, ११९

388

c٤

\* ? %

281, 790

कानपुर

कान्तपुर

कामदेव

काबुलनदी

| <b>शब्दानुकम</b> ि | <b>w</b>          |               | 8•\$              |
|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| कम्पुरुष           | . Yo              | कुशद्वीप      | 3#                |
| किरात              | ¥Υ                | कुशवर सागर    | ₹6                |
| <b>कि रातवेश</b>   | *, <b>ky</b>      | कुशवर द्वीप   | 46                |
| किष्किन्ध          | ₹0€               | कुशार्स       | ¥¥                |
| कोकट               | 4.5               | कुषावती       | وادا              |
| क्रीडावापी         | ३०७               | कुशी          | 90                |
| कुटन               | 288               | कुशीनगर       | £ \$              |
| कुह्म              | 94                | कुशेष         | Ķο                |
| कुहिम              | 3.6               | कुसंगति       | ३५०               |
| कुणाल              | ¥¥                | कुंकुम        | # ? #             |
| कुणिक              | ५२, ८९            | कुंज          | १२०               |
| कुतप               | ३०९               | कुंतल         | Ęo                |
| कुनजिका            | 384               | कुंतवट्टी     | ३७२               |
| कुबेरघान्नभाष      | डार ३०६           | कुंथनाथ       | 48                |
| कुल्जा             | 94, 99            | कुंद          | ८५, १२०           |
| कुमारसम्भव         | २२५               | कुंडपुर       | ६८                |
| कुमारसेन           | · ·               | कुंडलवर साग   |                   |
| कुमुद              | 64                | कुंडलवर द्वीप | ₹८                |
| कुमुदा             | υĘ                | कुंडोघ्नी     | \$ 5 \$           |
| कुम्हार            | *                 | कूट           | 48                |
| कुरवक              | ११९               | कूटागार       | ३०३               |
| <del>কু</del> ব    | २, ४१, ४४, ५४, ९३ | कूटावल        | १०६, १०८          |
| कुरकोशल            | ą                 | कूप           | ३०७, ३४१          |
| कुरुजांगल          | ¥¥, ९३            | कूर्म पुराण   | . ٧0              |
| কু হন্দীস          | ५९, ६४, ६३        | कूर्मि        | ₩9 €              |
| कुलकर              | १३६, १३७          | केकय          | ₹, ₹४, ४४, ६६, ६७ |
| कुलसंस्या          | 800               | केकय अर्थ     | AA                |
| कुलाचल             | १०८, १११          | केलवा         | 9.5               |
| कुलाल              | १५३               | केतुमाला      | ८५                |
| कुल्बी             | ₹¥?               | केर           | <b>4</b> \$       |
|                    |                   |               |                   |

३०८, ३४१

११= केली

१५२ केलि कीका

२, ३०,४४, ६०, ६१

११६, ११८

१७६

कुल्या

कुविन्द

कुवली (बैर)

| 4 • 4               |              | •             | तविद्वराणमें मारत |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------|
| केशर                | ३१३, ३६४     | कंठाभरण       | 222               |
| केशवाय              | १६६          | कंठिका        | 252               |
| केसराचल             | 80           | कंठीरव (सिंह) | १२२, ३१५          |
| कैमूर               | 40           | कुतमाला       | 90, 98            |
| <b>कै</b> लाश       | २६, १०४      | कुपावती       | ९६                |
| कैलाशयन             | 299          | क्रपाण        | ३७२               |
| कैलाशवारणी          | σ ξ          | कुषि          | <b>३३७</b>        |
| कोककान्ता (चकवी)    | १२४          | कुटन          | ै <b>५३, २४२</b>  |
| कोचीन               | 40           | कुष्णगिरी     | १०६, १११          |
| कोकण                | 7, 88, 44    | कुष्णवर्मा    | 94                |
| कोंग                | 880          | कुरुणवर्गा    | ९०, १३७           |
| कोटना               | ५१           | कृष्ण ४५. ध्र | £8, 90, 902       |
| कोप्पण              | ۷            | कृष्णानदी     | 108               |
| कोयम्बटूर           | 880          | क्षत्रचुडामणि | •                 |
| कोसल ४४             | , 48, 53, 58 | क्षिति तिलक   | 9.8               |
| कोसाम्बी            | F-1          | क्षेमंकर      | ८६, १३५           |
| कोषाघ्यक्ष          | १५४          | क्षेमंधर      | 184               |
| क्रोञ्चवर द्वीप     | ३८           | क्षेमपुरी     | ٤٥.               |
| क्रोञ्चवर सागर      | 3.6          | लड्य          | ३७२               |
| क्रोष्टा (शृगाल)    | १२२          | बड़ाऊँ        | 334               |
| कौक्षेयक—( तलवार    | 905 (        | सर (गर्दभ)    | १२१               |
| क्रीञ्च             | 158          | <b>बचरायल</b> | १०६               |
| क्रौञ्चद्वीप        | 38           | खर्वट         | ७६                |
| कौटिल्य ६०,१४       | स, २६०, १४०  | लामदेश        | \$K               |
|                     | ३५४, ३४६     | सारवेल        | 43                |
| कौटिल्य अर्थशास्त्र | ३५०, ३६७     | खातवसम        | ३०८               |
| <b>कौ</b> सलिक      | 84           | सेड़ा         | ६५                |
| कौशाम्बी            | 55           | सेचर          | १•4               |
| कौशिक ( उल्लु )     | 858          | गगननन्दन      | 25                |
| कौशिको              | 90, 88       | ग्रामवल्छभ    | <b>د</b> ٩        |
| कौसो                | YX           | गजपुर         | <b>د</b> ٩        |
| कंकूश ·             | 3, 40        | गढाबारण हस्त  | ***               |
| कंजा                |              | गवा चिन्तामणि | 5                 |

| शब्दानुकसणिका           |                    |                             | yey.                               |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| गन्धमादन                | ४२, १०७            | गोमतल्लिका                  | 177                                |
| गम्बकुटी                | १६४, ३००           | गोमती                       | ९८, १०१                            |
| गन्धर्वपुर              | = 5                | गोरथ                        | १०५                                |
| गन्धर्वशास्त्र          | 315                | गोलक                        | 2 ? ?                              |
| गन्धर्व सेना            | ३६७                | गोन्न                       | 3.09                               |
| गन्धार                  | ¥¥, ¥¥, 700        | गौड                         | ४९, ५६, ५७, ११२                    |
| गन्धिल देश              | २३                 | गौड व्युह                   | 3/0                                |
| गन्धिला                 | ८९, १०=            | गौतम गणधर                   | 786                                |
| गण्डक                   | Ęş                 | गौरी                        | 41                                 |
| गम्भीरा                 | <b>९</b> =         | गंगा ५३.                    | £8, €8, 84, 80                     |
| गम्भी रावर्त            | ₹₹K                |                             | ११०, ३६४                           |
| गरहष्ट्वत               | ८६                 | गंगा पुराण                  | 90                                 |
| गवेन्द्र                | 153                | गंगोत्री                    | 9,0                                |
| ग्वालियर                | १०१                | गंजाम                       | 806                                |
| गाजीपुर                 | ४९, ९९             | संडक                        | 43. 801                            |
| ग्राम मृग               | १२१                | घाघर                        | 94. 80                             |
| गान्धार २,४४,४६,१२१,३१४ |                    | बोब                         | 841                                |
| गिरिकृटक                | 304                | घोषवती                      | 380                                |
| गिरियक                  | ષર, ષષ             | चक्रमृत्य                   | 371                                |
| गिरिनार                 | 309,00             |                             | १४१, १८२, १९६                      |
| गिरिव्रज                | 4.8                |                             | ,२८७,२८८, ३०३                      |
| गिरिशिखर                | 62                 |                             | , १८७, १८८, १७१<br>, ३३५, ३६४, ३७९ |
| ग्रीक राजदमित्रस        | <b>ξ</b> ?         | चतुर्विष संग संस            |                                    |
| गुजरात                  | ३, ४६, ५४          | चतुरंग                      | 347                                |
| र्गुर्जट                | 84                 | चतुरन                       | 783                                |
| •<br>गुर्जर             | ₹, ३•              | चतुजाः<br>चन्द्रप् <b>र</b> | < 9                                |
| गृह कोकिल               | 122                | चन्द्रभेन                   |                                    |
| गृहस्य संस्था           | 878                | चन्द्राभ                    |                                    |
| • •                     | २०, २८, २९, ३०,    | चन्द्रोदय                   | ۷.                                 |
|                         | i, ic, 127, 148    | चमार                        | २१, ३३०, ३४५                       |
| गोदान                   | 88                 | थम्पक वन                    | ** ३७, १४१                         |
|                         | 80, 80, 48, EY,    | वर्म रत्न                   | 307                                |
|                         | <b>९०, ९६, ९</b> ८ | वर्गवाद्य                   | 386                                |

| - '           |                        |                                |
|---------------|------------------------|--------------------------------|
| वर्मण्यती     | <b>€</b> €, <b>९</b> = | चोलक १११                       |
| चम्पा         | XX                     | बैत्यवृक्ष १६३, २९६            |
| चम्बल         | 96, 800                | चैत्यालय १८८, २७०, ३०९         |
| चरट           | <b>१५</b> %            | चैत्ररथ ४०                     |
| चाक्ष ब्यान   | १३५                    | छन्दशास्त्र १५८                |
| चाईवाँसा      | 94                     | छान्दोग्य उपनिषद ५६            |
| चातक          | १२४                    | जनकपुर ६७                      |
| चामर          | 799                    | जबलपुर ६९                      |
| चामीकर यन्त्र | ३०९                    | जमशेदपुर ६२                    |
| चामुण्डराय    | ₹•                     | जम्बु ११६                      |
| चारुणी        | 67                     | जम्बुद्वीप २३, २४, ३५, ३९, ४०, |
| चारदत्त       | २५१                    | ४१, ६०, ८३, १११                |
| <b>ৰা</b> থীক | १८१                    | जम्बुमती ९६                    |
| चौदी          | ३१८, ३७२               | जयकुमार १४, १६, २७, ११५,१७८,   |
| चिक्कण        | \$ 6 0                 | १८२, १८६, २३६, २७६, ३७७        |
| चित्तौड       | ₹0,≂0,                 | जयद्रथ ६९                      |
| चिनाव         | ६३, ७०, ६४             | जय घवला ७, ९, २८, ३१, ३३       |
| चिता मांण     | ३११. ३३५               | जयसेन ६, १०, २९, १७३           |
| चिलात         | २६, ४८, ५७             | जया ३१५                        |
| चित्रकूट      | 30, 69                 | जरासन्ध ४३                     |
| चित्रवनो      | ٤s                     | जटासिंहनन्दी ६                 |
| ৰিশ্বা        | ₹8⊀                    | जलकेलिबापिका ३०६               |
| चित्रोपलाका   | 9.8                    | ज्योतिषी देव १४२               |
| चित्रोत्पला   | 9,6                    | ज्योतिय शास्त्र १५२            |
| चीन           | <b>વ</b> ષ             | जामुन ११२, ११६                 |
| चुलुका        | 99                     | जाम्बुमती ८४                   |
| चुल्ल कलिंग   | ४६, ९०                 | जिनालय २६२                     |
| चुल्लितापी    | 98, 99                 | जिनवस ३४.                      |
| चूतकानन       | ₹₹                     | जिनदत्त वरित ३४                |
| चूडामणि       | ८७, ३३३                | जिननन्दी ८                     |
| चूडारतन       | 333                    | जिनसेन, ५, ६, ७, ८, ९, १०, १४८ |
| चेतीयजातक     | લ્ છ                   | जीवन्तस्वामी ५६                |
| चोद ३,४४,     | ५०, ५७, १०३, १०७       | जीवन्बर ३१                     |

| शंब्दानुक सणिका |        |     |
|-----------------|--------|-----|
| <b>जुलाहा</b>   | १, ३३३ | đí  |
| जैनेन्द्र न्यास | 6      | সিং |
| जोधपुर          | CY     | সিং |
| alauz           | 9/     | ভি  |

तिब्बत

तिमरङ्गल

| जुलाहा          | १, ३३३                | तैतिल            | ₹ ₹             |
|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|
| जैनेन्द्र न्यास | 6                     | त्रिकलंग         | 46              |
| जोधपुर          | CY                    | সিকুতা           | ۵=              |
| जौनपुर          | 9.6                   | त्रिलक्षणकदर्शन  | 9               |
| <b>म</b> रिया   | 9.8                   | दर्जी            | 330             |
| <b>सौ</b> सी    | 86                    | दमद              | Ęŧ              |
| झेलम            | ₹, <i>५४, ९</i> ४,    | दशपुराण चरित     | 80              |
| टाल्मी          | €, ⊂                  | दशरथ             | 49              |
| ट्रावनकोर       | १०९, <b>११</b> ०, १११ | दशार्ण           | 49              |
| टोप             | ३७३                   | दलाण<br>दारुवेणा |                 |
| टोपी            | ३६८                   |                  | <b>९</b> ६, १०४ |
| टोंस-तमसा       | 99                    | द्वापर           | १३७             |
|                 | इण्डियन कलचर १५०      | दिलीप            | ٠ 48            |
| तत्त्वार्थराजवा |                       | दीक्षान्वय       | १५७             |
|                 |                       | दुन्दुभि         | ३१५, ३१६, ३१८   |
| तमसातान्रा      | 99                    | दुर्योधन         | ξ¥              |
| तक्षशिला        | ५६, ९३                | देवकुमार         | २४१, २४६        |
| ताण्डवनृत्य     | ३२२                   | -                |                 |
| तासी            | १०५                   | देवनन्दी         | ६, ७, ८         |

800 ŧ

१२३

48

| तक्षाशका    | 44, 54 | देवकूमार       | २४१, २४६ |
|-------------|--------|----------------|----------|
| ताण्डवनृत्य | ३२२    | •              |          |
| तामी        | १०५    | देवनन्दी       | ۶, ७, ८  |
| तारानाथ     | 40     | देवागम स्तोत्र | 3        |
| ताललयाश्रय  | ₹₹     | वेहरादून       | ५३       |
|             |        | द्रोपदी        | ६९       |
| तालीवन      | ₹ १ €  |                |          |
| तांबा       | ३०९    | दोलागृह        | ₹ • ९    |
|             |        | टबिड           | હધ       |

| तिरहुत ५७, ५५<br>तिलका ८७    | धनञ्जय           | 66    |
|------------------------------|------------------|-------|
| तीर्थकंर १७६, १८२, १८४, २००, | <b>धवलाटीका</b>  | ९, ३० |
| २११, २५६, ३०३,  ३८३          | धरणी             | 88    |
| तुर्कीवैशाली ६८              | <b>घा</b> न्यपुर | 60    |

दंदशूक

83, 224

१२३ वंतपुर

३०, १०६ तुंगभद्रा १०४, १०६ बूलिकोट बूलिसाल 384 २१४ **३, १२१, १२२** २१६ 222 384

| ष्ठीलपुर १८ पंजाब गक्कल १२२ पंजाव गक्कल १२२ पंजाव गक्कल १२२ पंजाव गक्कल १२२ पंजाव गक्कल १२० पंचा गक्कलल १० पंचा गक्कल १० पंचा गक्कलल १० पंचा                                                                                    |                   |             |                      |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------------|
| महुल १२२ पण्डरपुर नजीवाबाद राव पण्णव नजनवन ४० पत्तन नजनवन ४० पत्तन नजनवन ४० पत्तन नजनवन नजनवन स्था निविषेण १२ पयावती प्रावती स्था १२ प्रावती स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | घोबी              | ३३०, ३३३    | पंच उदम्बर           | १५९            |
| सबीबाबाद १११ पणव  स्वाववाद १११ पणव  स्वाववाद १११ पणव  स्वाववाद  स                                                                                    | घोलपुर            | 86          | पंजाब                | 86             |
| नन्दनबन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नकुल              | १२२         | पण्डरपुर             | 808            |
| तब्काल १६ पदातिक्षेमा व<br>सिवयंग ७३ पपरासमीण उ<br>स्वायंत्रिक्यर १८ पपावती उ<br>स्वायंत्रिक्यर १८ पपावती उ<br>स्वायंत्रिक्यर १८ पपक (कटहरू) ।<br>स्वायंत्रुमुद्दवन्द्र ७ पत्रकेटी<br>साई १४५,३३० परिवात १०८,<br>सामकुपार १८३ परिवात १०८,<br>सामकुपार १८३ परिवात १०८,<br>सामक्षार १८३ परवात्रम १०८,<br>साम्राम भी ३० पत्रवात्रम १०८,<br>साम्राम भी ३० पत्रवात्रम १०८,<br>साम्राम १४,२५ प्रकारोप १४, प्रकारापिर<br>सामाम १४,२५ प्रकारापिर १४, प्रकारापिर<br>सिवंय ३०३ पाटळ्यूम १८०, १९०,<br>सीठहोन १६ पाळ्ळ साम<br>सिवंय ३०३ पाटळ्यूम १५०,५३,५५,१<br>सीठहोन १६ पाळ्ळ साम<br>सेवाळ ११५ पाळ्ळ स्वर्ण पाळ्ळ साम<br>सेवाळ ११५ पाळ्ळ साम<br>सेवाळ सामक्रेस स्वर्ण | नजीवाबाद          | <b>११</b> २ | पणव                  | ३१७            |
| तिन्वयेग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नन्दनवन           | 80          | पत्तन                | 99             |
| सन्वीवसर १८ प्रधावती सिनाय ६८ प्रथम व्यावसुन्दुब्बन्द्र ७ प्रका (कट्ट्रल) नार्वाकुमुद्दुब्बन्द्र ७ प्रका (कट्ट्रल) नाई १४९,३३० नाई १४९,३३० नाई १४९,३३० नामकुमार १८२ नामकेयर ११३ नामकेयर १८०, प्रकाल पर्वत ८९, न्रामकेयर १८०, प्रकाल पर्वत १८०, प्रकाल १८०, प्रकाल पर्वत १८०, प्रकाल परकाल पर्वत १८०, प्रकाल परकाल पर्वत १८०, प्रकाल परकाल                                                                                    | नन्दलाल           | 93          | पदातिसे <b>ना</b>    | 3 5 19         |
| निमाय १८ पयक व्यावसुम्बन्द ७ पनन (कटहरू) पना (जाहार विशेष ) पर (जाहार विशेष ) पना (जाहार विशेष ) पर (जाहार विशेष ) पर (जाहार विशेष ) पर (जाहार वि                                                                                    | नन्दिषेण          | ξe          | पद्मरागमणि           | २९६            |
| न्वायहुम्युक्तन्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>सन्दीश्व</b> र | 36          | पद्मावती             | २३९            |
| न्याविनित्त्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नमिनाथ            | \$6         | पद्मक                | 64             |
| न्याविनित्वय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | · ·         | पनस (कटहरू)          | 286            |
| नाई १४९, ३३० परमेळी नावकुसार १८२ परिला : नावकेसर ११३ परण्याम नावकेसर ११३ परण्याम नावकेसर ११३ परण्याम नावकास १८० परणाल पर्वत ८९, १ नायूराम प्रेमी ३० परणाल पर्वत ८९, १ नायूराम प्रेमी ३१५ पर्वाच्यापर निकुत्वरी ९६ पाजिटर ४४, ५६, १००, १ निव्यं १८९ पाटणियुम नीर्याम १५६ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १६ नीर्याम पर्याच्याप्रकरिका ११५ पार्वकी नेपाल ११० पार्वकी नेपाल ११० पार्वकी नेपाल ११० पार्वकी नेपाल ११० पार्वकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 9           | पन्नग ( आहार विशेष ) | १२३            |
| निर्मुलार ११३ वरश्राम नामकेयर ११३ वरश्राम नामकेयर ११३ वरश्राम नामकेयर १०८, व वर्षायात्र १०८, व वाष्ट्रमा केमी ३० वलाव्यं ८९, व वलाव्यं १०८, व वलाव्यं १०८, व वलाव्यं १८,                                                                                     | नाई               | १४९, ३३०    |                      | १०             |
| नागकेवार ११३ परण्याम नागकेवार १०८, नागकेवार ८८ परिवान १०८, नाग्दाम मेमी ३० पलाल पर्वत ८९, नाग्दामाणिका ३०७ पवनवाण वासाराय १४,२५ व्याज्ञित्र ४१,५६,१००, विकुत्रते ९६ पाजित्र ४१,५६,१००, विकुत्रते ९६ पाजित्र ४१,५६,१००, विजित्रते १८९ पाजित्र ११,५६,१००, विलित्रते १८९ पाजित्र १८०,५३,५५,१ विलित्रते १५ पाणिनी ३,५०,५३,५५,१ विलित्रते १५ पाणिनी ३,५०,५३,५५,१ विलित्रते १५ पाजित्र ३,५०,६३,५५,१ विलित्रते १६ पाजित्र ३,५०,६३,५५,१ विलित्रते १६ पाजित्र ३,५०,६३,५५,१ विलित्रते १६ पाजित्र ३,५०,६३,५५,१ विलित्रते १६ पाजित्र ११५ पाजित्र ११५ पाजित्र ११५ पाजित्र ११५ पाजित्र ११५ पाजित्र ११५ पाजित्र १६ पा                                                                                    | <b>लागकमार</b>    | 143         | परिस्ना              | 30€            |
| नागस्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             | परशुराम              | ५६             |
| नाप्राम प्रेमी ६० पलाल पर्वत ८९, विश्वनवाण वास्त्रामाणिका ६०७ व्यवनवाण वास्त्रामाणिका १०० व्यवनवाण वास्त्रामाणिका १४, २५ व्यवनवाण वास्त्रामाणिका १४, २५ व्यावकृतव्यिपिर वास्त्रामाणिका ११९ पाजिटर ४४, ५६, १००, विनुक ११९ पाटिल प्राम विद्यालय १५६ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १५ विद्यालय १५५ पार्वता वास्त्रामाणिका १५ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १५ विद्यालय १५५ पार्वता १६५ पार्वती विद्यालय ११५ पार्वती १२५ पार्वती विद्यालय ११५ पार्वती १२५ पार                                                                                    |                   |             | परियात्र १००         | ٤, १०९         |
| नार्यमाणिका १०७ पवनवाण व<br>नार्याय १४, २५ प्रकाशिय<br>ताराश्यी १४, २५ पाञ्चकाव्यियिर<br>निकुन्दरी ९६ पाजिटर ४४, ५६, १००, 1<br>निजुरू १९९ पाटिल प्राम<br>निर्यं १०३ पाटिलपुन<br>मीठाल्यना २५ पाणुकशिका<br>नेपाल शर्थर पार्यक्री<br>नेपाल ११५ पार्यवी ११५ पार्यवी<br>नेपाल ११५ पार्यवी १२, ५०, ५३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, ५५, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३, १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             | पलाल पर्वत 🗸         | ९, <b>१</b> ०२ |
| नामिराय १४,२५ व्लक्षतीय नाराशंधी ३१४ पालुकाल्यिपिर निकुल्यी ९६ पालिटर ४४,५६,१००,६ निजुल ११९ पाटिल प्राम नियं ३७३ पाटिलपुन नीतिहोत १६ पाणिनो ३,५०,५३,५५,६ नीतहाल १५ पाण्डुक्किला नेपाल लावस्ती ४५५ पार्विहाल्यका नेपाल ११५ पार्विहाल्यका नेपाल १९५ पार्विहाल्यका पटना ९७,१०३ पाल्डकेसरी पटह १४० रिकापुर प्रवापरमोहा ११३ चिट्ठेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |             | प्यनवाण              | ३७२            |
| नाराशंसी ३१४ पाजुकाव्ययिरि ।  निकृत्यो ९६ पाजिटर ४६, ५६, १००, १  निकृत्य ११९ पाजिटर ४६, ५६, १००, १  निकृत्य ११९ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १  नीतहोत्र १६ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १  नीतहोत्र १६ पाणिनी ३, ५०, ५३, ५५, १  गोणान १६५ पाण्डकाला १  नेपाल श्रवस्ती ११५ पार्डकाला ११५ पार्डकाला ११५ पार्डकाला ३२, १०३ पार्डकाला ३२, १०३ पार्डकाला ३२, १०३ पार्डकाला १६०, १०३ पार्डकाला १६०, १०३ पार्डकाला १६०, १०३ पार्डकाला १६० प                                                                                    |                   |             | प्लक्षद्वीप          | 39             |
| निकुन्दरी १६ पाजिटर ४४, ५६, १००, १   निजुल ११९ पाटिल प्राम   निपंप १०३ पाप्यक्तिका   नेपाल शर्भ पार्थका   नेपाल ११५ पार्थका   नेपाल १३४ पार्थका   प्राम्किसरी   प्राम्किसरी   प्राप्तिम्मुस्य   प्तिम्मुस्य   प्राप्तिम्मुस्य   प्राप्तिम्मुस                                                                                                                                                    |                   |             | पाङ्गकाल्यगिरि       | १११            |
| निचुळ ११९ पाटिल ग्राम  नियंस ३७३ पाटिलगुम  निर्देश पाटिलगुम  निर्देश पाटिलगुम  नैपाल आवस्ती ४५५ पार्युक्तिका  नैपाल आवस्ती ४५५ पार्युक्तिका  नैपाल ११५ पार्वेती  नैपाल ११५ पार्वेती  नैपाल ११५ पार्वेती  नैपाल १३५ पार्वेती  स्वर्ष ३३४ पार्वेती  पटना ९७,१०३ पात्रकेसरी  पटना ९७,१०३ पात्रकेसरी  पटह  व्यह्म ११७ थितुँद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |             |                      | . १०९          |
| निर्णय १७३ पाटलियुव व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                      |                |
| नीतिहोत्र १६ पाणिनो ३,५०,५३,५५,१ नीठाञ्चला २५ पाणुकचिला ३ नेपाळ आवस्ती ४५५ पारिबाज्यका ३ नेपाळ ११६५ पार्श्वनाथ ३२, नेपाळ ३१४ पार्श्वनाथ ३२, नेपाळ ३१७ पार्श्वनाथ ३२, पद्याज ३१७ पार्श्वनाथ १५,००३ पद्या १५,००३ पार्श्वनाथ १५,००३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                      | ११५            |
| नीलारूना २५ पाणुकशिला व<br>नेपाळ लावस्ती ४५५ पारिबाल्यका ।<br>नेपाळ ११५ पार्वशी ।<br>नीमाचा ४५ पार्वशीय ३२,<br>नीमाचा ४५ पार्वश्वाय ३२,<br>नीमाचा ३२ पार्वश्वयय<br>पखावन ३१७ पात्रकेवारी स्तोत्र<br>पटना ९७,१०३ पात्रकेवारी ६<br>पटह ३१७ थिए।प्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | नीतिहोत्र         | <b>१</b> ६  | -                    |                |
| नेपाळ श्रावस्ती ४५५ पारिशाच्यका । नेपाळ ११५ पार्थती । नेपाळ ११५ पार्थती । नेपाळा ४५५ पार्थनाय ३२, नैसर्प्या ३३४ पार्थाम्युस्य पद्यावज ३१७ पात्रकेसपी स्त्राप्य पटना ९७,१०३ पात्रकेसपी ६ पटह ३१७ रिठापुर । पंचररमेछा ११३ थिट्टेड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | २५          |                      | २५६<br>१५६     |
| नेपाळ ११५ पार्वती १<br>नेपिनाय ४५ पार्वनाय १२,<br>नेष्ट्यं ३३४ पार्वाम्युवय<br>पखावन ३१७ पात्रकेशि स्तोन<br>पटना ९७,१०३ पात्रकेशि ६<br>पटह ३१७ पिठापुर १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | नेपाल कात्रक्ती   | V66         |                      | १६९            |
| नेमिनाव ४५ पार्श्वनाय १२,<br>नैसर्प्य १३४ पार्श्वान्युस्य<br>पखावन ११७ पात्रकेसर्प्य स्तोत्र<br>पटना ९७,१०३ पात्रकेसर्प्य स्तोत्र<br>पटह ११७,१०३ पठापुर १<br>पंचपरमेछा ११३ पिहुँड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |             |                      | 808            |
| नैसर्प्यं १३४ पार्श्वास्त्रुप्य<br>पक्षावज ३१७ पात्रकेसरी स्त्रोत्र<br>पटना ९७,१०३ पात्रकेसरी ६<br>पटह ३१७ फिठापूर<br>पंचरसोद्यो ११३ थिट्टेंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |             |                      | , , ,<br>, , , |
| पखावज ३१७ पात्रकेवारी स्तोत्र<br>पटना ९७,१०३ पात्रकेवारी ६<br>पटह ३१७ पिठापुर<br>पंचपरमेछी ११३ पिट्टेंड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |             |                      | ₹ , \₹         |
| पटना ९७,१०३ पात्रकेसरी ६<br>पटह ३१७ पिठापुर<br>पंचपरसेष्ठी ११३ पिहुँड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                      | ,,             |
| पटह ३१७ पिठापुर<br>पंचपरमेश्ची ११३ पिहुँड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |             |                      | Ę, 9           |
| पंचपरमेछी ११३ पिहुँड                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |             |                      | ₹0 <b>३</b>    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |                      | YK.            |
| ** (10)(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |             |                      | 90             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | ••          | ידיוסרו              | 96             |

| शब्दानुक्रमणिको   |               |                                | ध०६          |
|-------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| -                 |               |                                |              |
| पीवल              | १०९, ३१८      | प्रमृश्वा                      | ξ⊕Χ          |
| पुंगल             | Ę o           | प्रभदवन                        | \$05         |
| पुंगीफल           | 883           | प्रमेयकमस्त्रमार्सं <b>ण्ड</b> | · ·          |
| पुण्ड             | 8₫            | प्रमाणसंब्रह                   | ę            |
| पुण्डरीक          | २४            | प्रयाग                         | 4.5          |
| पुण्डरीकिणी       | २३, २४, ३७    | प्रलोगासन                      | 146          |
| तेक्ट्र           | Ęo            | प्रवर्षेण                      | ३०८          |
| पुण्यास्रवकथाकोश  | 60, 66, 69 80 | प्रवेणी                        | १०४          |
| पुद्गल            | 328           | प्रशासन शास्त्र                | 484          |
| पुन्नाग           | ११९           | प्राकस्य                       | 338          |
| पुण्यचूल          | 90            | त्रियदत्त                      | १८०          |
| पुलिंद            | १५५           | प्रियंगु                       | \$ ? \$      |
| पुंसवन            | १७६, १७७      | प्रोतिकर                       | 58           |
| पुष्कर द्वीप      | ₹ ९           | फामिनीफल ( प्रियंगु            | ) ११९        |
| पुष्कर वर         | ३७, ३९        | फालिनी ( वुंचकी )              | 399          |
| पुष्करार्द्ध      | ₹७, ४०        | फेन                            | 90           |
| पुष्करिणी         | ४२, ३०७       | बड़ीदा                         | ३०, ६५       |
| पुष्करावर्त्त     | ३०६           | बढई                            | १, ३३३, ३४५  |
| पूज्यपाद          | 6             | बबूल                           | ११५          |
| पूर्व विदेह       | 58            | बटग्राम                        | 30           |
| पूर्वभद्र         | ६२            | बलभद्र                         | २१३          |
| पोटेलि            | ¥Ę, ९•        | बहुरूपिनी                      | ३२४          |
| पोत्तन            | 90            | वंकापुर                        | ६६           |
| पोदनपुर           | 48            | बंगाल                          | 40, 90, 184  |
| पौष्टिक           | ३५२           | वंबई                           | ३, ४४,४६     |
| সকাহাৰাণ          |               | वामी                           | १ <b>२१</b>  |
| <b>प्रियोद</b> भव | १६६           | बाहुबलि १६, २५,                | २६, ९०, २७१, |
| प्रतोली           | 254           |                                | 760, \$04    |
| प्रबध्वाना        | 386           | बाही                           | 200, 200     |
| प्रथमानुयोग       | १५०           | बांदा                          | ५७           |
| प्रभासक्षेत्र     | 90            | विम्बसार                       | W            |
| प्रभावन्द्र       | Ę, <b>u</b>   | बिलाल                          | १२३          |
| प्रभाकर-पुरी      | 4.            | विहार                          | 215          |

| <b>आवित्रुरा</b> णस | भारतं |
|---------------------|-------|

| 410                      |                  |                    | भा <b>विद्वेशणमें</b> भारत |
|--------------------------|------------------|--------------------|----------------------------|
| बेणुमती                  | 28               | भूटान              | 6 60                       |
| बुन्देलखण्ड ५६,          | १०३, १०६, १०७,   | भूतवन              | 2.54                       |
| बह्याण्डपुराण            | <b>35, 8</b> 2   | भृतारण्य           | 2 24                       |
| <b>प</b> हावीणा          | **4              | भूमिसया            | ٧٦                         |
| वृन्दावन                 | \$6              | भूमि तिलक          | <b>Ę</b> \$                |
| बृहस्पति                 | ? \$ \$          | भोगपुर             | 9.8                        |
| बृहत्कयाकोष              | 50               | भोगव्यूह           | \$1                        |
| भद्रबाहु संहिता          | 929              | महद्धिक            | २३                         |
| भट्टस्वामी               | Yo               | महाकच्छ            | २५                         |
| भट्टाकलंक                | Ę                | महाकृट             | ৬%                         |
| भद्रास्व                 | 9.8              | महागो <b>विन्द</b> | 88                         |
| भरतचक्रवर्ती १.          | २, १६, २२, २५,   | नहानदी             | ९१                         |
|                          | (o, ६६, ८३, ११२, | मक्का              | 90                         |
| <b>१३५.</b> १५           |                  | सगध २,४३           | , 48, 48, 48, 44           |
|                          | ८,३५६, २७१, ३३४  | .,                 | 96, 808, 840               |
|                          | , ३५३, ३६६, ३६७  | मगध देव            | 99                         |
| ₹७४, ₹७८                 |                  | मजीरा              | 3 2 4                      |
| भरतपुर                   | . 96             | मणिपुर             | 66                         |
| भवदेव<br>भवदेव           | ₹84              | मत्स्यपुराण        | <b>₹९, ४६, १०</b> ०        |
| भरतक्षेत्र               | 4.7              | मथुरा              | 49, 207                    |
| भरतम् नि                 | 3 <i>?</i> •     | मदनकान्ता          | <b>१७३</b>                 |
| भागलपुर                  | 88, 98           | मदन सुन्दरी        | 2=4                        |
| भागोरथी                  | 8°, \(\)         | मद्र               | 61                         |
| भारत                     | ₹ <b>४,</b> ३५४  | मद्रदेश            | K.s.                       |
| भाकण्ड                   | 83               | नदास               | 90                         |
| भावाश्रय                 | 378              | मदुरा              | 99, 809                    |
| भास                      | 355              | भन्वन्तर           | 196                        |
| भित्तिचित्र              | 335              | मनु                | 78, 830                    |
| भीमरबी                   | 8.8              | <b>मनुस्मृ</b> ति  | १७६                        |
| भीमसेन                   | 90               | मनोहरा             | <b>?</b> 6*                |
| मीष्म                    | ę <sub>¥</sub>   | सम्मट<br>सम्मट     | नऽ१<br>१७१                 |
| मुजगवरद्वीप<br>-         | 3 c              | मरज                |                            |
| भुजगवरकाय<br>भुजगवर सागर |                  | भरज<br>महदेव       | \$ 2 %                     |
| नुजगवर सागर              | ₹८               | প থবৰ              | 181                        |

| g a g              | माखती                          | २५, २४३, २४६, २८७          | मरुदेवी                               |
|--------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| रवन ११२            | माल्यवती तीरवन                 | <b>३१५</b>                 | मरुष्यन्दी                            |
| १०५                | माषूबती                        | <b>88,</b> €₹              | मल्ल                                  |
| \$4                | मानषोत्तर                      | ९४, ३१६                    | सल्लिनाच                              |
| <b>१</b> ०१        | माडेर                          | **                         | मलय.                                  |
| 6,8                | माटेंग्यू                      | 96                         | मलयगिरि                               |
| ५३                 | मिर्जापुर                      | १०४                        | महादेव                                |
| ५३, ६०, ६८         | मिबिला                         | प, ५४, ५९, ६६, ९८          | महाबीर                                |
| ٩.٥                | मिहिरकुख                       | • <i>\$</i> 73BB           | महाबीर गरि                            |
| ₹८₹                | मीमासा                         | २३                         | महामति                                |
| 115                | मुकुन्द                        | \$\$8                      | महाकाल                                |
| ₹ €७               | मुजफ्फर नगर                    | 384                        | महापटह                                |
| ४४, ६२, ९३         | मुनिसुद्रकः                    | 90                         | महावलेश्वर                            |
| ३१६                | मुरज                           | 98                         | महाप <b>द्य</b>                       |
| 94, 808            | मुररा                          | 35                         | महिमाबन्त                             |
| १०८                | मुख्य                          | EV 993 994                 | महाराष्ट्                             |
| 9                  | मुल्तान                        | ६४, ११२, <b>११</b> ५<br>६० | गरा राष्ट्र<br>महास्था <del>व</del> ग |
| Ę į                | मुंगेर                         | ४५                         | महाशाल<br>महाशाल                      |
| १०५                | मूलरा                          | 65                         | महेन्द्रपुर                           |
| ₹• ₹               | मूषा                           |                            | गरः श्रुर<br>महेन्द्र विक्रम          |
| Ę                  | मृगावती                        | 54<br>54                   | नहरद्रावक्रम<br>महोबा                 |
| २५१                | मृ <del>च्छक</del> टि <b>क</b> |                            |                                       |
| 34:                | मृत्तिकाभक्षण                  |                            | मारकण्डे <b>य</b> ः                   |
| ३१५-१७, ३२०        | मृदंग                          | , 40                       | मागध<br>माणव                          |
| ٠, ५९, ८४, ९८, १०० | मेघदूत ३२,५                    | \$\$8                      | माणव<br>माद्री                        |
| <b>१</b> 01        | ,                              | £\$                        | माप्रवी                               |
| 9                  | मेघकूट                         | १२ <b>९</b><br>१८५         | भाषवा<br>मार्दव                       |
| 93                 | मेसलाग्रनगर                    | £8.                        | मालबदेश                               |
| ३७७                | मेवकुमारी                      |                            | नालपदस<br>मालविकारि                   |
| 41                 | मेरठ                           | 48                         | नालावार<br>मालावार                    |
| Ċ                  | मेरुपर्वत                      | 44.<br>102                 | माल्यवती                              |
| १२१                |                                |                            |                                       |
| 273<br>273         |                                |                            |                                       |
|                    | मेक्प्ड<br>मेव                 | 505<br>533                 | मालिनी<br>मालिनीनट                    |

| मैसूर             | ५२, ५८, ६४              | राजतरंगि           | गी ४:              |
|-------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| मोरेना            | 909                     | राजपुराण           | Y!                 |
| मंगलावती          | 97                      | राजशेसर            | ४७, ६७, २७।        |
| <b>मंडलेश्व</b> र | ३६५                     | राजस्थान           | نچ, و.             |
| मंदाकिता          | 99                      | राजहंस             | 871                |
| मंदार             | 233                     | राजगिरि            | 4,                 |
| यक्षवर            | ₹८                      | रामचन्द्र          | 20                 |
| यमकाद्रि          | 277                     | रामधरित            | <b>१</b> 01        |
| वम्ना             | <b>६४, ६६, ९५, १०</b> २ | रामायण             | २५, ३१७, ३७१ ३७५   |
| ययानिपुर          | १०२                     | शस्यपर्वत          | 223                |
| यवन               | AA                      | रावी               | ६३, ह              |
| यशस्वती           | १४, २५                  | राष्ट्रकृट         | ₹4, €              |
| यशोधर             | <b>१</b> ५, २३          | रुम्मी             | ₹ ८                |
| यशस्तिलक          | ३७०                     | रुचकवरदीय          |                    |
| यशोभद्र           | Ę, <b>u</b>             | वाचकवरस            |                    |
| यष्टि             | <b>३३३</b>              | रूपवर              | 36                 |
| यारकन्द           | 8.5                     | रेबा               | ५०, ९६             |
| याज्ञवाल्यस्मृति  | २८, ३५१, ३५२            | रैवतक              | \", \\             |
| युआनचुजाङ्ग       | 25                      | रीप्यशैल           | 211                |
| युक्त्यनुशासन     | ৬                       | राज्यसल            | १०९, १११, १४५      |
| युषिष्ठिर         | ६८, ६९, १००             | राज्याद<br>लक्ष्मण | २३, २४, ३११, ३१२   |
| रघुवंश ५          | २, २५४, २२३, २६०        | लक्ष्मी            | ₹४, १०३, १३९, ३२७  |
| रथनुपुर चक्रवार   |                         | लखनक               | 48, 68             |
| रत्नकरण्डमावक     | ाचार ७                  | लियमा              | 111                |
| रतिकर             | 30                      | <b>लघुकिन्म</b> री | 384                |
| रत्नसञ्चय         | 98                      | लघुड्डब            | •                  |
| रत्नावली          | २५७                     | <b>लघीस्मय</b>     | ,                  |
| रमणीयासन          | 346                     | ललिता ङ्ग          | २३, २४, ३११, ३१२   |
| रम्यक             | 80, 84                  | लवणसमुद्र          | \$6, \$9, \$\$¥    |
| राढ               | 40                      | लवंग               | 186                |
| राढा              | 40                      | लंका               | २, ६ <b>६, ७</b> ० |
| राजगिरि           | ५३, ५४                  | लाढ                | () (6) 88          |
| राजगृह            | १०४, १०७, १११           | रुगमा              | 40                 |
|                   |                         |                    |                    |

| वाच्यानुक्ताण             | 441                     |               | *14               |
|---------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| कास्यनृत्य                | <b>\$</b> 7¥            | बरवानवी       | ६७                |
| स्रासेन                   | ४३, ५३                  | वरसेव         | . \$63            |
| स्रांगल स्रतिव            | न १०२                   | वस्कल         | ३१०               |
| स्रांगुल                  | १२०, १२२                | वल्लकी        | ३१५, ३१६          |
| लिपीसं <b>स्</b> यान      | १६६, १७०                | वसन्तलतिका    | 255               |
| लीलावाहिनो                | बसि पुत्रिका ३७३        | वसुन्वरा      | २३, ३६, ८५, १८२   |
| लुहार                     | १, इ३३, ३४५             | वसुमती        | 97, 98, 904       |
| लोकैषणा                   | 346                     | वहुबजा        | \$08              |
| लोमेश                     | 800                     | व्याकरण शास   | प १५८             |
| लोहार्गल                  | ६२, १०९                 | व्यास         | \$ to             |
| लोहाने                    | E, ५0, ३०९, ३३०         | वागर्थ संब्रह | ₹0                |
| वंकापुर                   | ₹•                      | बाग्देवी      | २२                |
| वंकेयरसने                 | ₹0                      | बारमट्ट       | २७६               |
| वंग                       | ४४, ६५, ६३              | वाणभट्ट       | Αş                |
| वंगा                      | 9.5                     | वात्स्यायन    | २४७               |
| वक्र काण्ड                | ३७३                     | वादिराजसूरि   | 6                 |
| वजजंघ                     | १०, १४, २३, २४, ८५,     | वादि सिंह     | ₹,₹               |
|                           | १७५, १८६, २२१, २४०      | वादीम सिंह    | 3                 |
| बक्जजंघ श्री              |                         | वाराणसी       | 44, 86, 803, 797  |
| वजतुण्डा र                |                         | वारुणीवर      | 3.6               |
| बज्जदन्त<br>बज्जदन्त-लक्ष | १५,२३,२४<br>स्मीपति १७२ | वास्मीकि राग  | गयण ४३            |
| वजपुर                     | 98, 87                  | वास्हीक       | ₹, ४४, ६७         |
| वजवाह,                    | ۷۵, ۷۹                  | वायु पुराण    | ₹€, १०२           |
| वका लेप                   | 788                     | वासुकी नाग    | 211               |
| वक्त वर                   | 16                      | वासुदेव       | ३७१               |
| वकस्वामी                  | 49                      | वासुदेव शरण   | । अप्रवाल ४७, १०७ |
| वजार्गल                   | eR                      | वासवदत्त      | 719               |
| वजादस                     | 87                      | वासुपूज्य     | ४५                |
| बरस                       | इ, ४४, ५७               | बाहुबज        | 8 इ               |
| वर्द्धमान                 | ६२, ६५                  | बाहुबली       | 9.9               |
| वर्षमान च                 |                         | विगत शोका     | 4.8               |
| वर्षमान पूर               |                         | বিশিবকুত      | ६२                |
| वरवस गण                   |                         | विजय घोष      | 789               |
|                           |                         |               |                   |

|                |                   |                     | ·                   |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 818            |                   |                     | वादिष्कराधर्मे भारत |
| विजया          | <i>च</i> ड़       | खर्करावती           | 96, 808             |
| विजयार्घ ८१    | , ८२, ८५, ८८, १०६ | शतपथ बाह्यण         | ५६                  |
| विदर्भ         | ५५,६७             | वतिसंगम तंत्र       | <b>६१, ६९,</b>      |
| विदूरण         | <b>१००</b>        | शक्तिसूत्र          | 306                 |
| विदेह          | W                 | <b>शब्दकल्पद्रम</b> | ۷٥                  |
| विदेह वसा      | ६७                | शब्दावतार न्यास     | 4                   |
| विद्युतत्त्रभ  | 52                | शमन्तपादिका         | 188                 |
| विद्याघर       | 73                | शशिप्रभा            | 93                  |
| विद्युन्मति    | ८८, ९८,           | शाकदीय              | 39                  |
| विन्ध्याचल     | 818               | शाकुन्तलगाटक        | 205                 |
| विनमिषरणेन्द्र | <b>?•</b> \$      | <b>बाल्मली</b>      | 80, 119             |
| विनयभी         | 66                | वाहपुर              | 48                  |
| विमलसेन        | 66                | शाहावाद             | ¥0                  |
| विष्णु         | 580               | शिखरी               | 3,6                 |
| विष्णुकुमार    | 94                | शिप्रावात           | 707                 |
| विष्णुपुराण    | ३९, ४०, ४१        | शिरस्त्राण          | 3⊍∉                 |
| बीरसेन         | २९, ३०, ३१        | शिवकोटि             | ٤, ٧                |
| वीरमार्त्तण्ड  | २८                | शिवशंकरवन           | ११६                 |
| बृषभदेव        | २८५,              | शिशिर               | <b>१</b> ३          |
| वृषभसेन        | २७१, ३१६          | शंसवरद्वीप          | ₹८                  |
| वेणुमती        | १०५               | शंखदर सागर          | ₹८                  |
| वेदवती         | ५१                | शुक्तिमती           | १०३, १०६            |
| वेत्रवती       | ४६                | शुकाचार्य           | <b>३५</b> २         |
| वेत्रासन       | ₹६                | शूलतापी             | १०२                 |
| वैजयन्ती       | ३७, ९२            | शूरसेन              | YY                  |
| वैतरणी         | ९६, १०२           | शोणभद्र             | १०३                 |
| वैतादय         | 6 \$ \$           | शोणनद               | १०३                 |
| वैदूर्य        | to.               | षडज                 | 314                 |
| वैनयिक         | १७१               | वट्खण्डागम          | 9                   |

थोणशकारण

<del>पदनी</del> रा 144

128

97 सतपुरा

99 सत्तलग

वैशेषिक

शकपुर

शकर भुखी

शकुनशास्त्र

२५७

१०५

१०४

40, 94

| सन्दर्भ गुमना प्रका |                   |              | •••                    |
|---------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| समत्कुमार           | 44                | संगीत रत्नाक |                        |
| सत्तगोदावर          | २०३               | सागरवत्त     | <b>१८</b> •            |
| सप्तगोदावरी तीर्ष   | \$4               | साठी         | ₹¥∙                    |
| सप्त पर्णबन         | ३७                | सार्यवाह     | २३१                    |
| ससपारा              | १९६               | सामु संस्या  | \$AA                   |
| समतोया              | १०५               | सामवेद       | \$ \$ &                |
| समन्तभद्र           | ٤, ٧              | सारम         | <b>१</b> १६            |
| समवशरण              | २९५, २९७          | सारनाच       | 43                     |
| समराङ्गण सूत्र      | 99, 90            | सावित्री     | 43                     |
| सम्यक्चारित्र       | १८७, ३८५          | सास्य        | ₹८१                    |
| सम्यक् दर्शन        | १८७, ३८३, ३८५     | सिकतिनी      | \$08                   |
| सम्यक्ज्ञान         | १८७, ३८३, ३८५     | सितगिरि      | * * *                  |
| समाजशास्त्र         | \$80              | सिद्धसेन     | 4                      |
| समुद्रदत्त          | 160               | सिद्धप्रतिमा | १७९                    |
| सरोज                | १२०               | सिद्धि विनिष |                        |
| सरयू                | ५३, १०३           | सिद्धार्थ    | २५                     |
| सरस्वती             | 94, 800, 808,     | सिंगापुर     | 4.                     |
|                     | 370, 3 <b>5</b> 8 | सिंघ         | ५८, ६९, ७०, <b>९</b> ६ |
| सर्वतोभद्र          | 240               | सिन्धु व     | २, ४५, ८५, ११०, ३६४    |
| सर्वार्थ सिद्धि     |                   | सिन्धुतटबन   | <b>१</b> १२            |
| सहदेव               | 66                | सिंह         | <b>१</b> २०            |
| सह्याद्रि           | 200, 228          | सिहरू        | ₹, ₹, ₹                |
| सहारनपुर            | 03                | सीवा         | ४१, ६२                 |
| संस्कार रत्नमाला    | 240               | सीतामदी      | Ęw                     |
| स्कन्दपुरी          | 40                | सीताकुण्ड    | 48                     |
| स्टेलर              | 840               | सीतोदा       | <b>३९, ४</b> १         |
| स्तूप               | 141, 769          | सीमंकर       | १२५                    |
| स्मृति चन्द्रिका    | 240               | सीमन्बर      | १३४                    |
| स्यादाद             | 887, 3C8          | सीमान्त      | ५६                     |
| स्यादावसिद्धि       | 9                 | सुदत्ता      | 44                     |
| स्कन्दपुराण         | લ્છ               | सुदर्शन      | २५७, ३ <b>७</b> ३      |
| स्वर्णकार           | १४९, १५३          | सुन्दरी      | २५, १८६, २६७           |
| स्वयं प्रभा         | 788, 787          | सुनन्दा      | fw?                    |

## वादिपुराणमें सास्त

| सुन्दरबन्दा      | 48           | श्रीकान्ता    | ₹ <i>⊎</i> \$   |
|------------------|--------------|---------------|-----------------|
| सुपाड़ी          | 285          | श्री दत्त     | 4               |
| सुप्रबद्धा       | ₹9           | श्रीषर        | २४, ९२          |
| सुप्रमंकवा       | υĘ           | श्रीपर्वत     | \$\$\$          |
| सुमंगलाविलासिनो  | ४५           | श्रीपाल       | 196             |
| सुमना            | ₹ 9          | श्रीपाध्वैनाच | 3.              |
| सुमागधी          | 808          | श्रीमती २३,   | २०३, २२१, २२४,  |
| सुमुखी           | 83           |               | २२५, ३११        |
| सुमेरु           | २५, ४१, ४३   | श्रीमद्भागवत  | 585             |
| सुरेन्द्र कान्त  | 93           | श्रीरंगपत्तन  | 48              |
| सुरेन्द्र दत्ता  | ? <b>₹ ₹</b> | श्रीवास       | 13              |
| सुलोचना          | १८५, २५५     | श्रेवास       | २००, २८७        |
| सूकरिका          | € €          | र्श्वंगी      | ٧٠              |
| सूरसेन           | 93           | हरिद्वार      | 36              |
| सैन्धव           | ३७०          | हरिवंशपुराण   | 38, 60,880, 818 |
| सोत्यवती         | ५७, १०३      | हर्षचरित      | २११, २१२        |
| सोननदी           | 808          | हस्तिनापुर    | ६७, २९२         |
| सोना             | 385          | हाजीपुर       | <b>\$</b> =     |
| सोनार            | ३४५          | हिङ्गलक       | ₹८              |
| सोमदेव           | 848          | हिमवन्त       | ३५, ४१          |
| सोमप्रभ          | 9.8          | हिमालय        | 199, 409        |
| सोमप्रभा         | २८३          | हिंदकुश       | 106             |
| सोमेश्वर         | २४८          | हुगली         | 96              |
| सोलंजीपुर        | £03          | होम           | २०५             |
| सोहन ( सुषोम )   | 94           | हेमकूट        | ¥0, 97, 800     |
| सीष              | 308          | हेमचन्द्र     | ११०, १६७, २०४   |
| सौराष्ट्र        | ४४, ५६       | ह्वेनसांग,    | ५२, ६१          |
| सौवीर            | २, ४४        | हैदराबाद      | ¥•              |
| श्रमण            | Sex          | हैमवत         | ६८              |
| श्ववणवेल्गोल     | 6            | हैरध्यक       | ₹८              |
| श्रावस्ती        | 99           | हंसगर्भ       | 4.5             |
| श्रीकट           | \$\$\$       | हंसी          | १४२             |
| <b>প্রাক্ত</b> ত | २३, ३१९      |               | •               |

## निवेदन

हकतील वर्ष पूर्व वीरनिर्वाण संवत् २४७३ में इस अन्यमालाकी स्वापना हुई थी। स्थापनाके समय व्यास्थानवाषस्यति स्व० पं० देवकीनस्तराजी रिखान-वास्त्रीने अपने महत्त्वपूर्ण भाषवमें इस अन्यमालाकी वावस्यकता बतलाते हुए कहा बा---

'यह संस्था प्रातःस्मरणीय पूज्य गणेशप्रसादजी वर्णीके प्रति कृतक्षता प्रकट करनेके लिए 'श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन श्रन्थमाला'के नामसे क्षोली जा रही है।......

ज्ञान हम लोगोंके बोच न महामना पूज्य बर्गाजी है जीर न योपान पं-रेवकीनन्दनजी छिदान्तवास्त्री। पर उनके नामसे, उनके द्वारा संस्थाप्ति ज्ञान्याला विश्वमान है और वह निविचत उद्देख्ये अनुसार ज्ञान्यवार्गक कार्यमें संस्थान है। इसके मृतपूर्व मंत्री जीमान पंच वंबीवरजी व्याकरणावार्य बीना और अंगान पंच कृष्णपद्मी छिद्धान्यशास्त्रीने हसे समायके सहयोगके आगे बहुग्या और लगभग १५ महस्वपूर्ण प्रत्योका इसके द्वारा प्रकाशन करके उसे स्विद किया

हमारी अभिलाया है कि पूज्य वर्णीजीका यह स्मारक—वर्णी प्रन्थमाला सर्वोच्च ज्ञान-प्रकाशन संस्थान बने। इसके लिए हमें निम्न प्रकार सहयोग दिया जा सकता है—

- (१) १०१) प्रवान कर इसके संरक्षक सदस्य बनें । संरक्षकोंको ग्रन्थमाला अपने प्रकाशित और प्रकाश्यमान ग्रन्थ भेंट करेगी, जो लगमग ९५)के होंगे ।
  - (२) ५१) देकर सहायक सदस्य बर्ने । (३) एक-एक सेट खरीदकर इसके साहित्यका प्रसार करें ।
- (४) विद्यानों, लायशेरियों, विश्वविद्यालयों और विदेशोंको अपनी औरसे ग्रन्थ भिजार्थे।

आशा है साहित्य-प्रेमी हमारे निवेदनपर अवस्य म्यान देंगे और पूज्य वर्णीजी-की इस स्मृति एवं कृतज्ञतास्वरूप बन्धमालाको अमर बना देंगे।

नेमिचन्द्र शास्त्री संयुक्त-मंत्री

दरवारीलाल कोठिया मंत्री

श्रीगणेश्वप्रसाद वर्णी ग्रन्थमाला

## वर्तमान संरक्षक सदस्योंकी नामावली

```
१. श्री पं० बसोरेलाल पन्नालालजी जैन. अकलतरा
 २. मेसर्स सेठ भगवानदास शोभालालको जैन. बीडीवाले. सागर
 ३, भी सेठ मोहनलालजी सेठी. दुर्ग
४. .. पं० बालबन्द्र सुरेशचन्द्रजी जैन, नवापारा-राजिम
५. .. रा० ब० सेठ राजकुमारसिंहजी. इन्दौर
 ६. .. ला॰ प्रेमचन्द्रजी जैना बॉच, दिल्ली
 ७. . बा॰ जुगमन्दिरदासजी जैन, कलकत्ता
 ८. ,, ला॰ मीतीलालजी जैन, दिल्ली

 मोतीलालजी बडकुल, जबलपर

१०, ,, स० सि० धन्यक्मारजो, कटनी
११. ,, बी० आर० सी० जैन, कलकत्ता
१२. .. बा० नपेन्द्रकुमारजी जैन, जवाहर प्रेस, कलकत्ता
१३. .. दि० जैन मारवाडी मन्दिर-टस्ट. इन्दौर
१४. , ला० रपुवरदयाल रत्नत्रयघारीजी जैन, दिल्ली
१५. .. बा० महेंशचन्द्रजी जैन, हस्तिनापुर
१६ .. सि॰ बदलीदास छोटेलालजो जैन, किराना मर्चेण्टस, झाँसी
१७. ,, ला० प्रकाशवन्द्रजी जैन, पसारोड, दिल्ली
१८. ,, विजयकुमारजी मलैया, दमीह
१९. ,, बा॰ इयामलालजी पाण्डवीय, मुरार ( ग्वालियर )
२०. ,, वैजनाय सरावगी स्मृतिनिधि, कॅलकत्ता
२१. , सि॰ हजारीलाल शिखरचन्द्रजी जैन. अमरपाटन
२२. .. सि॰ भागचन्द्रजी इटोरया, दमोह
२३. ,, सेठ बाबूलालजी बाँदा ( उ० प्र० )
२४. ,, बा॰ नन्दलालजी जैन, कलकत्ता
२५. ,, सेठ बुजलाल बारेलालजी जैन, चिरमिरी ( सरनुजा )
२६. ,, बा॰ नेमकुमारजो जैन आरा
२७. ,, सेठ मुन्नालाल भैयालालजी जैन, कपड़ेके व्यापारी, टीकमगढ़
२८. .. सेठ दयाचंद बाबुलालजो ( मैनबारवाले ) टीकमगढ़
२९. ,, पं॰ खुन्नीलालजी जैन, टीकमगढ
३०. ,, चतुर्भुज राजारामजी जैन, टीकमगढ
३१. ,, पं किशोरीलालजी जैन, शास्त्री, टीकमगढ़
 ३२, श्री सेठ ब्र॰ धर्मदासजी बजाज, टीकमगढ
३३. ,, सेठ तुलसीरामजी जैन, बाहगढ़ (सागर)
३४. .. सि॰ दौलतराम बाबुलालजी, सीरई ( झाँसी )
३५. श्रीमती धर्मपत्नी सेठ मल्युरामजी जैन, महावरा ( शाँसी )
 ३६. श्री भगवानदासजी सतभैया. सागर
 ३७. श्रीमती सिथैन चम्पाबाईजी मातेश्वरी सि० जीवनकुमारजी, सागर
 ३८. श्री लाला फकोरचंदजी जैन, दिल्ली
 ३९. .. पं॰ बारेलालजी राजवैस. टीकमगह
```

```
४०. श्रीमती बजगालाजी जैन. बम्बई
४१. .. राजवैद्य ला॰ महावीरप्रसादजी चौदनी चौक. दिल्ली
४२. .. ला॰ नन्हेंमलजी जैन ७, दरियागंज, दिल्ली
¥३. ,, ला॰ अजितप्रसादजी जैन कपडेबाले घर्मपुरा, विल्ली
४४, ,, बा॰ सुकमालचन्द्रजी जैन बीनपार्क, नबी दिल्ली
४५. . ५० पं॰ सरदारमलजी ( सिन्धदानन्दजी ) सिरोंज ( विदिशा )
४६. ,, बा॰ सीतारामजी जैन, वाराणसी
४७. .. बा॰ समेरचन्द्रजी जैन, वाराणसी
४८. .. श्रोदिगम्बर जैन मन्दिर, विजनौर ( उ० प्र० )
४९. .. अ० भा । दि० जैन केन्द्रीय महासमिति, दमोह ( म० प्र० )
५०, , पं० मन्नालालजी राधेलीय, सागर
५१. .. पं० कैलाशबन्द्रजी शास्त्री. बाराणसी
५२. , पं॰ वंशीघरजी व्यकरणाचार्य बीना (म॰ प्र०)
५३. ,, डा॰ लालबहादूरजी शास्त्री, दिल्ली
५४. .. प्रो॰ डा॰ दरबारीलाल कोठिया. वाराणसी
५५. . डा॰ नेमिचन्द्रजी शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, आरा
५६. ,, पं॰ हीरालालजी कौशल साहित्यरत्न, दिल्ली
५७. ,, डा॰ राजकुमारजो साहित्याचार्य. आगरा
५८. श्री पं॰ मुन्नालाल चुन्नीलालजी ललितपुर
५९. श्री सरदासजी ललितपर ( उ॰ प्र॰ )
६०. श्रो पं० व्यामलालजो न्यायतीर्थ, ललितपर
६१, सेठ बद्रीप्रसादजी सरावगी, पटना सिटी
६२ प्रो० विमलकृमार निहालवन्द्रजो, मडावरा (झाँसो)
६३. बौधरी जवाहरलाल मोतीलालको खरई
६४, श्री पं० गुलाबचन्द्रजी दर्शनाचार्य, जबलपर
६५. .. पं॰ सुरेन्द्रकुमारजी आयुर्वेदाचार्य, बीना
६६. .. सि॰ अमीरचन्द देवचन्दजी. पाटन
६७. .. सि॰ रतनचन्द मोतीलालजी. पाटन
६८. श्री पं॰ कन्हैयालालजी, जकलतरा
६९ श्री नेमिचन्द्रजी जैन अकलतरा
७०. श्री प्रसन्त्रकुमारजी गौरझामर, (सागर)
७१. श्री नीरजजी जैन सतना
७२. श्री पं॰ बाबूलालजी फागुल्ल, वाराणसी
७३. भी शीलचन्द्रजी जैन, बाराणसी
७४. प्रो॰ खशालचन्द्रजी गोरावाला, वाराणसी
७५. बा॰ अंतुलकुम।रजी जैन, कलकत्ता
७६, बा॰ नवलकिशोरजी जैन, गया
```

## ग्रन्थमालाके प्रकाशन

| ₹.          | मेरी जीवन-गाया          | ;         | भाग १             |             | 6-00     |
|-------------|-------------------------|-----------|-------------------|-------------|----------|
| ₹.          | ,, ,,                   | :         | भाग २             |             | 8-54     |
| ą           | वर्णी-वाणी              | :         | भाग १ (पङ         | वम संस्करण) | Ę-00     |
| ٧.          | ,, ,,                   | :         | माग २             |             | 8-00     |
| ĸ.          |                         | :         | भाग ३             |             | 4-00     |
| ٤.          |                         | :         | भाग ४             |             | 3-40     |
| 9.          | जैन दर्शन               | :         | ( द्वितीय संस्करण | г)          | \$0-00   |
| ۷.          | जैन साहित्यका इतिहा     | स (पूर्व  | पोठिका)           | ••••        | \$0-00   |
| ٩.          | पञ्चाध्यायी             | :         |                   | ••••        | 8-00     |
| ₹0,         | श्रावकधर्मप्रदीप        | :         | ****              | ••••        | 8-00     |
| ٤٤.         | तत्त्वार्थसूत्र         | :         |                   | ••••        | 4-00     |
| १२.         | द्रव्यसंग्रह-भाषा वचनि  | <b>17</b> | ***               | ****        | 8-00     |
| <b>१३.</b>  | अपभंगप्रकाश             | :         |                   |             | 3-00     |
| १४.         | मन्दिर वेदी प्रतिष्ठाकर | का रोहण   | ा-विधि            |             | १-२४     |
| 14.         | सामायिकपाठ              | :         |                   |             | 0-40     |
| १६.         | अनेकान्त और स्याद्वार   | : 3       |                   |             | अप्राप्य |
| ₹७.         | बध्यात्मपत्रावलो        | :         | ***.              |             | ₹-0 ø    |
| <b>१</b> ८. | आदिपुराणमे प्रतिपादि    | त         |                   |             |          |
|             | भारत                    | :         | ••••              | ****        | १२-००    |
|             |                         |           |                   |             |          |

प्राप्ति स्थान : मंत्री—श्रीगणेश्वप्रसाद वर्णी प्रन्थमाला १/१२८, डुमराववाग, अस्सो वाराणसी-५

